| वीर         | सेवा मन्दि | ≀र हैं   |
|-------------|------------|----------|
|             | दिल्ली     | *        |
|             |            | X        |
|             |            | Ä        |
|             | *          | 8        |
|             | 688        | 8        |
| क्रम संस्था | 20. CX(X   | 8) 3     |
| काल न० -    |            | <u> </u> |
| विण्डुं -   |            | 3        |

# हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता

लेखक बेनी मसाद, प्रम० प्र०, पी-प्रच० डी०, डी० प्स-सी०, (लन्दन)। प्रोफ़ंसर, राजनीतिशास्त्र; इलाहाबाद यूनीवर्सिटी।

> प्रयाग हिन्दुस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रान्त । १६३१

## Published by THE HINDUSTANI ACADIMY, 1' P Allahabad,

FIRST EDITION
Price, R4 6

Printed by Bildar Alicet the HINDUSTAN PRESS.
3. Pressing Street, All, habut

### विषय-सूची

|                                                   | ág.         |
|---------------------------------------------------|-------------|
| भूमिका                                            | 4           |
| संक्षेप                                           | •           |
| पहला अध्याय प्रारम्भ                              | ŧ           |
| दूसरा अध्याय-ऋग्वेद :मंडल रें छ का समय            | २५          |
| तीलरा श्रध्याय—उत्तर वैदिक समय                    | 34          |
| चौथा श्रध्यायवैदिक काल का झन्तिम युग              | ११६         |
| पाँचवाँ अध्याय-सुत्रकाल                           | १४२         |
| छठवां अध्याय-इतिहासकात्र्यों का समय               | १५३         |
| सातवा अध्याय - इर्शन और धर्म .                    | १६०         |
| आठवाँ श्रध्याय —मौर्यं साम्राज्य के पूर्व .       | <b>२</b> ५६ |
| नवां श्रध्याय-मौर्यकाल, ई० पू० लगभग               |             |
| <b>३२२—१८४</b>                                    | २१६         |
| द्सवा अध्याय-मौर्यकाल के बाद                      | 316         |
| न्यारहवां श्रध्याय—गुप्त साम्राज्य श्रीर उसके बाद | ३८१         |
| बारहवाँ श्रध्याय—सातवी ईसवी सदी                   | 840         |
| तेरहवां अध्याय—ग्रन्तिम काल, ८१२ ई० सदी           | ४८६         |
| चौद्हवां ब्रध्याय-हिन्दू सभ्यता पर एक दृष्टिपात   | <b>५५</b> ४ |
| भनुकर्माणुका                                      | ۶           |
| शुद्धिपत्र                                        | ર૭          |

### भूमिका

हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता इतना बड़ा विषय है कि उसकी विवेचना के लियं हज़ारीं पृष्ठों को कई पुस्तकों की ज़ररत है। छः सात सी पृष्ठों में उसका दिग्दर्शन भी कराना मानों सागर को गागर में भरता है। यह पुस्तक न तो हिन्दू सभ्यता का प्रा इतिहास है, न उसका प्रा वर्णन है। इस में केवल कुछ मोटी मोटी वानो का थाड़ा सा उल्लेख है। विशेष श्रध्ययन के लियं पाठक उन श्रन्थों श्रोर पत्रिकाओं को पहें जिनका हवाला सूलपाठ में श्रोर टिप्पिएयों में दिया है।

हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास के सम्बन्ध में विद्वानों की जानकारी अभी अधूरी है आर सैकड़ा बातों पर अभी मतमेद है नई नई सम्मित्यां निकल रही हैं और कट रही हैं। इस पुस्तक में लेखक ने अपने अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। पाठका सं मार्थना है कि मूल सामग्रा को पढ़ कर अपनी स्वतंत्र सम्मित स्थिर करें। पुस्तक में सब जगह तारी क़ ईस्वी सन में लिखी हैं क्यों कि वही आज कल संसार में अधिकतर प्रचलित है।

साया ने बारे में दो शब्द कहने हैं। जो शब्द हमारी मामूली बोल चाल में प्रचलित है उनको हिन्दी शब्द मानना चाहिय। यह संस्कृत से निकल हो या प्राकृत से ; फ़ारसी से निकले हो या अरबी में ; पर जब उनका चलन हो गया तब यह हमारे ही हैं। उनका बहिष्कार करना अपनी भाषा के मंडार को संकृचित करना है। श्रगर श्राज भी यह कुछ लोगों को कर्यांकरु मालूम होते हैं तो इस का कारण यह है कि अब तक हम ने साहित्य में संकच की नीति का अनुसरण किया है। स्वतंत्र प्रयोग से कर्णकटुता जल्द ही मिट जायगी और भाषा का कोष भी बढ़ जायगा।

इस पुस्तक के पूफ़ श्रीयुत विश्वेश्वर प्रसाद एम० ए०, इतिहास विभाग, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, ने देखे हैं। इस अनुप्रह के लिये उन को धन्यवाद देता हैं। अनुक्रमणिका के लिये श्रीयुत् सन्यजीवन वर्मा एम० ए०, और मुद्धिपत्र के लिये श्रीयुत् विजयचन्द्र पांडे बी० ए०, एंव श्रीयुत् रामचन्द्र टंडन एम० ए० एल-एल० बी० को धन्यवाद देता हूं। मुक्ते बडा खेद है कि पुस्तक में छापे की ग़लतियां बहुत ज़्यादा हैं। कहीं कहीं इनसे अर्थ का अनर्थ हो जाने का डर है। मैं पाठकों से क्षमा चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि पढ़ने के पहिले मुद्धिपत्र के द्वारा पाठ को शुद्ध कर लें।

वेनी प्रसाद

### संक्षेप

- ई० म्राई०—पिम्राफ़िया इंडिका (Epigraphia Indica). आई० ए०—इंडियन एंटिकोरी (Indian Antiquary).
- जे॰ श्रार॰ ए० एस॰—जर्नल श्राफ़ दि रायल पशियाटिक सुसायटी (Journal of the Royal Asiatic Society).
- जे॰ बी॰ बी॰ आर॰ ए॰ एस॰—जर्नल ग्राफ़ दि बम्बई ब्रांच त्राफ़ दि रायल एशियाटिक सुसायटी (Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society).
- जे॰ बी॰ ए॰ एस॰-जर्नल आफ़ दि बंगाल एशियाटिक (Journal of the Bengal Asiatic Society).
- ते॰ बी॰ श्रो॰ श्रार॰ एस॰—त्रर्नल आफ़ दि बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सुसायटी Sournal of the Bihar and Orissa Research Society).

### हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता।

### पहिला अध्याय ।

#### मारम्भ ।

यों तो सारा इतिहास एक है पर पढाई की सुगमता के लिये अन्य देशों की तरह हिन्द्स्तान के इतिहास हिन्दुस्तान का इतिहास के भी तीन भाग किये जा सकते हैं-एक तो प्राचीन, जो बहुत ही पुराने समय से लेकर बारहवी ईस्वी सदी तक रहाः जिसकी सभ्यता की परम्परा कभी ट्रटने न पाई: जिसके धर्म, समाज, राजनीति, साहित्य, कला की धाराएं सारे देश में अपने ख़ास ढंग से बेखटके चलती रहीं श्रीर जिसके संगठन के मूल सिद्धान्तों को किसी भारी आपत्ति का सामना न करना पड़ा । बारहवी सदी में यह स्थिति बदल गई. उत्तर-पच्छिम से नई जातियां, नया धर्म, नई सभ्यता आई जिन्हीं ने देश की राजनैतिक अवस्था बिल्कल बदल दी, जिन्होंने समाज पर भी बहुत असर डाला और भाषा साहित्य कला के मार्गें। की बदल दिया। इस वक्त से माध्यमिक भाग प्रारंभ होता है जो श्रठारहवी सदी तक रहा । पुरानी सभ्यता के बहुत से सिद्धान्त भीर तत्व इस काल में भी मौजूद थे: देश के सब ही हिस्सों में उन्होंने बहुत सा विकास भी पाया पर नई शक्तियों और प्रभावों

से मिल कर वह एक नई सम्यता के क्य में बदल गये। अठारहवीं सदी से हमारे इतिहास का अर्वाचीन भाग प्रारंभ होता है जिस में युरापियन प्रभावों सं देश की राजनैतिक और श्रार्थिक श्रवस्था फिर उल्रद पलट हो जाती है और जीवन के सब श्रद्ध बड़ी तेज़ी से रंग बरतते हैं। हर एक देश के लिये अर्वार्चान इतिहास सब से उपयोगी हाता है क्योंकि वह वर्तमान स्थिति पर सब से उयादा प्रकाश डालता है और वर्तमान गुरिधयों का सुलकाने में सब से ज्यादा मदद देता है। पर कई कारणों से हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास का समभना भी बहुत जरूरी है। एक तो बहुत से पुराने विचार और रीति दिवाज अब तक कायम हैं। पुराने वेदान्त की प्रभुता अब तक बनी हाई है। पुरामा संस्कृत साहित्य आज भी भाषा साहित्यों पर पूरा असर डाल रहा है। पुराने धर्मा के सिद्धान्त अभी नक माने जाते हैं। इसरे, माध्यमिक और अर्वाचीन इतिहास के मर्म का पुराने इति-हास के बगैर कोई समभ नहीं सकता। तीसरे, प्राचीन समय में पिच्छम पशिया और पूर्वी पशिया पर हिन्दुस्तानी धर्म श्रीर संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वह आज तक नहीं मिटा है। इन दुरवर्ता देशों की सभ्यता की समझने के लिये हिन्दुस्तान का पुराना इतिहास आवश्यक है। चौथे, वैह्नानिक दृष्टि से भी पुरानी भाषा, कथा, धर्म काव्य, गणित, इयोतिष्, एवं सामाजिक श्रीर राजनैतिक संगठन का बडा महत्व है। पुराने जमाने में बहुत सी रचनायें हुई जो श्राज कल की सामाजिक विद्यार्थी, दर्शनीं श्रीर भाषा इत्यादि के विज्ञानीं के बड़े काम की हैं। सच तो यह है १६ वी सदी में बीप, श्रिम, मैक्स-मुलर इत्यादि ने जो नये २ शास्त्र चलाये वह हिन्दुस्नानी संस्कृति के श्राधार के विना ठहर ही न सकते थे। जब हिन्दस्तानी सामग्री

ा पूरा प्रयोग हो चुकेगा तब आज कल के समाजशास्त्र (सोशि-योलोजी) का रूप बदल जायगा।

सौ बरस से विद्वानों की शिकायत है कि पुराने समय में हिन्दु-स्तानियों ने इतिहास बहुत कम लिखा, अपनी सामग्री किताबों या इमारतों या मूर्तियों पर तारीख़ डालने की परधा नहीं की भ्रीर अब हमारे लिये

पूरा इतिहास लिखना असम्भव सा कर दिया। राजनैतिक इतिहास के लिये तो आज बहुत सी खोज के बार भी यह शिकायत दुरुस्त है। सभ्यता के इतिहास के लिये भी शिकायत ठीक है कि तिथियों के न होने से विकास का कम अच्छी तरह स्थिर नहीं हं ता। पर इसके बाद जो कठिनाई पड़ती है वह सामग्री की कमी से नहीं किन्तु बहुतायत से पैदा होती है। संस्कृत और पाली के साहित्य इतने विशाल हैं कि बरसों की लगातार मेहनत के बाद कहीं थोड़ा

सा श्रधिकार उन पर होता है। वेद, ब्राह्मण, साहित्य श्रारण्यक श्रीर उपनिषद् ही बरसों के लिये काफ़ी हैं। उनके बाद बहुत से श्रीतसूत्र,

गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र श्राने हैं जिन में सभ्यता के इतिहास की सामग्री मानो श्रक्षरशः कूट २ कर मरी है। दो बड़े वीर काव्य रामायण, श्रीर विशेष कर महाभारत श्रधाह सागर से जान एड़ते हैं। इस समय के बाद ही बौद्ध साहित्य शुक्ष होना है जिसके पाँच पाली निकाय श्रीर श्रन्य मन्य हज़ारों पृष्ठों में हैं। दूसरी ई० सदी के लगमग से संस्कृत साहित्य की धाराष फिर प्रारंभ होती हैं। एक श्रोर तो मनु, विष्णु, याज्ञवहन्म, नारद, बृहस्पति, पराशर इत्यादि के धर्मशास्त्र हैं जिनका कम श्रठारहचीं ई० सदी तक जारी रहा। दूसरे, वइ रचनाष हैं जो कुछ श्रदल वदल कर झाठवीं सदी के लगभग १८ पुराणों के रूप में प्रकट हुई। तीसरे, श्रधंशास्त्र,

कामशास्त्र, नीतिशास्त्र इत्यादि हैं जो धर्म से कुछ गीण सम्बन्ध रखते हैं। चै।थे, भास, कालिदास, भारवि, भवभूति, वाणमह, माघ, दएडी, सुवन्धु, क्षेमेंन्द्र, गुणाइय, सामदेव इत्यादि का लौकिक काव्य है जिसमें युग २ की सभ्यता की तसवीर खिची हुई है। पांचवे', बौद्ध संस्कृत साहित्य है जिसके बहुत से प्रन्थों का पता हाल में ही नैपाल, निब्बन, चीन श्रीर जापान से लगा है। छठे, संस्कृत ग्रीर पाली जैन साहित्य है जो ब्राह्मण या बौद्ध साहित्य से किसी तरह कम नहीं है और जा बहुत से अंशों में उनकी सामग्री को पूरा करता है। सातवें, ब्राह्मण, बौद्ध श्रीर जैन लेलकों के व्याकरण, कोष, गासित, ज्योतिष, कला इत्यादि २ के प्रनथ हैं जो अपने विषय के अलावा कभी २ राजनीति और समाज की बातों का भी उल्लेख करते हैं। ब्राठवें, इन सब श्रेणियों के साहित्य की दिप्पणियां हैं जो लगभग सातवी सदी से लेकर त्राज तक लिखी गई हैं। नवें, घुर दक्खिन का तामिल साहित्य है जिसकी परम्परा ईस्वी सन् के पहिले तक पहुंचती है। अधिक उपयोगी प्रन्थों का जिक्र आगे किया जायगा और उनकी तिथि बनाने का यथासम्भव उद्योग किया जायगा। यहां केवल इस बात पर जोर देना जरूरी है कि वेदों से लेकर १२वीं सदी तक का साहित्य हमारी पुरानी सभ्यता के इतिहास का मूल आधार है।

पर सौभाग्य से कुछ श्रौर सामग्री भी है जो साहित्य की कमी
को,बिल्कुल तो नहीं पर बहुत कुछ, पूरा कर
शिलालेख श्रोर
देती है। ई० पू० तीसरी सदी में बौद्ध सम्राट्
श्रशोक ने बहुत से लेख प्रजा की उन्नति के

लिये शिलाओं पर खुदवाये जे। आज तक वैसे हो बने हुये हैं और जिनका अर्थ प्रिंसेप, फ्लीट, हुल्ट्ज़् और भांडास्कर इत्यादि विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है। ई० पू० दूसरी सदी में उत्कल के जैन राजा खारवेल का दाथीगुम्फा लेख है। पहिली ई० सदी के बाद आंध्र, क्षत्रप इत्यादि नरेशों के, चौथी सदी के बाद ग्रुप्त महा-राजाधिराजों के, श्रीर उसके बाद १२वीं सदी तक देश के प्राय: सब ही राजवंशों के शिलालेख, ताम्रवत्र इत्यादि बहुतायत से मिलते हैं। बङ्गाल एशियाटिक सुसायटी. रायल एशियाटिक सुसा-यदी श्रीर उसकी बम्बई शाखा, एवं बिहार श्रीर उडीसा रिसर्च सुसायटी की,पत्रिकाश्रों में, कार्पस इन्सक्रिपशनम् इन्डिकेरम्, इन्डियन पन्टिक्वेरी और पापमें फिया इन्डिका में ऐसे हज़ारी लेख बीसी विद्वानों ने सम्पादन करके अपनी टीकाओं के साथ छपाये हैं। दिक्लन के लेख जो संख्या में और भी ज्यादा हैं और जो १७ वीं सदी तक पहुंचते हैं पिप्राफिया कर्नाटिका, साउथ इन्डियन इन्सिकपशन्स श्रीर मदास पिप्रोफिस्ट्स रिपोर्ट में भी प्रकाशित हुये हैं। इन लेखों से सैकड़ेंग राजाओं और महाराजाधिराजों की तिथि श्रीर करनी मालूम पड़ती है, राजशासन का चित्र खिच जाता है श्रीर कभी २ समाज, श्रार्थिक स्थिति श्रीर साहित्य की बातों का भी पता लगता है।

यही प्रयोजन सिकों और मुहरों से भी सिद्ध होता है ।जो ई०
सन् के प्रारंभ के लगभग से पञ्जाब, सिंब,
सिक्के भीर मुहर मालवा इत्यादि प्रदेशों में मिलते हैं। कभी
कभी तो यह सिक्के धार्मिक और सामाजिक
समस्याओं को मानो चमत्कार से हल कर देते हैं।

सामाजिक श्रीर धार्मिक इतिहास के लिये पुरानी मूर्तियों श्रीर मवनों के ध्वंसावशेष भी बहुत उपयोगी हैं। भवन भीर मूर्ति तक्षशिला, सारनाथ, पाटलिपुत्र श्रादि को स्रोद कर जो मकान, बरतन, मूर्ति वग़ैरह निकाली गई हैं, इलूरा, अजन्ता, काली इत्यादि में जो गुफ़ायें और वैत्यालय हैं, सांची इत्यादि में जो स्तूप हैं वह पुरानी निर्माण कनाओं के भी अच्छे उदाहरण देने हैं। हिन्दू सभ्यता के इस अंग को समक्षते के लिये लंका, वर्मा, स्याम, को त्रीन चाइना, जावा, सुमात्रा और वाली के उन मंदिरों और मूर्तियों पर नज़र डालना भी ज़करी है जिनके सिद्धान्त और नियम हिन्दुस्तान से लिये गये थे और जो असल में हिन्दू संस्कृति के ही हिस्से हैं।

पुराने हिन्दुस्तान के बारे में कुछ परदेसी यात्रियों या लेखकों ने भी अपनी देखी या सुनी वार्ते लिखी हैं। विदेशी लेख इनके वर्णनों में बहुत सी श्रावश्यक बातों का जिक्र हैं जिनको हिन्दुस्तानियों ने साधारण समभ कर कहीं नहीं लिखा। ई० पू० छठी—पाँचवीं सदी में सिन्ध

समक्ष कर कहा नहा लिखा। है० पू० छडी-पाँचवीं सदी में सिन्ध नदी के पच्छिम का प्रदेश ईरान के विशाल नाम्राज्य में मिला लिया गया था। हेरोडोटस इत्यादि प्रीक लेखकों ने,

प्रीक जिनके देश का सम्पर्क ईरान से था, हिन्दुस्तानियों के बारे में भी दो चार बातें कही हैं। ई० प्० ३२७ में मेमीडोनिया के महाराजा सिकन्दर ( पलेक्ज़ान्डर ) के साथ कुछ गीम लेखक भी आये थे जिनके इतिहासों और गृत्तान्तों के आश आगे के लेखकों में मिलने हैं। १०-१५ बरस के बाद सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगस्थेनीज़ ने अपना देखा और सुना हुआ बहुत सा हाल लिखा। उसकी मूल रचना तो लोग हो गयी है पर इसकी बहुत सी धानें और लेखकों में इघर उघर पाई जाती हैं। इसी तरह कुछ अन्य ब्रोक और लैटिन किताबों में हिन्दुस्तान के बारे में ई० सन् के प्रारम्भ के इघर उघर की बातें निखी हैं। पुराने यूरोपियन साहिन्य के इन बिखरे हुये वाक्पों को १८४६ में जर्मन विद्वान ई० ए० श्वान-

चंक न इकट्टा करके प्रकाशित किया था। इनका अंग्रेज़ी अजुवाद जे॰ डब्ल्यू मेक्किंड्ल ने किया है। इन लेखों का उपयोग करते समय यह याद रखना ज़करी है कि माचा और शिति रिवाज से अनिमाद होने के कारण विदेशी यात्री कभी २ घोला खा जाते हैं। दूसरे, हमारे पास तक जो वचन पहुँच पाये हैं उनमें शायद बीच के लेखकों ने, जो हिन्दुस्तान से विल्कुल अपरिचित थे, कुछ नमक मिर्च लगा दिया है।

पाँचवां और सातवी ई० सदी के हाल के लिये चीनी यात्री
बड़े काम के हैं जो बुद्ध भगवान के
बीनी जीवनक्षेत्रों का दर्शन करने और वौद्ध
शास्त्र पढ़ने और जमा करने आये थे।
फ़ाहियान (५ वीं ई० सदी) का अनुवाद जाइटल ने, और लेज ने
भी अंग्रेजी में किया है और टामस वार्ट्स ने 'चाइना रिच्यू' के
आठवें भाग में कुछ टिप्पणी की है। ह्योनसंग या युआनस्वांग
('७ वी ई० सदी) का अनुवाद सेम्युएल वीस्त ने और थोड़ा सा
वार्ट्स ने किया है। इट्सिंग (७ वीं सदी) का अनुवाद जापानी
विद्वान टकाकुस ने किया है।

पिच्छमी पेशिया से हिन्दुस्तान का व्यापारिक सम्बन्ध है । पू० ६-८ वी सदी से चला आता था। इसके बःद बहुत से हिन्दू राजाओं ने पिच्छमी शासकों से मेल मिलाप के सम्बन्ध भी किये। ८वीं है । सदी से मुसलमानों से राजनितिक सम्बन्ध प्रारंभ हुआ। ८ वीं सदी में सिन्ध पर मुहम्मद बिन कासिम की अरब फीज ने हमला करके विजय पाई। अरबों में इतिहास मान लिखने की कला ने बहुत उन्नत पाई थी। सुलेमान, अबू ज़ेंदुलहसन, इबन खुर्वना,

भालप्रसुदी, अल् इस्रोसी इत्यादि अरबों ने नवीं और दसवीं सदी में हिन्दुस्तान का कुछ हाल लिखा। १३वी सदी में चवनामा अर्थात् तारी का हिन्द वा सिंध की रचना हुई जिसमें ८वी सदी की लिखी हुई बहुत सी बातें शामिल कर ली गईं। ११वीं सदी में पंजाब और सिन्ध पर हमला करके महमूद गृज़नवी ने हिन्दुस्तान का द्वांज़ा उतर पिच्छम वालों के लिये फिर खाछ दिया। उसके द्वार का पक विद्वान् अल्बेक्नो हिन्दुस्तान आकर संस्कृत का पूरा पंडित हो गया। उसने हिन्दू धर्म, साहित्य, विज्ञान इत्यादि का पेसा वित्र बीचा जैसा पहिले किसी के ख़याल में भी न आया धा। उसके बाद और मुसलमान नारी ख़ां में भी कही २ हिन्दू सभ्यता की कुछ बातों का जिक्र आगया है। श्रीक, लेटिन, चीनी और अरब बन्धों का वहुत सा अनुवाद अंग्रे जी के द्वारा हिन्दी में भी हो चुका है।

इस नमाम सामग्री के आधार पर इतिहास लिखने के पहिले सभ्यता के क्षेत्र पर एक नज़र डालना भूगोल का अगर ज़करी है। पशिया महाद्वीप के दिक्खन में हिन्दुस्तान कोई १८०० मील लम्बा और १८०० मील चौड़ा देश है जिसक रक्ष्मा (वर्मा को छोड़ कर) लगभग १५ लाव वर्ग मीज है। पर यह याद रखना चाहिये कि उत्तर की आर नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान और मध्य पशिया का कुछ हिस्सा और दिक्खन की आर लंका भी हिन्दू सभ्यता के दायरे में शामिल थे। दूसरे, फ़ारस बलों विस्तान, सिंघ और राजपूताने का रेगिस्तान पहिले इतना बड़ा न था जितना कि आज है। आरेल क्षर-पिक्छम स्टाइन चग़ैरह ने ज़मीन खोद कर बालू के नीचे से जो शहर और मकान निकाले हैं वह साबित करते हैं कि किसी समय हिन्दुस्तान के बाहर पिच्छमी
रेगिस्तान की जगह पर हरे भरे खेत ये और घनी श्राबादी थी।
सब प्रमाणों को जमा करने से यह नतीजा निकला है कि ई० पू०
ह वीं सदी से ई० स० की ह वीं सदी तक प्राकृतिक कारणों से जमीन
घीरे र सूखती गई, पानी कम होता गया और रेत के ढेर के ढेर
निकलने लगे। जब तक रेगिस्नान न था या थोड़ा ही बना था तब
तक हिन्दुस्तान और पिच्छमी देशों में ज्यापार श्रीर श्रग्ना जाना
बराबर हुआ करता था। इस लिये इन प्रदेशों की सम्यताओं ने
पक दूसरे पर बहुत असर डाला।

आब हवा के बारे में भी यह कह देना आवश्यक है कि जैसा प्रज्ज़वर्थ हंटिकुटन ने 'सभ्यता और आबहवा'

माबहवा में परिवर्तन 'तथा एशिया की नवज़' इत्यादि पुस्तकों में श्रीर दूसरे लेखकों ने संसार भर से नये पुराने

तथ्य जमा करके सिद्ध किया है, बहुत से स्थानों की आब हवा बदल गई है। पुरानं हिन्दुस्तान के बारे में दहनापूर्वक तो कुछ नहीं कहा जा सकता पर सरस्त्रती इत्यादि निद्यों के अस्तित्व से, रेगिस्तान की कमी से, जंगलों की बहुतायत से, और वैदिक साहित्य में ठंढे देशों से आये हुये आयों में गमीं की कोई शिकायत न होने से, यह अनुमान अवश्य होता है कि उत्तर हिन्दुस्तान की आब हवा तीन चार हज़ार बरस पहिले आजकल के बराबर गर्म न थी। शायद यह भी एक कारण हो कि अपवेद का जीवन का आनन्द और उल्लास फिर कभी नहीं दिखाई देता। छः हज़ार बरस पहिले के प्रमाण तो अब अच्छी तरह दिये जा सकते हैं। हडप्पा और मोहेन्त्रजोदड़ों में गे डे और हाथी के चिन्ह मिलते हैं पर धवर शेर का कोई निशान नहीं मिलता। स्पष्ट है कि उस समय सिंध और पिच्छमी पंजाब में नमी ज्यादा थी और हरियाली भी ज्यादा थी।

यह भी साबित हो बुका है कि सिन्ध प्रान्त में उस समय सिंध नदी के स्नलावा एक और नदी भी बहती थी।

हिन्दुस्तान के उत्तर में हिमालय है जो संसार की सबसे अंची पर्वतश्रेणी है, जिसकी एक ही घाटी में सारा वाल्प्स समा सकता है, और जो १५०० मील हिमालय पर्वत तक फैली हुई है। अगर हिमालय न होता तो तिम्बत की तीखी सर्व हवाएं उत्तर हिन्दस्तान में आदभी का रहना ही मुश्किल कर देंती और जुमीन को उपजाऊ बनानेवाली नदियाँ कहीं भी न होती। यही देख कर एक समय हिन्दश्री ने हिमाचल को देवता माना था। दक्खिन-प्रव और दक्खिन-पिन्छम से आनेवाली मौसिमी हवाएं हिमालय सं रुक जाती हैं, इंदी हो जाती हैं. श्रीर उत्तर शान्तों में मुसलाधार पानी बरसाती हैं। इतिहास पर हिमालय पहाड़ का एक बड़ा असर यह भी हुआ है कि तिब्बत श्रीर तुर्किस्तान सं या यों कहना चाहिये कि मंगा-लियन संसार से हिन्दुस्तान का सम्बन्ध कम रहा । उत्तर के दरें इतने छोटे, ठंढे श्रीर डरावने हैं कि उनमें हो कर श्राना जाना बहन मुश्किल है।

उत्तर-पूरब की नरफ़ पर्वतश्रेणी नीची हो गई है श्रीर
इस लिये कुछ श्रामदरफ़्त भी होती रही है।
इसर-प्रव की
पर्वत-श्रंणी
शायद पूर्ववंगाल में भी बसे थें। पर इस
तरफ़ का प्रदेश जंगलों श्रीर जंगली जातियों से ऐसा घिरा है कि
इस श्रीर से व्यापारिक श्रीर मानसिक सम्बन्ध बहुत नहीं हो सका।
चीन श्रीर हिन्दुस्तान से जो सम्पर्क था वह ज़्यादा तर समुद्र की
राह से या मध्य पेशिया के द्वारा था।

इसके विपरीत हिमासय पहाड़ की उत्तर-पव्छिमी नीची घाटियों के दर्श ने हिन्दुस्तान के सारे इतिहास पर इसर-पव्छिम की अपनी खाप सना दी है। इस तरफ़ कई दरें हैं

भाटियों श्रापना खाप लगा दा ह। इस तरफ़ कह दर ह जिनम होकर श्रार्थ लंग हिन्दुस्तान श्राये थे

स्रोर उनके पीछे ईरानी, ब्री त, कुशन, सिथियन, हुए, अफ़गान स्रीर तुर्क आये जिन्होंने हिन्दुस्तान की राजनीति, समाज और सभ्यता पर कान्तिकारी प्रभाव डाला। इन रास्तों से ११ वी ई० सदी तक मध्यपशिया, पूर्वी पशिया और योरप से न्यापार भी बहुत है।ता रहा और साहित्य, कला, दर्शन, के विचार भी आते जाते रहे।

उत्तर का मैदान, जिसमें सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र क्रीर सहायक

निंद्यां बहती है, दुनिया के बड़े उपजाऊ और

इतर का मैदान श्राबाद प्रदेशों में गिना जाता हैं। कलकत्ते से पंशाबर तक चले जाइये. कहीं कोई

पहाड़ी या टीला न मिलेगा, कहीं कोई रेगिस्तान न मिलेगा। इर जगह हरे भरे खेत लहराने हैं, खेती के लियं उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता जितना रंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि ठंढे और कुछ २ पहाड़ी देशों में करना पड़ता है। सदा से खेती ही यहां का प्रधान उद्योग रही है और सारी सभ्यता पर खेती की प्रधान ता की मुहर सी लग गई है। जनता उयादातर गाँचों में रहती हैं, गांव ही जीवन का केन्द्र है राजनैतिक संगठन का आधार है, आर्थिक जीवन का मूल है। इस मैदान में कोई प्राकृतिक रुकावट न होने के कारण सभ्यता, संगठन, धर्म भी एक से ही रहे, छोटी मे। टी बातों में थोड़ा बहुत फ़र्क़ ज़रूर था, पर सिद्धान्त का कोई अन्तर नहीं था। जहां प्रकृति और सभ्यता की इतनी एकता है। वहां राजनैतिक एकता का प्रयत्न ज़रूर ही होगा। आह्मण प्रन्थों के समय में ही, अर्थात् ई० सन् से कोई १००० वरस पहिले समुद्र

के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलनेवाले राज्य की कल्पना हो गई थी। मौर्यवंश, खारवेल, श्रांध्र, गुप्त, वर्धन और गूर्जर प्रती-हार वंशों ने इस कल्पना को चरितार्थ भी कर दिया। पर रेल. तार. बेतार इत्यादि के पहिले दुनिया भर में वह राज्यों के दूरवर्ती प्रदेशों का शासन बड़ी कठिनाई का काम था। इस लिए कभी तो बड़ा साम्राज्य वन जाता था श्रौर कभी उसके टुकड़े २ ही जाते थे। ब्रठारहवीं सदी तक हिन्द्स्तान का राजनितिक इतिहास इसी चक पर घुमता रहा। विशाल साम्राज्यों के समय में भी यात्रा की वर्तमान सुगमनाएं न होने से प्रदेशों का बहुत कुछ स्वतंत्रता देनी पडती थी। ऐसा राजनैतिक संगठन होना भूगाल के कारणें से अनिवार्य था। पुराने बीस से तुलना की जिये तो साकु मालूम हो आयमा कि यहां पथेन्स, कारिथ, से नगर राज्य वन हां न सकते थे श्रीर न वैसा घोर प्रज्वलित राजनैतिक जीवन ही पैदा हो सकता था। सिंध-गंगा मैदान इतना यडा है, इसके साधारण भाग भी इतने बड़े हैं कि यहां जनसत्ता के लियं राज्य के सब लोगों का इकट्ठा होना या प्रतिनिधियों का भी श्रच्छी तरह मिलना जुलना बहुत कठिन था। यही कारण है कि कई मामलों में जनसना का सिद्धान्त मानते हुए भी यहां केन्द्रिक शासन में जनसत्ता का रूप लाना टेडी मीर थी।

उत्तर भारत के सारे जीवन पर निह्यों का बहुत
असर पड़ना ज़रूरी ही था । पहाड़ों
निहयां में श्राई हुई निहयों की मिट्टी किनारे के
मेंदानों को सब से ज्यादा उपजाऊ बना देती
है। इस लिये इन प्रदेशों की श्राबादी सब से ज्यादा थी, जलमार्गें
केका रण उनका उद्योग व्यापार भी बढ़ा चढ़ा था श्रीर उनका
वैभव सब से अधिक था। शहर भी ज्यादातर निह्यों के किनारे

बसे थे और सभ्यता के केन्द्र थे। कोई आश्चर्य नहीं है कि कई पुराने देशों की तरह यहाँ भी बड़ी निद्यां जैसे गंगा और जमुना, गोदावरी और कावेरी पवित्र मानी गई हैं।

उत्तरी मैदान के दिक्खन किनारे पर सतपुरा और विन्ध्यासल की श्रोणियां हैं जो कही भी बहुत ऊची नहीं दिक्कन है और इधर उधर, झास कर पूरव की तरफ़, इतनी नीची हो गई है कि आने जाने में

काई रुकावट नहीं होती। इस तरह के पहाडों का नतीजा यह हुन्ना कि उत्तर और दक्किन में कुछ भेद अवश्य है। गया, जाति का कुछ अन्तर बना रहा, भाषायें भी बहुत कुछ भिन्न रहीं, राजनैतिक इतिहास भी बहुधा अवने अलग रास्ते पर चलता रहा, पर सभ्यता के प्रधान तत्त्व एक हो गये। धर्म के वही सिद्धान्त दोनों भ्रोर प्रचलित रहे, संस्कृत भ्रौर पाजी का पठन पाठन वैसा ही रहा, जीवन पर एक सी ही दृष्टि रही, दोनों भाग श्रापस में व्यापार .खुबकरते रहं और ई० पू० बौधी मदी के बाद कई बार दोनों का घना राजनैतिक सम्बन्ध भी हो गया। उत्तर और दक्किन की सभ्यता के मूल सिद्धान्त एक ही थे पर उनके इतिहासचक्र कभी २ ब्रालग २ घूमनं रहे। एक बड़ा भारी भ्रन्तर यह था कि उत्तर-पच्छिम से आने वाली जातियां या तो दिक्खन तक पहुँचती ही न शीं या थोड़ी संख्या में पहुँचती थी। नर्मदा और कृष्णा नदी के बीच का देश उतना चौरस नहीं है श्रीर न उतना उपजाऊ है जितना कि उत्तरी मैदान है। उसकी आबादी भी उतनी घनी नहीं थी और ख़ुश्की के च्यापार की मात्रा भी उतनी नहीं थी। पर पच्छिमी श्रौर पूर्वी किनारे पर समुद्र के द्वारा दूर २ के देशों से तिज्ञारत का सुभीता था। समुद्र के मार्ग से हिन्दू सभ्यता और देशों में जा सकती थी और विदेशी विचार यहां ह्या सकते थे।

कुष्णा नदी के नीचे जा प्रदेश है और जिसे घुर दिक्लन कह सकते हैं वह पूरव में तो बहुधा चौरस है पर प्रविचन। पिछ्लम में पहाड़ों से घिरा हुआ है। आने जाने की काई प्राकृतिक हकावट न होने से यह भी सभ्यता के मूल सिद्धान्तों में दिक्लन की तरह उत्तर के समान हो गया पर दूर होने से यहां उत्तर का प्रभाव कम रहा, उत्तर की जातियां बहुत थोड़ी संख्या में आईं। इस लिये यहां की सभ्यता कुछ ग्रंगों में उत्तर से जुदा रही, कुछ सामाजिक संस्थापं निराली ही बनी रही, शावाओं पर संस्कृत का प्रभाव बहुत कम हुआ, मिन्दर, भवन, मूर्त्तिं इत्यादि बनाने की रीतियाँ भी भिन्न रही, राजनैतिक संगठन में भी गांव की ब्यवस्था इत्यादि अपने ढंग की ही रहीं। घुर दिक्लन का इतिहास, बाक़ी हिन्दुस्तान के इतिहास का हिस्सा होते हुये भी, अपनी विशेषता रखता है जिस का ध्यान सभ्यता की समीक्षा में रखना जावश्यक है।

भुर दक्षिणन से ज़रा दूर पर सिंहलद्वीप या लंका का टापू है जिसका राजनैनिक इतिहास तो हिन्दुस्तान लंका सं ज़्यादानर श्रक्षण रहा है पर जिसकी सभ्यता—धर्म, भाषा, श्राचार विचार कक्षा

विज्ञान—पर हिन्दुस्तान का और ख़ाम कर धुर दक्खित का प्रभाव सदा से बहुत रहा है। लंका के बारे में बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है पर हिन्दुस्तानी सम्यता के इतिहास में उसकी बिल्कुल छोड़ देना भी असम्भव है।

हिन्दुम्तान के उत्तर में, उत्तर पिच्छम और उत्तर-पूरब में,
मध्यहिन्द में, श्रीर पिच्छम में तमाम कोकन
पहाड़ी जातियाँ श्रीर मलाबार तट पर, जो पर्वतमालाएं हैं
उन्होंने सम्यता पर एक श्रीर प्रभाव डाखा

है। चौरस मैदानों को जीतनेवाली जातियों से हार कर पुराने निवासी पहाड़ियों में शरण ले सकते थे। घाटियों और जंगलों की आड़ में वह अपने अस्तित्व, अपनी मावा और रीतिरिवाज की रक्षा कर सकते थे। वाहर का थोड़ा बहुत प्रमाव पड़ने पर भी यह जातियां, ज्यादातर अपने पुराने रास्ते पर ही चलती रहीं। आज भी इनमें तरह २ के व्याह, दायभाग, धार्मिक विश्वास और सामाजिक संस्थाप मौजूद हैं। साधारण हिन्दुस्तानी सम्यता के प्रवाह से यह दूर रही हैं; इस पुस्तक में उनका ज़िक बहुत कम आयेगा पर उनसे थोड़ी सी जानकारी ज़करी है।

आदमी के चरित्र पर उद्योगधंधे का प्रभाव बहुत पड़ता है। उद्योग धंधे आबहवा के अनुसार होते हैं—

बाब धवा यह तो स्पष्ट है, पर गत सौ बरसों में विद्वानों ने यह पता लगाने की भी कोशिश की

है कि स्वयं आयहवा का असर चरित्र पर कैसा पड़ता है? इस जटिल विषय पर निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर दो चार अनुमान किये जा सकते हैं। हमारे देश में ज़िन्दगी का दार-मदार खेती पर है, खेती मेह पर निर्भर है, मेह का चरसना अपने अधिकार की बात नहीं है, दैयगित सी मःलूम होती है। आषाढ़ के महीने से भादों तक सारी जनता आस्मान पर टकटकी लगाए रहती है, वर्षा की प्रार्थना किया करती है, और अगर पानी न पड़े तो अपनी लाचारी पर हाथ मलती रह जाती है। अगर कभी अतिबृष्टि हो जाय या पाला पड़ जाय तो भी विषय होकर खेतों का सत्यानाश देखना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि आदमी की नाकृत कुछ नहीं है, दैव ही अवल है। शायद यही कारण है कि हिन्दुस्तान में लोग किस्मत को बहुत मानते हैं, देवी देवताओं की पूजा बहुत करते हैं। दूसरी ओर,

दिन में सूरज की खमक, रात की खटकीलों खांदनी, और सितारों की दिशाली—यह सब चित्त को ऊपर ले जाती हैं और देवताओं की कल्पना कराती हैं। इंग्लिस्तान वग़ रह की तरह हिम्दुस्तान में ज्यादा कुहरा नहीं पड़ता, ख़्ब उजे ना रहता है। इसका असर मन पर यह पड़ सकता है कि स्पष्ट विचार और तर्क की प्रबलता हो। कुछ भी हो, तर्क का प्रेम हिन्दुस्तानी सभ्यता में अवश्य दिखाई देना है। धमं और साहित्य की कल्पनाओं का भी कुछ सम्बन्ध शायद भूगोल से है। हिमालय की ऊंची चोटियां हज़ारों मील लम्बे मेंदान, फूम २ कर चहने वाली लम्बी चौड़ी नदियां, मूसलाधार मेह और त्कान, आकाश के नक्षत्रमंडलों के हरे—यह सारा प्राकृतिक की नुक कल्पना को उत्तेजित करता है।

विशाल होते हुए भी हिन्दुस्तान की एकता नक्शे पर श्रीर इतिहास पर साफ़ लिखी हुई है। जैसा कि हिन्दुस्तान की एकता भूगोल के बड़े चिछान दिज़ोम ने कहा है, संसार में कोई देश नहीं है जो पड़ोसी देशों

से इतना भिन्न हो जितना कि हिन्दुस्तान है। बहुत पुराने समय में ही जब आना जाना बहुत मुश्किल था, हिन्दुस्तानियों ने अच्छी तरह समभ लिया था कि हमारा देश और शिष्टाचार बाहर वालों से जुदा है। गमायण और महाभारत के समय में भारतवर्ष नाम सं कश्मीर और कन्याकु गारी तक के, तथा सिंध से ब्रह्मपुत्रा तक के, देश का सम्बंधित हाने लगा था। आपस में कितना ही फ़र्क़ हो पर दूसरों के नामने सब आरतवासी एक से ही जान एड़ते थे। सम्यता के बहुत से अंगों में इस एकता का प्रतिविम्ब नज़र आता है। गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंध, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जो पवित्र नदियां मानी गई हैं वह देश के सब भागों से ली गई

हैं। आठवीं सदी में शंकराचार्य ने बद्रीनाथ केदारनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और जगन्नाथ यह चार प्रधान तीर्थ देश के एक २ कीने से चुने थे। दूसरे तीर्थ जैसे हरद्वार, प्रयाग, बनारस, गया, उज्जैन और कांची भी देश भर में फीले हुये है। ब्रह्मपुराण इत्यादि में जो पवित्र मंदिर सरोवर आदि गिनाए हैं वह भी देश के सब ही हिस्सों से लिंग गये हैं। जैनियों के नीर्थ सम्मेद शिखर, पात्रापुरी, श्रवण-वेल्गोला, आवूपर्वत इत्यादि भी सारे देश में बिखरे हुये हैं। पुराने समय में साहित्य, विज्ञान, धर्म. की भाषाएं-संस्कृत और पाली सारे देश में पढ़ी जाती थीं। तक्षशिला, नालन्द, विक्रमशिला आदि विद्यापीठों में देश के कोने कोने से विद्यार्थी आने थे। अपनी कीर्ति स्थापित करने के लिये विद्वान सारे देश में घूम कर दिग्विज्ञय करते थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, श्रार्थिक और राजनितक सम्पर्क देश के सच प्रान्तों का एक दूसरे से जोड़ देता था। देश की प्रानी सभ्यना का कुछ हाल इस प्रस्तक में लिखा

जायगा पर सम्यता के पहिले की विषेचना
सम्यता के पहिले इस के दायरे के बाहर है। इतना कह देना
काफी होगा कि किसी भी सम्यता की सृष्टि
पक दम नहीं होती। श्रादमी के जीवन के सब से पुराने चिन्ह जो
दुनिया के लगभग सब हिस्सों में, गुफाओं से, ज़मीन के और
निदयों के नीचे से निकले हैं और जिनकी पक साथ अध्ययन कर
के बिद्धानों ने सब से पुराने जीवन का चित्र बनाया है वह साबित
करते हैं कि किसी समय श्रादमी जैसे तैसे कच्चे मांस और
जंगली कन्द मृल पर निर्वाह करता था और पत्थर या हड्डी के
भहें भीज़ार बना कर शिकार करता था। बहुत समय बीतने पर
श्रीज़ारों की शक्ल और शक्ति सुधर गई और पुराना पाषाण युग
बहुत कर नया पाषाण युग हो गया। उसके बाद धीरे २ और

उन्नति हुई और कांसे के हथियार बनने लगे जिससे यह युग कांसे का युग कहलाना है। इन युगों का परिमाण हजारों बरस का है। इस अर्स में जानवरों को पालने की प्रथा भी जारी हो गई थी। उसके बाद खेती शुरू हुई, श्रीर फिर उद्योग और व्यापार का जन्म हुआ। श्रापस के जीवन में भी परिवर्तन हुये, विवाह सम्बन्ध स्थिर हुये, कुट्रम्ब की स्थापना हुई, हर एक जनसमूह एक मुखिया या एक बड़ा मुखिया श्रीर कुछ छोटे २ मुखिया मानने लगा। श्रसभ्यता और अर्थसभ्यता की यह हजारों बरस की कहानी बड़ी दिलचस्प है आँग इन पृष्ठों से पर होने पर भी याद रखने के योग्य है। हिन्दुस्तान के सब से पूराने निवासी किस वंश के थे ? इस प्रश्न का उत्तर देना असम्भव है। पुरानी वार्षाडयां श्रीर हड्डियां पर बहुत ग़ीर किया गया पर न तो उनका समय ठीक २ स्थिर हुन्ना है और न यह पता लगा है कि उन ब्राइमियों का सम्बन्ध दूसरी जातियों से क्या था? सम्भव है कि जिस समय मनुष्य की उत्पत्ति हुई उस समय हिन्दुस्तान या तो श्रास्ट्रं लिया से जुड़ा हुआ था या अप्रीका सं या दोनों से, और इन प्रान्तों में तथा लूम प्रदेशोंमें कोई एक ही जाति रहती थी, पर पीछे बढते हुये समुद्र के द्वारा अलग हा जाने पर इधर उधर के लाग एक दूसरे से भिन्न हो गये और ऋपने अपने ढंग पर निराली संस्थाओं की रचना करने लगे। पर हजारों बरस से कही कही जमीन सूख जाने से या श्राबादी बढ़ जाने से या दूसरी की सम्पत्ति पर अधिकार करने की लालसा से, जातियों की उथल भिन्न २ जानियां एक दूसरे को ढकेलनी रही हैं, पुथल इधर से उधर जानी रही हैं, कभी एक दूसरे का नाश करती रही हैं, कभी एक दूसरे से जुड़ती रही हैं, कभी एक दूसरे को गुलाम बना कर दवाती रही हैं। यह

उथल पथल इननी बार हुई है और कभी २ इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि संसार में कोई भी जानि ठीक अपने पुराने स्थान पर जम नहीं सकी है और नकोई जानि दूसरों की मिलाबट से बच सकी है। इतिहास में विशुद्ध जानि कहीं पर नहीं मिलती।

हिन्दुस्तान के जाति समुहीं के निवासस्थानी से श्रनुमान हाता है कि जातियां की बहुत सी उथल पथल यहां इतिहास के पहिले हो चुकी थी। हिन्दुस्तान में मध्य हिन्दुस्तान की दूर दूर तक की घाटियों श्रीर जंगलों में एक ही तरह के समूह रहते हैं, जिनकी भाषाएं मिलती जुलती हैं, रीति रिवाज मिलते जुलते हैं। जान पडता है कि यह लोग किसी दूरवर्ती पूराने समय में मैदानों में रहते थे पर किसी जोरदार जाति के हमलों से तंग आकर इन्हें पहाडियों की शरण लेनी पड़ी ! यह जोरदार जानि कौन थी-श्रायं या द्वाविड या श्रीर कोई-यह बड़ी कठिन समस्या है जिसका उत्तर निश्चय पूर्वक नहीं दिया जा सकता । विलोधिस्तान के एक हिस्से में ब्राहुई भाषा बोली जाती है जो धुर दक्खिन की द्वाविड भाषाओं से मेल खाती है और जो श्रास पास की किसी भी भाषा से सम्पर्क नहीं रखती। इसका श्रर्थ (१) या तो यह है कि द्राविड लोग उत्तर-पिन्छम सं श्रायं थे श्रोर विलाचिस्तान में श्रपना एक समूह छोड़ कर या किसी समूह पर अपनी छाप लगा कर तुरन्त ही या कुछ दिन के बाद किन्हीं कारणां से दिन बन चले गये, (२) या किसी समय यह द्वाविड लांग सारे हिन्दुस्तान के ब्रादिम निवासी थे. पीछे श्रायों ने इनको उत्तर से निकाल दिया या श्रपने में मिला लिया पर किसी कारण सं पक दकडा उत्तर-पच्छिम में रह गया। दीनों घारणात्रां में से एक का भी सबूत नहीं दिया जा सकता, पर यहां इतना श्रांर कह देना भी जरूरी है कि द्वाविड शब्द का प्रयोग

केवल सुभीते के लिये किया जाता है, वास्तव में कोई द्राविड़ जाति नहीं है, दिवलन में कई जातियां हैं और हर एक जाति सम्मिश्रित है। दूसरी बात यह है कि अगर हमें उत्तर में रहने वाली आदिम जाति का पता भी लग जाय तो उससे पेतिहासिक समय के निवासियों के विषय में बहुत जानकारी नहीं हो सकती। पव्छिम से आई हुई जातियों के बसने पर यहां एक नई जाति की ही सृष्टि हो गई। आयों के आने के पहिले उत्तर में कीन कीन सी जातियां थीं

हद्या चौर मोदेन्-जोद्दो । इसकी कुछ जांच वैदिक साहित्य के आधार पर अगले अध्याय में की जायगी । यहां इस बात पर जोर देना जरुरी है कि आयों के

श्राने के बहुत पहिले ही देश में सभ्यता की बहुत उन्नित हो गई थी। गत सात बरस में श्रार्किश्रोलाजिकल डिपार्टमेट (पुरातस्व-विभाग) के जान मार्शल, राखालदास बनर्जा, द्याराम साहनी, श्रादि श्रधिकारियों ने सिंध और पिछ्छमा पंजाब में हड़प्पा और मोहेन्जोदड़े। स्थानी को खोद कर बहुत से बरतन, मकान, मंदिर, तालाब, स्नानागर और शहर निकाले हैं जो ऊंचे दर्जें की सभ्यता का परिचय देते हैं। यह सभ्यता कम सं कम छः सात हज़ार बरस पुरानी है और सिंध, पंजाब, राजपूताना में और शायद इधर उधर के और प्रान्तों में भी फैली हुई थी। मिस्न और बेविलोनिया की सभ्यता से तुलना करने पर मालूम होता है कि उस पुराने समय में भी हिन्दुस्तान में उनकी श्रपेक्षा जीवन के सुखों का श्रच्छा प्रवन्ध था। एक द्यान्त लीजिये। मोहेन्जोदडो नगर में सफ़ाई का जैसा इन्तिज़ाम था, गंदगी वहाने के लिये जैसी श्रच्छी नालियां थी वैसी दिक्खन मेसे।पोटामिया के मशहूर शहर उर में भी न थीं।

हड़णा में १५० से ज़्यादा मिट्टी की मुहरें मिली हैं जिन पर

तरह २ के चित्र बने हुये हैं। इन चित्रों के और बाक़ी चीज़ों के अध्ययन से छः सात हज़ार बरस पुराने जीवन के विषय में बहुत सी बातें मालूम होती हैं। इस समय सिंघ और पच्छिमी पंजाब में

आजकल के बनिस्वत पानी कहीं ज़्यादा भाजन बरसता था, सिंध नदी के पुरुष में एक और

नदी बहती थी जो अब लाप हो गई है, सिंचाई

का इन्तिज़ाम अच्छा था, कोनी ख़ब होती थी, मोहेन्जोदड़ो में गेहूँ के जो दाने मिले हैं आज कल के पंजाबी गेहूं के से ही हैं। भोजन में रोटी के अलावा दूध का भी बहुन प्रयोग होता था। आधीजली हुई हड्डियां जो मकानों में मिली हैं यह बतलाती है कि उन दिनों मछली, कछुआ, घड़ियाल, बकरी. सुश्रर और गाय का माँस खाने की भी चाल थी। बहुन से मकानों में चलें की पिंड-लियां मिनी हैं जिनसे मालूम होता है कि घर २ में चलां अलता

धा। बहुत महीन बुने हुये रुई के कपड़ों से

कपड़ा पता लगता है कि बुनने की कला बहुत उन्नि कर गई थी। पुरुष बहुधा एक धोती

पहननं थे श्रीर एक दुशाला डालते थे जो बायें कंधे के ऊपर से है। कर दाहिन कंधे के नीचे श्रा जाता था पर दाहिन हाथ की खुला छोड़ देना था। पुरुपों में कोई २ तो मूर्खें मुझते थे श्रीर काई २ नहीं, , ज्यादातर लोग छोटी सी खाढ़ी रखते थे। बालों को माथे से ऊपर ले जाकर पीछे एक बड़ी चोटी बनाते थे। श्रभाग्यवश केवल एक ही बड़ी स्त्रीमूर्ति मिली है। इसके बाल बंधे नहीं हैं, खुले हुए हैं, पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह साधारण रीति थी या नहीं?

उन दिनों ज़ेवर पहिनने की चाल बहुत थी। ज़ेवर स्त्री पुरुष दोनों ही हसुली और छाप पहनते थे, स्त्रियां कान में साली, हाथ पर चूड़ी, कमर पर कर्घनी, और पैर में साँठ वग़ैरह मी पहनती थीं। अमीर आदमियों के ज़ेवर सोने चांदी के, और तरह २ के जवाहिरात के होते थे, हाथी दांत का मी प्रयोग होता था। ज़ेवर बनाने के हुनर में उस समय के लोग आजकत के सुनारों और जौहरियों से किसी तरह कम न थे। सोने के कोई २ ज़ेवर इस सफ़ाई से बने हैं कि ताज्जुब होता है। ग़रीब आदमी मींग, कीड़ी वग़ैरह के ही ज़ेवरों से संतेष कर लेते थे। यह कपड़ा भी बहुत कम पहिनते थे, ग्रीब क्षियों केवल कमर पर एक धोती बांधती थी। एक वेश्या की छोटी सी मूर्ति भी मिली है जो विल्कुल नंगी है।

सवारी के लिए अमीरों के पास गाडियां थी जिनमें दो पहिये होने थे, ऊपर छत होती थी और आगे हांकनेवाला बैठता था। हडप्पा में ऐसी गाडी गाडी का कांसे का जो नम्रना मिला है वह मिस्र या मेसीपोडामिया से बहुत पुराना है और संसार में गाडी का सब से पुगना ढांचा है। रहने के मकान और सरकारी दक्तर कभी २ बहुन संकान बड़े बनाए जाते थे। एक भवन मिला है जो उत्तर सं दिक्लन १६८ फीट है और पिन्छम से पूरव १३६ फीट है, जिसमें दानों ब्रांर बहुत से समकाण कमरे ब्रीर दालान हैं श्रीर बीच में एक बड़ा कमरा चला गया है। यह भूमध्यसागर के टापू कीट के माइनान सभ्यता के समय के पुराने महली से मिलता जलता है। सम्भव है कि कीट की तरह यहां भी कर रूप वसुल की हुई चीजें जमा की जाती हों। अफसीस है कि बहुत सं मकान इतनी बुरी हालट में हैं कि उनसे कुछ नतीजा नहीं नि-कलता। पर दो बातें साफ मालूम होती हैं। एक तो नहाने के लिये स्नानागार बड़े शानदार बनते थे, उनकी कोई २ दीवालें दस २ फीट में टी हैं, धूप या आग से बनाई हुई ई टें बड़ी ख़ूबसूरती से लगाई गई हैं, फ़र्श भी ईंटों के हैं और बड़े सुन्दर हैं। दूसरे नालाब बहुत थे और शायद उनमें से कुछ पित्र माने जाते थे। सुहरों से मालूम होता है कि चीते वग्रेह का शिकार ख़ूब खेला जाता था। लोहे की कोई चीज़ नहीं मिली है, भाले, कटार, गड़ासे,

पंसिये, चाकू, वगैरह २ तांबे के बनते थे। हिययार वगैरह टीन और सीसे की भी बहुत सी चीज़ें बनती थी। बहुत सं औज़ारों के लिये काँसे का भी

भयोग किया जाना था। तांचा शायद विलोक्सितान, वर्तमान राज-पूनाना और उत्तर अफ़्ग़ानिस्तान से आता था। टीन शायद खेरावन से या और भी पिच्छम से आती थी। साफ़ ज़ाहिर है कि व्यापार दूर २ से होना था और उद्योग धंधे बहुन थे। मुहरों से पता लगता है कि देश की रक्षा के लिये सिपाही होते थे जो धातु की बनी हुई मज़बून टोपियां पहिनते थे। अब तक कोई पेसी चोज नहीं मिली जिसके आधार पर सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था का

हाल लिखा जा सके। हड्डपा हीर मेहिन्सुमेरियन सम्यता जोदड़ों की सम्यता मेसे।पोटामिया की
सुमेरियन सभ्यता से बहुत मिलती जुलती
हैं।पर इसका कोई प्रमाण नहीं है कि पक ने दूसरे की नकल
की। श्रनुमान होता है कि बीच के रेगिस्तान न होने से हिन्दुस्तान और पच्छिम पशिया में श्रामदर फ्त बहुत होती थी और

इस लिये अनेक बातों में समता हा गयी थीं । हिन्हस्तान से

<sup>1,</sup> हड़प्पा भीर मांहेन्जोदड़ो के लिये देखिये भार्कियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, १९२४-२१ पूर्व ६३-८० ॥ १९२४-२६ पूर्व ७२-९८॥

लेकर भूमध्यसागर तक शायद एक ही विशाल सभ्यता थी जिसके भिन्न २ देशों में अनेक विभाग थे पर जो बहुत सी कार्तों में मिलती जुलती थी। कुक भी हो, यह बात सदा याद रखनी चाहिये कि पुराने समय में हिन्दुस्तान पिछमी देशों से बिक्कल अलग न था वरन विदेशों से बहुत सम्पर्क रखता था। दूसरे, यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान की आदिम सम्यता आयं सभ्यता से भी पुरानो थी और सम्भवतः उसने आयं सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला। मेहिन्जोद इं। में पूजा के बहुत सं लिंग मिले है। वैदिक साहित्य में शिश्न देवताओं को निन्दा की है। इससे सिद्ध होता है कि आर्यों में पहिले लिड्न पूजा नहीं थी पर वैदिक काल के बाद उन्होंने अनार्थों से शिवलिङ्ग पूजा बहुण की। हड़प्या और मोहेन्जोद हो की खोज अभी जारी है। सम्भव है कि आगे वल कर आर्यों के अनार्थों से और बातें लेने के भी प्रमाण मिलें।

### दूसरा अध्याय ।

### ऋग्वेद ( पँडल १—१ ) का समय।

हड़क्या और मेहिन् तोदड़ों के ध्वसावशेषों से जिस सभ्यता का परिचय मिलता है उसके अगले इतिहास ऋग्वेद। का पता अभी तक नहीं लगा है। और सब सभ्यताओं की नरह उसमें भी परिवर्तन हुये होंगे, शायद कुछ उन्नित हुई होगी, दूसरी सभ्यताओं से सम्पर्क होने पर बहुत सा पारस्परिक प्रभाव पड़ा होगा। पर अभी तक इन के ऐतिहासिक चिन्ह नहीं मिले हैं। हड़क्या और माहेन् जोदड़ों के ध्वंमों के बाद इतिहास ऋग्वेद से शुरू होता है। ऋग्वेद दस मंडलों में विश्वत है जिनमें कुल मिलाकर १०२८ मंत्र हैं। इन मंत्रों की रचता भिन्न २ ऋषियों ने भिन्न २ समयों और स्थानों में की थी पर रचनाक्रम स्थिर करना असम्भव है। कई विद्वानों ने मंत्रों को भाषा, शैनी, विचार और रचिता के आधार पर कालक्रम बताने की चेष्टा की है । पर काफी सामग्री म होने से इन में सफलता नहीं हुई है। निश्चयपूर्वक तो इतना

१ उदाहरणार्थ देखिये झार्नच्ड, वैदिक मांटर ए० ४२ । इसके प्रतिकृत, वेरीडेल कीय, जे० चार० ए० एस० १२०६ प्रकार ५—२०, ७१६—२२, १९११, ए० ७२६—२२ ।

ही कहा जा सकता है कि दसवें मंडल के मंत्र श्रीर मंत्रों के बाद रचे गये थे। इस लिये सब से प्राचीन सम्यता का वर्णन पहिले नी मंडलों के आधार पर ही किया जायगा, दसवें मंडल का प्रयोग बाद की सम्यता के लिये ही हो सकता है। पहिले नी मंडलों के बारे में अनुमान है कि सब से पहिले २७ मंडल रचे गये थे जो गृतसमद, विश्वामित्र, कामदंत्र, श्रीत्र, मरहाज श्रीर बिसष्ठ श्रीवरों के नाम से हैं। उनके बाद शायद वह मंत्र रंग गये जिनका नम्बर पहिले मंडल में ५१ से १६१ तक है। इसके बाद पहिले मंडल के अन्य मंत्र अर्थात् शुक्क के पचास मंत्र श्रीर आठवें मंडल के मंत्र बनाये गये। तत्पश्चात् साम देवता से सम्बन्ध रखनेत्राले मंत्र शायद इन आठ मंडलां से निकाल कर एकत्र किये गये और यह समंत्रमूह नयें मंडल के कर में प्रगट हुआ ।

ऋग्वेद के मंत्रों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उनकी

नारीख़ त की जा सके। विद्वानों ने बहुत
ऋग्वेद का समय सां श्रष्टकलें लगाई है पर अभी तक कोई
ऐसा परिशाम नहीं निकला जिस पर सब
सहमत हो सकें। कोई ६०-०० वरम हुये सुप्रत्म इ जर्मन विद्वान्
मैक्समुलर ने वैदिक और लौकिक संस्कृत के अन्तर की तुलना
श्रीक भाषा के अन्तरों से कर के अनुमान किया था कि ऋग्वेद
ईम्बी सन् के १२००-१००० वरस पहिले रचा गया होगा। पर
यह कोरा श्रमुमान है; सब भाषाओं में परिचर्तन एक ही कम

१ देखिये आनंदर, वैदिक संदर, अस्वेद सहिता की मैक्समुलर लिखित भूमिकाएं, मेक्डानेल, हिस्ट्री आफ मंस्ट्रत लिटरेचर ए० ४०-४८

से नहीं है। ते। इस समय के दो बड़े वैदिक विद्वान मैक्डानेल भीर कीथ ने मैक्समुलर की सम्मति मान ली है पर कुछ श्रीर विद्वानों की राय है कि ऋग्वेद का समय बहुत पीछे ले जाना चाहिये। ज्योतिषु के प्रमार्गों के क्राधार पर जर्मन विद्वान् जैकाबी ने ऋग्वेद का समय ई० पू० लगभग ४००० बरस श्रीर बालगंगाधर निलक ने ई० पू० लगभग ८००० बरस ठहराया है। पर पूरी समीक्षा करने पर यह सम्मतियाँ भी श्रनुमानमात्र ही रह बाती हैं। कठिनाई यह है कि पूराने हिन्दुस्तान में ज्ये।तिष् की बहत सी गणनाएं थीं और ठीक २ पता नहीं लगता कि आरबेद में कीन सी गणना मानी है। हाल में पिछ्छम पशिण के वागजक्वाई नाम त स्थान पर मिनकी लेख मिले हैं जो ई० पू० १५०० के हैं और जिनमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इनसे वैदिक सभ्यता की प्राचीनता ता सिद्ध होती है पर ऋग्वेद के रचनाकाल पर कोई प्रकाश नहीं पड़ना। श्रव तक विद्वानी की बहस जारी है। हाल में ही बिंदरनिज ने इस मन का प्रतिपादन किया है कि ऋग्वेद ई० ए० २५०० के लगभग रचा गया था। अस्त. ऋग्वेद ई० पू० १२०० या यों कहिये ई० पू० १५०० में अवश्य मीजूद था और सम्भव है कि उसके भी बहुत पहिले रचा गया हो: सब सं पुराने मंत्र शायद बहुत ही प्राचीन हीं ।

1 ऋग्वेद के रचनाकाल के लिये देखिये मैक्समुलर, ऋग्वेदसंहिता की सूमिकाएं, मैक्डानेज, हिस्ट्री आफ़ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ४०—४८, कीथ, केंग्रिजन हिस्ट्री आफ़ इंडिया, १. पृ० १०९—११३।

जैकोबी, इंडियन एन्टिक्वेरी, २३ ए० १५४ इत्यादि। टीबो, इंडियन एन्टिक्वेरी, २४ ए० ४-, ३९१।

बालगंगाधर तिलक भोरियन । विंटरनिज़, कलकत्ता यूनीवर्मिटी रीडरशिप लेक्चर्स, पृ० १ इत्यादि।

ऋग्वेद की सभ्यता तो मंत्रों के रचनाकाल से भी पुरानी है। वह बड़े ऊंचे दर्जे की सभ्यता है। उसके विकास में सैकडों बरस लगे होंगे। ग्रायं । भूगवेद की भाषा भी बहुत उस्रति कर चुकी है श्रीर बहुत पेचीदा हो चुकी है। उसके विकास में भी सैकड़ों बरस लगे होंगे। यह सारी सभ्यता जिस जाति में प्रारंभ हुई श्रौर इतनी बढ़ी उसे स्वयं ऋग्वेद ने स्रायं बताया है। अनुबोद में ही इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि यह ब्रार्य लोग कही बाहर सं हिन्दुस्तान में ब्राये थे। ऋग्वेद में जमुना नदी तक ही मिलनेवाले प्राकृतिक दश्यों, पशुत्रों और वनस्पतियां का उल्लेख है; आगे के साहित्यों में पूर्वी प्रदेशों की भिन्न २ बार्ने भी मिलती हैं। इस से प्रगट होता है कि आर्य पच्छिम से आकर पहिले पंजाब में बसे और फिर आगे की ओर बढ़ने गयं। सारं ऋग्वेद में श्रनार्यी के साथ लड़ाई की कशमकश मै।जूद है। इससे भी मालुम होता है कि बाहर से श्राने वाले श्रायां का श्रादिम निवासियों से बहुत दिन तक युद्ध करना पडा। इसमें तो कोई संदेह नहीं मालम होना कि श्रायं लांग किसी समय पञ्छिमी दरों में होकर हिन्दुस्तान में दाख़िल हुये थे, पर यह पना लगाना दहन कठिन है कि यह पहिले कहाँ रहने थे श्रीर दूसरी जातियों से इनके क्या सम्बन्ध थे ? संस्कृत, पश्तो, कारमी, श्रादि एशियाई भाषाओं में और ब्रीक. लैटिन, जर्मन, अब्रेजी, फेंच, रशियन इत्यादि भाषाश्ची में

हिस्छूी आफ़ इंडियन लिटरेचर ५ पृ०

सितन्ती लेखों पर विवाद के लिये, जे० श्वार० ए० एस० १९०९, जैकोबी पूर्व ७२१, श्वोल्डनबर्ग, पृत्व १०९५, कीथ पूर्व १९१०। जे० श्वार० ए० एस० १९१०, जैकोबी पूर्व ४९६, कीथ, पृत्व ४६४, श्वोल्डनवर्ग पृत्व ८६४।

बहुत सी समानताएं हैं। पिता, माता, भाई, इत्यादि २ के द्योतक बहुतेरे शब्द श्रीर बहुत सी क्रियाएं स्पष्टतः एक ही धातुश्री से निकली हैं। इस लिये १६वी सदी में विद्वानों की धारणा हुई थी कि यह सब भाषाप एक ही आदिम भाषा की क्रपान्तर हैं और इन सब भाषाओं के बालनेवालों के पूर्वज उस आदिम भाषा के बोलनेवाले एक ही समुदाय के श्रङ्ग थे। यह आदिम श्रार्य समुदाय था श्रीर बहुत प्राचीन समय में एकही स्थान में रहताथा। यहां तक तो विद्वान एक मत थे। इस धारणा की मैक्समुलर इत्यादि ने अपने लेखां श्रीर ब्याख्यानीं के द्वारा ऐसा फैलाया कि वह सर्वमान्य सी हो गई। हिन्दुस्तान, अफ़ग़ानिस्तान, कारम श्रोर युरुप के श्रधिकांश निवासी एक ही श्रार्यजाति के वंशज मान लिये गये। आदिम स्थान के बारे में विद्वानों के शिकार मत थे। बहुनों की राय थी यह स्थान मध्य एशिया था जो उस प्राचीन काल में हरा भरा प्रदेश था। पर धीरे २ वह सुखने लगा, तब आर्थ लोग उसे छोड कर पच्छिम, इक्सिन श्रीर फिर पूरव की तरफ भिन्न २ देशों में जा बसे। पर कुछ चिद्वानी की राय थी कि त्रादिम स्थान पूरवी कस में था। कुछ और सम्मतियों के श्रवुसार यह स्थान फ़िनलैंड में था जहां श्रव भी संस्कृत से बहुत मिलती जुलती एक भाषा बोली जाती है। अथवा यह पुराना घर मध्य युक्प में वर्तमान बोहेमिया ( चेकास्लोवाकिया ) में था जहां के यक्ष पशु इत्यादि सब सं पुरानी ऋचात्रों के से जान पड़ते हैं। बालगंगाधर तिलक की राय थी कि यह स्थान कहीं उत्तरी ध्रव के पास था। यह विवाद श्रभी तय नहीं हुआ था कि द्सरी दिशाश्रों से सारी श्रार्य धारणा पर ही श्रापत्तियों की बौछार होने लगी। जातिसमस्या के कुछ विद्वानों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भाषा की समानता से जाति की समानता नहीं सिद्ध होती।

बरन, पुरानी हिंबुयों श्रीर खोपड़ियों की नाप से प्रगट होता है कि 'श्रायं ' भाषाभाषियों के पूर्वज एक जाति के नहीं हो सकते, वह भिन्न २ जातियों के रहे होंगे । भाषा, धर्म, श्रीर सभ्यता की समानताश्रों से केवल इतना हा सिद्ध हो सकता है कि यह लोग किसी समय एक उर्जातशील समुदाय के प्रभाव के नीचे श्राये थे या एक दूसरे की नक़ल करते रहे । अस्तु, श्रव पुरानी 'श्रायं ' धारणा नहीं मानी जाती श्रयता यों किन्ये कि इस परिवर्तित रूप में मानी जाती है । वर्तमान विश्वास से हिन्दुस्तान के इतिहास के बारे में एक नतीजा यह निकलता है कि उत्तर हिन्दुस्तान के भी सब लोग बाहर से श्राये हुये श्रायों की संतान नहीं माने जा सकते । बहुत सं श्रायं हिन्दुस्तान झायं थे पर वह इतने न थे कि पुराने निवासियों को मरियामेर कर दें। उनकी प्रवल सभ्यता ने कुछ सिद्यों में सारे देश पर श्राधियत्य जमा लिया पर सारे देश को श्रावाद करना उनके लिये श्रसम्भव था।

यह तो स्पष्ट है कि आर्य लोग हिन्हुस्तान में उत्तर-पिछ्छम के दरों से आये थे, पर हनंछ आदि कुछ पनाव में आर्य विद्वानों ने यह साधित करने की कोशिश की है कि कुछ आर्य काश्मीर के रास्तों से

स्रायं त्रार हिम लय के नांचे र बलने हुये गंगा जमुना के मैदानों मं त्रा बसे। इस निचार का अनुमोदन प्रसिद्ध भाषाशास्त्रवेत्ता प्रियर्सन ने भिन्न र प्रदेशों की प्रचलित भाषात्रों की तुलना के स्राधार पर किया है। पर अभी तक इस मत को पुष्ट करने के लिये कोई स्रकाट्य प्रमाण नहीं मिना है। जब तक यह सम्मति और दृढ़ न हो जाय तब तक हमें इसी धारणा के अनुसार इतिहास सिसना पड़ेगा कि श्रार्य लोग उत्तर पच्छिम से आये थे। सम्मन्नतः सब आर्थ एक साथ न आये होंगे; जैसा कि जनसमूहों की गतियों
में साधारणतः होता है, वह बड़ी छोटी संख्याओं के बहुतेरे
छुहों में आये होंगे। अरुवेद के समय तक वह सारे पंजाब में तो
फैल ही गये थे पर जमुना और गंगा के किनारों तक भी पहुँच
गये थे। मंत्रों में पंजाब की पांचों निद्यों का उठलेख बार २ किया
है—वितस्ता अर्थात् भेलम, असिक्षी अर्थात् चिनाय, परुण्णी
अर्थात् रावी, विपाश अर्थात् व्यास और शुतुदी अर्थात् सतस्ता।
जमुना का उल्लेख तीन बार और गंगा का एक बार मिलता
है। गंगा के पूरब की निद्यों का सकेत अरुवेद में कहीं नहीं है।
अनाजों में चावल का ज़िक नहीं है क्योंकि वह पूरब की ओर
पैदा होना है। जानवरों में चीते का संकेत नहीं है क्योंकि वह
पूरब की आर ही पाया जाता है। इन बातों से अरुवेद के आर्थों
के निवास और स्रमण की भीगोलिक सीमा अच्छी तरह ज़ाहिर
होती है।

अभाग्यवश ऋचाओं में इतनी ऐतिहासिक सामग्री नहीं है कि उस समय के जीवन का पूरा चित्र खींचा शारों का साधारण जी रन पता अच्छी तरह लग सकता है। जीवन-

निर्वाह के दां मार्ग थं—एक ता पशुपालन और दूसरे खेती। भेड बकरी बहुत थे जो खाने के काम आते थे। इसवाब ढोने के लिये गदहें भी पाले जाते थे। यात्रा के निये, दौड़ के लिये और लड़ाई के लिये घोड़े बहुत थे। बड़े आदिमयों के पास सवारों के लिये रथ होते थे जिनकों घोड़े खीचते थे। रखवाली और क्षिकार के लिये कुत्ते रहते थे। शिकार के हारा आनन्द प्रमोद और कस-रत के अलावा भोजन। की भी प्राप्ति होती थी। सब से उपयोगी

हैं जिनसे जान पड़ता है कि ग्रनार्यों की सभ्यता ऊँचे दर्जे की थी। अनार्यों के कई विभाग थे जैसे दास, किरात, कीकट, शंयु। दस्यु शायद उसी विभाग का दूसरा नाम है जो बहुधा दास कहलाता था पर यह भी सम्भव है कि उनका एक अलग समु-दाय था। दासों के साथ २ पणियों का उल्लेख भी अनेक बार आया है। शायद इन दोनों समुदायों का निकट सम्बन्ध था। अप्रग्वेद में तो नहीं पर आगामी साहित्य में चंडालों का भी जिक बार २ आया है। शायद यह अनार्य वर्ग गंगा के पूरव में कहीं श्रार्थी को ऋग्वेद के समय के बाद मिला। श्रद्ध शब्द सब सं पहिले भ्राग्वेद के दसवें मएडल के पुरुषस्क में आया है। वास्तव में यह भी संस्कृत शब्द नहीं मालूम होता । सम्भव है कि यह एक ऐसे बड़े अनार्य समृह का नाम था कि आगे चल कर यह एक पूरे वर्ण का द्यांतक हो गया । इन भिन्न २ अनार्य समु-दायों की सभ्यता शायद एक दूसरे से कुछ पृथक रही हो पर सामग्री के ग्रभाव के कारण इस का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। पर सामान्यतः उनके रहन सहन के बारे में कुछ बाता का पता ऋचार्श्रों से लग सकता है। रहने के लिये वह सकान बनाते थे जिनको कभी २ श्रवसर पाने पर आर्यो ने जला हिया १। कम सं कम दासों और दस्युत्रों के अपने शहर थे जिनको नाश करने की प्रार्थना आर्थी ने इन्द्र संवार २ की है । इक्षा के लिये और युद्ध के लिये उनके पास सेनाएं थी और किले थे। किलों

असम्बेद के सामान्य मंत्रों के बालावा विशेष कर देखिये ऋग्०३। ५३। १४॥ ७। १८। ५८। ५८। अथवेंवेद, १०।४। १४॥ वाजसनेथि संहिता ३०। १६॥ निरुक्त, ६।३२॥ ७।२३॥

२ मत्रा्० ७ । ५ । ६ ॥

इ. ऋग्० १। १०३। ३॥ १। ११७। २१॥ २। २०। ६-७॥ इत्यादि

में वह अपना ख़जाना भी रखते थे '। बहुन से अनार्य था कम से कम उनके सर्वार बड़े अमीर थे—यह उन मंत्रों से प्रगट है जिनमें आयों ने इन्द्र से प्रार्थना को है कि अनार्थों को मार कर उनका इकद्वा किया हुआ धन हमें दे दे। '। अनार्थों की अपनी भाषाएं थीं जो आयों को अजीव सी मालूम थी '। आयों ने उन को अन्यव्रत इत्यादि कहा है जिससे ज़ाहिर होता है उनके पृथक धर्म, देवता, नियम इत्यादि थे ।।

इन ऋशाओं से स्पष्ट है कि भाषा, रीति रिवाज और धम ।क मामलों में आयों और अनायों में बहुत अन्तर धा। इसके अलावा उनके शरीर की बनाबट और रंग में भी कुछ भेद मालूम होता है। कहां २ उनको अनास अर्थात् नाक से रहित कहा है जिससे ज़ाहिर है कि कम से कम कुछ अनार्य वगों की नाक आर्या की नाक से बहुत छोटी होती थी। इससे अधिक महत्त्वपूर्ण भेद रंग का था। आर्यों की अपेक्षा अनार्यों का रंग बहुत काला था। संस्कृत में रंग को वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद से वर्णव्यवस्था का नाम पड़ा और पादुर्भाव हुआ। आज कल की तरह प्राचीन समय में भी गोरे रंगवालों की कालों से कुछ गलानि होती थी।

१ ऋग्०४।३०।१३॥२।२०।६-७॥

**२** ऋग्० १ । १७६ | ३-४ ॥ ८ । ४० । ६, १० ॥

३. ऋग्० ७। ६। ६।।

स्मित् ८१ ७०। ३३ ॥ ४। ३६। ४-३० ॥ ७। ४। ३॥ ३ १३७५ । ई॥

प. ऋग्०२।२०।६।७ में इन्द्र काले दासों की सेनाओं का नाश करता है। ऋग्९।४१।१ में काले चमड़े के दूर भगाने की बात है।

इस समय में अनायाँ को अपनी धन धरती के लिये, अपनी सभ्यता के लिये, अपने अस्तित्व के लिये आर्थी और सनार्थी के श्राया से घमासान युद्ध करना पड़ा। उस सम्बन्ध भयंकर संग्राम की भंकार आज भी ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में गूंज रही है। हमला करने वालों का सामना अनायों ने एग २ पर बहुत दिन तक बड़ी बहादुरी से किया । ऋग्वेद पढने में कभी २ पेसा मालूम होता है कि आयों के दांत खट्टे हो रहे हैं और वह अपने देवतात्रों की शरस में भाग रहे हैं। पर अन्त में अनार्य हार गये। शायद संगठन में, सैन्यबल में, साहस और बुद्धि में वह श्राया से घट कर थे। शायद उन सब ने मिलकर दुश्मन का मुकाबिला नहीं किया। उनके सब समृहीं की एक २ करके आयाँ। ने हरा दिया। शायद आर्यसभ्यता अनार्य सभ्यताओं से इतनी बढ़ कर थी कि उसकी विजय अनिवार्य थी। कभी २ आर्थें। अपैर अनायों में मेल भी हो जाता था। अष्टवेद में वल्ब्य नामक एक व्यक्ति है जो दास मालुम होता है पर उसकी उदारता की महिमा ऋषि ने गाई है। कभी २ ऋार्य लोग स्वयं ऋापस में लड़ते थे। दाशराज्ञ युद्ध में अनेक राजाओं ने मिलकर सुदास पर हमला किया। पर सदास ने उनके छुकं छुटा दिये। इस पारस्परिक घोर संप्राम में श्रायों ने श्रनायों से भी कुछ सहायता ली। पर यह संधियां स्थायी नहीं है। सकती थीं। अन्त में आयाँ ने सब ही अनायाँ की प्रेमुता छीन ली। हारने पर कुछ अनार्य मार डाले गये, कुछ भाग कर मध्य हिन्द के पहाड़ी श्रीर घाटियों में जा बसे जहां उनके वंशज श्राज तक रहते हैं। बाकी अनार्ये। ने श्रायें। की अधीनता स्वीकार की। बहुत से गुलाम बना लिये गये; वास

जाति के इतने अनार्य गुलाम बनाये गये कि दास शब्द का अर्थ ही गुलाम हो गया और अबतक है । पर शायद मनायाँ की संख्या इनती ,ज्यादा थी कि सब गुलाम नहीं बनाये जा सकते थे। बहुत से पराधीन होकर खेती बारी या चाकरी या नीचे दर्जे के उद्योग धंधे करने लगे । पराजय के बाद आया और अनायों के संग्राम का कोई सवाल न था. टोनों वर्ग शान्तिपूर्वक रहते लगे पर अनार्ये। का दर्जा बहुत नीचा था। एक तो वह साधारण सभ्यना में आयों से घट कर थे, दूसरे उनका रंग काला थाः तीसरे, पराजय का कलंक उनके माथे पर थाः बौधे, धन धरती छिन जाने से वह गरीब हो गये थे। इस स्थिति में जहां कहीं ऐसे दो वर्ग साथ २ रहने हैं वहां कुछ जटिल प्रश्न जरूर ही पैदा होते हैं। दो सभ्यताओं का सम्पर्क हुआ नहीं कि पक का श्रसर दूसरी पर पड़ने लगता है। स्वभावतः पराधीन वर्ग पर ज्यादा प्रभाव पडता है पर स्वामियों का वर्ग भी ऋछत नहीं बच सकता। श्वनार्थें ने श्वार्यें के धर्म, देवी, देवता, भाषा श्रीर रीति रिवाज बहुत कुछ अपना लिये पर आयाँ ने भी अनायों की कुछ बातें जानकर या अनजान में अवश्य ही ब्रहण की होंगी। पेसी परिस्थित में स्वामिवर्ग के नेताओं का चिन्ता होने लगती है कि कही हमारी सभ्यता का हास न हा जाय और वह नीचे पराधीन वर्ग की अपने से दूर रखने की चेष्टा करते हैं। इस साधा-रण प्रमाव की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर समस्या वर्गे। के सम्मि-

१. करा ० ७। ८६। ७॥ ८। ५६। ३॥ १०। ६२। १० इत्यादि में दास शब्द का अर्थ गुलास है। गुलाम के लिये अंग्रेज़ी शब्द है स्लेव। वह भी स्टाव जाति के नाम से निकला है जिसके बहुत से व्यक्ति रोमनों से हार कर गुलाम बनाये गवे थे।

श्रण से उत्पन्न होती है। जहाँ दो वर्गीं के स्त्री पुरुष पास २ रहते हैं वहां आपस में ब्याह सम्बन्ध या ब्रजुचित सम्बन्ध है। ही जाते हैं। पर यह सम्मिश्रण स्वामियर्ग के बहुतेरे आदिमियों का बड़ा बुरा मालूम होता है। अगर पराजित वर्ग गरीब हो श्रीर रंग में काला हो तो बडी ग्लानि होती है और अय होता है कि हमारी स-भ्यता, हमारा वंश, हमारा मानसिक वल, हमारा चरित्र वल, हमारा वास्तविक जीवन इनके सम्मिश्रण से मिड़ी में न मिल जाये। आज कल काले और गोरों के सम्बन्ध में यह स्थिति दक्किन आफ़ीका में श्रीर श्रमरीकन संयुक्तराज्य की दक्किनी रियामतों में मौजूद है। वहाँ ग्रगर कोई।गोरी लड़की काले से व्याह करे या मित्रता ही करे तो उद्धिमा गोरी जनता दांनों का काम तमाम करदे। किसी काले पर गोरी स्त्री पर नजर डालने का सच्चा या भठा श्रभियोग लगाया जाय तो वह श्रमरीका में जिदा जला दिया जाता है या और निर्दयताओं के साथ मार डाला जाना है। कोई गारा अविमी काली स्त्री से ब्याह नहीं करने पाना यद्यपि दिक्खन अ फ़ीक़ा और अमरीका दोनों ही देशों में गारे आदमी काली सियों से अनुचित सम्बन्ध बहुधा किया करते हैं। दोनों ही देशों में काले आदमी राजनैतिक जीवन से दूर रक्खे जाने हैं, शिक्षा, धन, गौरव के श्रवसर उनके। बहुत कम दिये जाते हैं। यह कहने का श्रभिष्राय नहीं है कि पुराने हिन्दुस्तान में ठीक इसी तरह की स्थिति पैदा हुई थी, जाति श्रीर सभ्यता की यह समस्याप तमाम परिस्थितियों के अनुसार भिन्न २ रूप धारण करती हैं। पर इस बात पर ,जोर देना ,जरूरी है कि अपनायों की पराजय के बाद उनके श्रीर श्रायों के पास २ रहने से सभ्यता श्रोर सम्मिश्रण के विकट प्रश्त उठे । अपनी सम्यता, जाति और रुधिर की रक्षा के विचार से अपनी प्रभुता के गर्व से और अनार्या की ग्लानि से, आयों ने

ब्रनायाँ से सम्बन्ध रोकने की चेप्टा की। ऋग्वेद में तो अन्तर्जातीय ब्याह के बारे में काई नियम नहीं मिलता। पर आगे चलकर धर्मसूत्रों में पह नियम मिलता है कि कोई द्विज ऋपनी कन्या शुद्र को न व्याहे पर कुछ परिस्थियों में द्विज श्रद्ध कन्या सं ब्याह कर सकता है। सम्भव है कि अपनेद के समय में ऐसा कोई नियम न रहा है। पर सम्मिश्रण को रोकने का कुछ न कुछ प्रयत अवश्य इन्ना होगा। यहां दो शक्तियों का मुकाबिला था; एक तो वह साधारण मानुषिक शक्ति जो सम्मिश्रण की प्रेरणा कर रही थी; दूसरी ब्रांर ब्रायें। की ब्रात्मरक्षण शक्ति या कहिये गर्व से प्रेरित वहिष्करण शक्ति थी जो अवर्य समुदाय की विशुद्ध आर्थ रखने की चेच्टा कर रही थी। पहिली शक्ति ने बहुत सा सम्मिश्रण करा ही दिया, आर्यों और अनायों का ख़न कुछ मिल ही गया पर श्रन्त में इस शक्ति का प्रवाह रोक दिया गया। अनाया से व्याह करने के मामले में कुछ कड़े नियम बनाये गये, प्रतिबन्धनों की व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार वर्णस्यवस्था प्रारंभ हुई। प्रारंभ में तच पृछिये तो दो ही वर्ण थे-गोरे और काले. अथवा यों कहिये एक तो वह समुदाय जो बहुत कुछ श्रार्य था, दूसरे वह समुदाय जो बहुत कुछ श्रनार्य था। श्रागे चल कर पहिला समुदाय द्विज कहलाया और दूसरा शूद्र। यह नाम ऋग्वेद के पहिले नौ मंडलों में नही श्राये हैं, शायद उस समय तक व्यवस्था पूरी न बन पाई थी।

पर आर्थों श्रीर श्रनायों के इस महान् जातीय भेद के श्रलावा स्वयं श्रायों में कुछ भेद होने लगे थे। यह आर्थ वर्ग सच है कि इस समय सब श्रायों में, श्रावश्यक गोत्र छोड़ कर, ब्याह सम्बन्ध हो सकता था, खाने पीने के मामले में तो किसी तरह की रोक टोक थी ही नहीं, उद्यम क्यवसाय की स्वतंत्रता थी। उदाहरणाये एक ऋषि कहता है कि मेरा पिना वैद्य है, मेरी माता पिसनहारी है, में किवता करता हूँ । पर अत्येक समाज में असमानताओं के कारण और धार्मिक, सैनिक या आर्थिक आवश्यकताओं के कारण वर्ण बन जाते हैं अर्थात् भिन्न २ भावों, विचारों या स्थितियों के लोग या भिन्न २ व्यवसाय करने वाले अपने कुछ पृथक् संमुदाय बना लेने हैं। जहां कहीं मानसिक या व्यवसायिक असमानता होती है वहां अनेक अण्येयों का बन जाना स्वाभाविक है। जैसे २ सामाजिक संगठन पेचीदा होता जाता है वैसे २ अल्प्यां भी ज्यादा होती जाती हैं और उनके पारस्परिक सम्बन्ध भी पेचीदा होते जाते हैं। ऋग्वेद के समय में सामाजिक संगठन उतना पेचीदा नहीं हुआ धा जितना कि हज़ार पांच सौ बरस पीछे हो गया। तो भी इतनी भिन्नताएँ अवश्य हो गई थी कि कई वर्ग पैदा हो जाय।

पहिला बर्ग तो धार्मिक किया कांड वालां का था जो ब्राह्मण वर्ग कहलाया। ऋग्वेद के ब्रायों को परलोक की धर्म उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी कि उनके वंशजों को चार पांच सौ बरस पीछे हो गई। ऋग्वेद के पहिले नी मंडलों में पुनर्जन्म का कोई संकेत नहीं है, कमं संसार का सिद्धान्त कहीं नहीं है, उस समय श्रायों की दृष्टि मुख्यतः इसी जीवन पर रहती थी, यहीं वह ब्रानन्द प्रमोद करना चाहते थे, जीवन का उमाइ जैसा यहाँ है वैसा किसी श्रागामी युग में नहीं मिलता। इस मामले में वैदिक आर्य श्रागेले हिन्दुश्रों

१. ऋग्०९। ११२। ३॥

की अपेक्षा प्राचीन ग्रीक और रोमन लोगों से अधिक मिलते जुलते हैं। तथापि आर्य लोग बहुत से देवताओं में विश्वास करते थे, उनसे इस जीवन के सुख पेश्वयं की प्रार्थना करते थे, उनकी पूजा के लिये मंत्र बनाते और गाने थे, यह करते थे, विल चढ़ाते थे, सोप्तरस की दीक्षा करते थे। ऋग्वेद के देवता ,ज्यादातर प्रकृति के देवता हैं अर्थात् अन्य प्राचीन देशों की तरह यहां भी प्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यों और शक्तियां

देवता में देवताओं की कल्पना कर ली गई है। यौ: अर्थात आकाश एक देवता है और

उसके मुकाबिले में है पृथियी। यौः के साथ २ अथवा यो कहिये कि बहुत कुछ उसके स्थान पर वरुण देवता है जिसकी गिनती प्रधान देवताओं में है । बहुत से मंत्रों में उसकी महिमा गाई है। एक और प्रधान देवता है इन्द्र जो मेह और तूफान का देवता है. जो पानी बरसाता है, युद्ध में श्रायों की सहायता करता है और अनायों का ध्वंस करता है। सूर्य, सचित्, मित्र, पूषन् और विष्णु सूरज सं सम्बन्ध रखने वाले देवता हैं। शिव श्रार मरुत् तुफ़ान के, रुद्र, वायु और वात हवा के और पर्जन्य पानी के देवता हैं। उपा प्रभात की सुन्धर देवी है। श्राम श्रीर सोम भी प्रधान देवताश्रों में हैं। इनके अलावा और बहुत से देवता हैं एवं अरुभू, अप्सरा, गंधर्व इत्यादि अलौकिक जीव हैं। यह कहने की ब्रावश्यकता नहीं है कि अभे चलकर इन देवताओं का इत बदल गयाः श्रथवा इन्ही नामां से और देवता संबोधन किये जाने लगे। श्रौर बातों की तरह धार्मिक विश्वास भी प्रगतिशील हाते हैं: सदा एक से नही रहते: पूराने नाम रह भी जाय तो शर्थ बदल जाते हैं। ऋग्वेद में मनुष्य और देवताओं का जैसा सम्बन्ध है वैसा आगामी हिन्द साहित्य में नहीं है। यहां देवता

मजुष्य जीवन से दूर नहीं हैं; आयों का विश्वास है कि प्रधाना करते ही वह सहायता करते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं। वह मजुष्य से प्रेम करते हैं, श्रीर प्रेम चाहते हैं। हिन्दू भक्तिसम्प्रदाय का आदिस्रोत प्रश्चेद है। यहां कुछ मंत्रों में आदमी और देवता के बीच में गाढ़े प्रेम की मित्रता की कल्पना की गई है। देवताओं को प्रसन्न रखने की बड़ी आवश्यकता है, उनकी कृपा हो तो ख़ूब पानी बरसेगा, धन धान्य की बढ़ती होगी, जानवर भले चंगे रहेंगे, घर, गांच, नगर, राज्य, आनन्दमय रहेंगे, जीवन सुस्तमय होगा। सब का ही कर्तथ्य था कि देवताओं की भिक्त में मन्त्रों का उक्कारण करें और घी, श्रव, दूध, मांस और सोम के हारा

यह करके उनको बिल दें। साधारण पूजा

पाठ तो सब कर सकते थे पर समाज को

कुछ पेसे लोगों की भी आवश्यकता थी जो

अपना सारा समय या कमसे कम अधिकांश समय धार्मिक कार्य में लगा सकें। नयं मन्त्रों की रचना आवश्यक थी जो विशेष विद्वानों के द्वारा ही हो सकती थी। नयं पुराने मन्त्रों का अर्थ सब को समभाने के लिये भी ऐसे आद्मियों की ज़करन थी जो और कामों से बरी हो। धीर २ यज्ञों का विधान बढ़ने लगा; बहुत बढ़े पैमाने पर यज्ञ होने लगे जिनके लिये वहुत से आद-मियों को बहुत समय तक तथ्यारी और कार्यवाही करनी पड़ती थी। अकेले सोमयज्ञ के लिये ही कई पुराहितों की आवश्यकता

थीः उदाहरताथं, एक होतृ चाहियं था जो मन्त्र सुनायं, एक ऋध्त्रयुं चाहिये था जो कियाकांड करे और श्रनिष्ट का निवारता

करे, एक उद्गातृ चाहिये था जो साम गाये। इनको कई सहा-यकों की आवश्यकता थी। ऋग्वेद से जान पडता है कि ऐसे

यशों में बहुधा सात पुरोहित लगते थे। एक ऋजा में इनकी गिनती इस प्रकार की है-होतू, पोत, नेष्ट्र, अग्नीध, प्रशास्तु, अध्वयु श्रीर ब्रह्मन्। यह का सारा कांड ऐसा पेचीदा हो रहा था कि हर कोई उसे न तो याद रख सकता था और न पूरा कर सकता था। श्रास्तु, एक पुरोहितवर्ग बनने लगा जो ब्राह्मण कहलाया श्रीर जो जनता की धार्मिक आवश्यकताश्री को पूरा करता था। जो लोग अपने गुणों से या कमीं से या आकांक्षाओं से पुरोहिनी के योग्य थे वह ब्राह्मण हो गये। उन के घरों में उन के लड़के स्वभावतः मन्त्र पढना या रचना सीखते थे, अपने पिताम्रों के साथ रह के ही यज्ञ की विधि जान जाते थे। पूरोहित का व्यवसाय सीखने की जैसी सुगमना, जैसी सुविधा, उनको थी वैसी किसी को नहीं थी। वह भी अपने वंश का काम करने लगे। इस तरह धीरे २ एक अलग ब्राह्मणुवर्ग बन गयाः पहिले और लोग भी इसमें शामिल होने रहे होंगे पर धीरे २ बाहर से आने वालों की संख्या कम होती गई। ऋग्वेद के समय में ब्राह्मणवर्ग के लोग श्रीरोंसे ब्याह सम्बन्ध कर सकते थे पर साधारणतः सब लोग अपने से वंशवालों के साथ ही व्याह करने थे। अभी युवकों श्रीर युवतियों को ब्याह की स्वतन्त्रता थी पर बहुधा उनका प्रेम उन्हीं से होता था जिन से अकसर मुलाकात होती थी और जो समकक्ष थे अर्थात् बहुचा जो अपने ही वर्ग के थे। युरुप श्रीर श्रमरीका में और दूसरे देशों में आज कल भी ऐसा ही होता है। ग्रस्तु, ब्याह की स्वतन्त्रता होने पर भी ब्राह्मणवर्ग धीरे २ यक श्रलग वर्ग होता गया।

ऋग्वेद की कुछ ऋचाश्रों से ब्राह्मणों के कर्म श्रीर पद का कुछ हाल सालूम होता है। एक जगह कहा है कि श्रीस पिनृ सोम पीने के लिये मिलते हैं

श्रीस प्राट है कि ब्राह्मणों का पद बहुत

ऊँचा था । श्रीनेक मन्त्रोंमें पुरोहितों का

या देवताओं के पुरोहित श्रश्रि का यश गाया है और पुरोहितों
को दान देने का उल्लेख है। दान में सिक्कं, ज़ेवर, कपड़े,
रथ, मकान, पश्रु, गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते वगुरह दिये जाते थे।
पक जगह कहा है कि सरस्वनी कंजूस को नाश कर देती है ,
जिसका तात्वयं यह मालूम होता है कि जो ब्राह्मणों को दान
नहीं देता वह नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण राजाश्रोंक पुरोहित
थे वह स्वभावनः बहुन प्रभावशाली थे। पर श्रमी २ बड़े २
पुरोहित भी आवश्यकना पड़ने पर सब काम करते थे। विश्वा
यित्र श्रीर विस्थु नो रणक्षेत्र नक में जाने हैं।

जैसे घार्मिक श्रावश्यकता से ब्राह्मणवर्ग की उत्पक्ति हुई वैसे ही सैनिक श्रावश्यकनाश्रों से क्षत्रिय-क्षत्रिय वर्ग का उदय हुश्रा । कह चुके हैं कि श्रायों को बहुन दिन तक श्रनायों

१. जस्मा ७ ७ । १०३ । १, ७-८ ॥

२, ऋग्०६। ७५। १०॥

४, ऋग्०६। ६१।१॥

प, ऋग्० इ। ३३ ॥ ७। १८ ॥.

से गहरी लड़ाई लड़नी पड़ी । श्रनायों की पराजय के पहिले ही वह कभी २ आपस में भी लड मरते थे '; पराजय के बाद आपस की लड़ाई मानो रोज की बात हो गई। यो तो लड़ाई में बहुत दिन तक सब तरह के लोग मैदान लेते थे और तुश्मन का मुकाबिला करते थे। जैसा कि ऋग्वेद में कई बार कहा है, मैदान में जनता इकड़ी होती है, जनता श्रपना बल दिखाती है । प्रभात की देवी के बारे में एक ऋषि कहता है कि उपा इस तरह आती है जैसे कि लड़ाई के लिये तय्यार अनता । हथियारों से अपने जान माल की रक्षा करना सब का कर्तव्य था पर सारी जनता के लिये बार २ मैदान लेना समाज के लिये हितकर नहीं हो सकता था। श्रगर सब पुरुष एक दम रणक्षेत्र में उतर जायें तो खंती कीन करेगा, पशुपालन झीर दुसरे व्यवसाय कौन करेगा, घर पर स्त्री बच्चों की रक्षा कैसे होगी ? धार्मिक और मानसिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को ठीक २ जारी रखने के लिये जरूरी था कि कुछ लोग तो सैनिक सेवा में अपना जीवन ही लगा है भौर बाक़ी कभी २ जरूरत पड़ने पर उनके चारों भ्रोर जमा हो जाया करें। अर्थात् एक सुच्यवस्थित सेना हो, उसके सर्वार हो, नायक हो, उसकी शिक्षा का कुछ प्रवन्ध हो, हथियारी का ठीक २ इन्तिज्ञाम हो, उनके लिये घोड़े या दूसरे जानवर

र, ऋग्० ४। २४। ४॥ ६। २६। १॥

३, ऋग्० ७। ७९। २॥

बराबर तथ्यार रहें। इस तरह की सेना में वही लोग शामिल हुये जो साहसी थे, बहादर थे, शरीर के हुए पुष्ट थे, समरभूमि के जेमी थे। ऐसी सेना शायद किसी ने एक निर्दिष्ट समय पर जान बुक कर न बनाई थी। लडाई के युग में आप से आप उस का विकास हो गया था, धीरे धीरे वह श्राप ही आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक आर्य जन में बन गई थी। इन सिपाहियों के लड़के भी कुछ-परस्परा से बहुधा सिपाड़ी का काम श्रंगीकार करने थे। वंश का व्यवसाय करने को प्रवृत्ति आज भी प्रत्येक देश में थोड़ी बहुत पाई जाती है, प्राचीन समय में यह और भी प्रवल थी क्योंकि उन दिनों ब्यवसाय की शिक्षा उवादानर घर में ही मिल सकती थी। इस तरह आर्य समाज में एक सैनिक वर्ग बना। सैन्यबल के कारण राजनैतिक प्रभुता भी इस वर्ग के हाथ में रही। यह राज-नैतिक भौर सैनिक अनिय वर्ग यहत दिन तक तो श्रौरों से व्याह सम्बन्ध करता रहा पर ब्राह्मणीं की तरह श्रथवा यों कितये वर्ग-मात्र की तरह इस की प्रवृति भी उपादातर ऋापस में ही सम्बन्ध करने की थी। बल और प्रभुता के कारण इस वर्ग की बड़ी सत्ता थी, इसे स्वामाविक गर्व था और सारा समाज इसका लोहा मानना था। ऋग्वेद में क्षत्रिय पद का यडपान स्वीकार किया है श्रौर उन लोगों की निन्दा की है जो भूउ मूठ ही क्षत्रिय होने का वाबा करते हैं 1

जैसे जैसे ब्राह्मण श्रोर क्षत्रिय वर्ग हढ़ होने गये
वैसे वैसे वह शेप जनना से श्रिश्वकाधिक
विश् पृथक होने गये। शेष श्रार्य जनना विश् कहः
लाने लगी। विश् शब्द से पहले सारी श्रार्य
जनना का बोध होता था। इस का मूल श्रर्थ तो केवल बैठना

१, ऋग्० ७ । १०४ । १३ ॥

है; घूमने फिरने के बाद जब आर्य लोग ज़मीन पर बैठ गये अर्थात् ज़मीन पर स्थायी रूप से बस गये और मुख्यतः खेती बारी से जीवनिर्वाह करने लगे, तब उनकी वस्ती विश् कहलाने लगे । वस्तीके अर्थ से यह शब्द बसने वालों का अर्थात् जनता का द्योतक हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग बनने पर एक ऐसे शब्द की श्रावश्यकता थी जो शेष जनता का बांधक हो। इस अर्थ में विश् शब्द का ही प्रयोग होने लगा—एक मन्त्र में पहिले क्षत्रियों के लिये बल की प्रार्थना की है और फिर विश् के लिये वही प्रार्थना की है । अरुग्वेद के पहिले नी मर्हलों में वैश्य शब्द कही नहीं आया है, केवल विश् का ही प्रयोग किया गया है। विश् बड़ा भारी वर्ग था, इस के लोग खेती, पशुपालन, तरह तरह की दस्तकारी इत्यादि बहुत से व्यवसाय करते थे। धीरे धीरे इन व्यवसाओं के अनुसार बहुत से छोटे वर्ग विश् समुदाय में बन गये।

व्यवसाय मेद के अलावा एक और कारण भी था जिस से वर्ग बने। जैसा कि फ्रेंच विद्वान् धनेक वर्ग सेनार्ट ने बनाया है, श्रायों में प्राचीन समय से यह प्रथा थी कि गांत्र या सम्बन्ध विशेष के दायर में व्याह नहीं करते थे पर बहुधा दूसरे विशेष गोत्रों में व्याह करते थे। श्रन्तव्याह और वहिट्याह की इस परिपाटी से भी बहुत से वर्ग बने। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गों के पवं श्रन्य २ छोटे २ वर्गों के बनने में सैकड़ों बरस लगे होंगे। सामाजिक विकास सदा धीरे २ होता है, सामाजिक संस्थायें आहिस्ता २ परिपक्व होती हैं।

१, ऋग्० ८ । ३५ । १७-१८ ॥

अप्टब्बेद के समय में वर्गव्यवस्था बन जुकी है पर आगामी काल की वर्णव्यवस्था अभी दूर है। आयों के वीच में अभी अन्तर्व्याह जारी है; एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश करना अभी समभव है; व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है। यह ज़कर है कि व्यवहार में ऐसा कम होता था पर कोई मनाही न थी। खान पान की तो कोई भी रोक टोक न थी।

कह जुके हैं कि वर्ग सब समाजों में बन जाते हैं। पुराने ज़माने
में कई देशों में वैसे ही वर्ग थे जैसे हिन्दुतुलना स्तान में। उदाहरणार्थ, ईरान में वर्गीकरण
बिल्कुल इसी ढंग पर हुआ था। पुरानी
कथाओं के आधार पर फ़ारसी कवि फिदौंसी कहता है कि
राजा यिम ने चार वर्ग बनाए '। पर सब यह है कि वहाँ भी वर्ग
शताब्दियों के विकास से बने थे। पुराने वैबिलन, ऐसीरिया
और मिस्न आदि में भी वर्ग थे।

श्रार्य वर्गों के लिये तो ऋग्वेद साक्षी है पर क्या श्रामयों में भी कोई वर्ग थे ? श्रामयों के कई जातियां थीं, श्रामयें वर्ग यह तो ऋग्वेद से प्रगट है पर सम्भव है कि प्रत्येक श्रामयं जाति में श्रार्थसंघर्षण के पहिले मिन्न २ वर्ग रहे हैं। वह वर्ग भी मायद उन्हीं कारणों से पैदा हुये हैं। में जिनसे श्रार्य वर्ग वने थे। जब पराजय के बाद श्रामायं श्रायों से दव कर रहने लगे तब उनका पुराना वर्गीकरण कुछ बदल गया होगा पर विल्कुल मिटा न होगा। सामाजिक संस्थाश्रों के बनने में जैसे देर लगती है वैसे ही मिटने में भी

१, शाहनामा १ । १३२ ॥

देर लगती है। कभी २ तो परिस्थित बदल जाने पर भी वह मिटाये नहीं मिटती। पुराने अनार्य वर्ग किसी न किसी रूप में जारी रहे होंगे।

श्रायों और सनायों में जो थोड़ा या बहुत सम्मिश्रण हो गया था उस से उत्पन्न हांनेवाले समुदाय का क्या सम्मिश्रित वर्ग हुआ ? यहां ऋग्वेद से कोई सहायता नहीं मिलती। इतना ही श्रवुमान किया जा सकता है

कि शायद उनमें से कुछ आर्य समुदाय में रहे हों, शायद कुछ आनार्य समुदाय में ढकेल दिये गये हों, शायद उनके अलग वर्ग वन गये हीं जैसा कि आजकल अभीका में और अमरीकन संयुक्तराज्य की दिक्खनी रियासतों में, या एक छोटे पैमाने पर लंका, हिन्दुस्तान इत्यादि बहुतेरे देशों में इष्टिगोचर है। इन सम्मिश्चित वर्गों की गिनती चाहे आर्थों में हुई हो, चाहे अनार्थों में पर व्यवहार दृष्टि से यह पृथक् वर्ग ही थे।

यह विस्तृत वर्ग व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में कैसे परिणृत हुई ? यह
श्रागे बताया जायगा । ऋग्वेद के समय के
श्यमंद्दार बारे में निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है
कि एक श्रोर आर्यों में और दूसरी ओर
श्रागर्यों में बड़ा भारी श्रम्तर था, स्वयं आर्यों में कम से कम तीन
वर्ग थे पर शायद इनके भीतर छोटे २ वर्ग और भी बन रहे थे;
शायद श्रागर्यों में भी कई वर्ग थे; शायद सम्मिश्रित जातियों के
भी अपने पृथक वर्ग थे।

श्रनार्य वर्गों के साधारण सामाजिक जीवन के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। साधारण सामाजिक सम्मव है कि समय के अनुसार वह श्रायों की संस्थाओं को अङ्गीकार करते जाते थे। श्रायों के सामाजिक जीयन की एक मलक ऋग्वेद से मिलती है। संगठन के सिद्धान्त श्रीर व्यवहार में ख्रियों का पद बहुत ऊंचा था। किसी तरह का पर्दा नहीं था। साधारण जीवन के श्राताला समाज के मानसिक श्रीर धार्मिक

श्विमों का पद नेतृत्व में भी स्त्रियों का हाथ था। जैसी कुछ शिक्षा उन दिने। थी उसके द्वार स्त्रियों के

तिये भी खुले हुये थे। जिन स्त्रियों में धार्मिक साहित्य रचने की शिक्त थी उनको अपनी इस अवृत्ति के अनुसार चलने में कोई रोक टोक न थी। कई स्त्रियां ऋषि थी जिनकी रचनाएं पुरुषों की तरह ऋग्वेद संहिता में आज तक शामिल हैं। साहस और बीरता में भी स्त्रियां कम न था। कोई २ स्त्रियां तो समर भूमि में जाकर पुरुषों की तरह शूरता दिखाती थी। उदाहरणार्थ, एक कथा है कि विश्वला लड़ाई में गई थी, जब लड़ने २ घायल हो गई तब आश्विनों ने उसका इलाज किया?। व्याह के मामले में भी स्त्रियों को बड़ो स्वतंत्रता थी। बहुधा जवान स्त्री पुरुष आपस में मिला जुला करते थे, अपनी रुचि के अनुसार प्रेम करने थे और अपनी पसन्द के अनुसार एक दूसरे से व्याह कर लेने थे । कोई कोई युवितयां अपने सीन्दर्य पर फूली न समाती थी और अपने में मियों के चित्त प्रसन्न करने में बड़ी कुशल होती थी । कभी २ प्रेमी युवक और युवितयां छिप कर मिलने का प्रयत्न करते थे। एक

१ ऋगू०१।१४०॥१।१४९॥५।२८॥६।१०।२॥८।९१॥

रे, ऋग्० १ । ११२ । १० ॥ १ । ११६ । १५ ॥ १ । ११० । १९ ॥ १। ११८ । ८ ॥

इ. ऋग्०१। ११५। २॥ ९। ३२। ५॥ ९। ५६। ३॥

४ ऋग० १ । १२३ । १० ॥

स्थान पर पक युवक मंत्र के द्वारा अपनी प्रेयसी के घर वालों को सुलाना चाहता है । इन उल्लेखों से पवं व्याह के बाद ही हाने वाले संस्कारों से साफ़ ज़ाहिर है कि उन दिनों बाल-विवाह की प्रथा नहीं थी। अपनेद में न तो कही बाल विवाह का उल्लेख है और न कोई ऐसी बात है जिससे बालविवाह का ज़रा भी अनुमान हो सके। इसके विपरीत पक उल्लेख से प्रगट होता है कि स्थियां कभी २ अधेड़पन के बाद ब्याह करनी थी। उदाहरणार्थ, घोषा नामक पक स्त्री बड़ी उम्र नक कुमारी ही रही । कोई कोई स्थियां ऐसी भी थी जो शादी से विल्कुल इन्कार कर देती थीं और अपने पिता या भाई के साथ रहती थीं। एक जगह एक स्त्री का उल्लेख है जो अपने मा वाप के घर पर ही बूढ़ी होती जाती है।

सगाई पर्झा हो जाने के बाद नियत तिथि पर दूलह अपने सम्बन्धियों श्रौर मित्रों की बरात लेकर बेटीवाले के यहां जाता था। यहां दुलहिन के सम्बन्धी

ध्याह की रस्म और मित्र उन सब की आव भगत करने थे। नियत मुहूर्त पर दूलह दुलहिन

को एक पत्थर पर चढ़ा कर उसका पाणिप्रहण करता था।
तद दोनों अपिन की परिक्रमा करते थे। ज्याह की इस रस्म के
बाद बड़ा उत्सव होना था जिस में लड़की लड़के, स्त्री पुरुप,
अच्छे से अच्छे कपड़े और जेवर पहिन कर शामिल होते
थे । कभी कभी ज्याह में दहेज भी दिया जाता था। उत्सव
इत्यादि के बाद बरात विदा हो जानी थी। दुलह दुलहिन को रथ

१, ऋत्। ७। ५५। ५-६, ८॥

२, ऋग्० १ । ११७ । ७ ॥

३ ऋग्०२।१७।७॥

४ ऋग ० ४ । ५८ । ९ ॥

पर बैठाता था। मंत्र गाते हुये सब लोग बेटे वाले के यहां वापिस चले त्राते थे। शादी की यह रहमें बहुत दिन तक ऐसी ही जारी रही और आज कल भी बहुत कुछ वैसी ही है।

ऋग्वेद के समय में कुछ इने गिने ब्रादमी— अनेक ब्याह विशेष कर राजा महाराजा या बड़े पुरोहित अनेक ब्याह करते थे । परिमित क्षेत्र में

अनेक ज्याह की प्रधा हिन्दुस्तान में अब तक जारी रही है पर याद् रखना चाहिये कि प्रकृति स्त्रियाँ और पुरुषों की संख्या को लगभग बराबर बनाती है। थोड़े से आदमी ही एक सं ,ज्यादा शादी कर सकते हैं। आर्थिक कारणों से और साधारण कौटुम्बिक सुख के कारणों से भी अनेक ज्याह परिमित ही रहने हैं। नथापि यह मानना पड़ेगा कि अनेक ज्याह की प्रधा की स्वीकृति ही स्त्रियों के पद की कुछ हटका कर देती है क्योंकि उससे यह ध्विन निकलती है कि स्त्री केवल मनारंजन की सामग्री है। बहुविवाह स्त्री के अन्तःकरण पर पेसी चोट पहुँचाता है और उनके मानसिक जीवन में पेसी वि-पत्ति डालता है कि सीतों में दिन रात भगड़े होना एक स्वाभाविक बात है। ऋग्वेद सं प्रकट है कि अनेक ज्याह करने वाले महापुरुष कभी व घरेलू संग्रामों की चिन्ताओं से बेनरह परेशान रहने थे १।

ऋग्वेद में विधवा व्याह का कोई निपंध नहीं है पर यह ठीक ठीक नहीं मालूम होता कि विधवाएं श्रपने विधवा क्याह देवरों से ही व्याह करैंती थीं या और किसी से भी कर सकती थीं। दसवें मण्डल में एक

ऋखा है जो आर्य सभ्यता में विधवाओं के स्थान पर कुछ प्रकाश

१. ऋत्। १। ६१। ११ ॥ १। ७१ ११ ॥ ७। १८। २ ॥ ७। २६। ३ ॥

२. ऋग्० १। १०४। ३॥ १। १०५। ८॥

डालती है। मरघट में अपने पति के शव के पास लेटी हुई विधवा से कहते हैं कि "उठो, स्त्री! तुम उसके पास पडी हो जिसका जीवन समाप्त हो गया है। अपने पति से दर हट कर जीवितों के संसार में आओ और उसकी पत्नी बनो जो तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुमसे व्याह करने का राजी है" । इसी तरह अधर्ववेद कहता है कि "यह स्त्री ( अर्थात विधवा ) प्राने धर्म का पालन करती हुई, अपने पति के लोक की पसन्द करती हुई, तुम्हारे पास जो मर गये हो. पड़ी है ( पर ) इसकी यहीं संतान और सम्पत्ति हो। उठो स्त्री! जीवितों के संसार में आओ... .. ( पूर्वचत् )" । अनेक शताब्दियों के बाद पंडितों ने वैदिक अच्चा के अर्थ का अनर्थ करके इससे सती का विधान निकाला पर यह स्पष्ट है कि इस काल में विधवा पित के साथ जलाई नहीं जाती थी। तो भी एक प्रश्न उत्पन्न होता है। आख़िर विधवा मरघट में पति के उस शव के पास क्यों लेटनी है जिसके जलाने की तय्यारी हो रही है ? पेतिहासिक सामग्री के अभाव में इस प्रश्न का कोई पका उत्तर नही दिया जा सकता। पर एक अनुमान होता है। संसार की बहुतेरी प्राचीन जातियों में पुरुषों के, श्रीर वि-शेष कर, बड़े ब्राटमियों के, शब के साथ उनकी प्यारी चीजे गाडने की या जलाने की चाल थी। उनका ख्याल था कि उस पार भी श्रातमा की इन चीजों की जकरत पहेगी, किसी तरह यह उनके पास पहुँच जांयगी और इनके। पाकर उन्हें संतोष और आनन्द होगा। कई जातियों में लियों की गिनती

१ ऋग्०१०।१८।८॥

र अथवं वेद १८। ३। १-२॥

भी इन आवश्यक चीज़ों में कर ली गई और वह पतियों के साथ दफ़न होने लगी या जलाई जाने लगी। सम्भव है कि किसी दूरवर्ती भूतकाल में आर्थी में भी यह प्रधा रही हो। कह चुके हैं कि ऋग्वेद की सभ्यता के पीछे श्रनेक शताब्दियों का विकास है। श्रगर किसी बहुत पुराने युग में क्रार्यों में सती की प्रधा प्रचलित थी तो धीरे २ सभ्यता की प्रगति ने उस के। मिटा दिया । विधवाओं का जलाना तो बन्द हो गया पर पुरानी प्रथा की एक लकीर, पक रस्म बाक़ी रह गई जैसा कि बहुधा हुआ करता है। लुप्त प्रधा की इस रस्म के अनुसार ही विधवा मरघट जाती थी और ज़रा देर के लिये पित के शत्र के पास लेट जाती थी। भविष्य में श्रर्थात ई० पूर्वांथी सदी के लग-भग फिर कुछ भारतीय समुदायों में सती प्रथा कैसे चल पड़ी-यह हम आगे बतायेंगे। यहां केवल इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि बहुत पुराने काल में श्रायों में यह प्रथा भले ही रही हो पर ऋग्वेद के समय में बिल्कुल न थी । इसके विपरीत विधवास्त्रीं का ब्याह हो सकता था। देवर के साथ व्याह की सम्भावना तो सिद्ध है पर श्रगर देवर पहिले से हा विवाहित हो या भाभी से व्याह करने को राजी न हो तो क्या होना था ? ऋग्वंद इस मा-मले में चुप है पर उस काल के साधारण सामाजिक संग-ठन और जीवन में यह सम्भव मालूम होता है कि विधया श्रीर किसी सं व्याह कर लेती होगी। एक मन्त्र के श्राधार पर जर्मन विद्वान पिशेल ने यह नतीजा निकाला है कि जिस

१, ऋग्• १ । १८५ । ८ ॥

स्त्री का पति गायव हो गया हो वह दूसरा व्याह कर सकती थी वर वैदिक साहित्य से इस का पूरा २ सबूत नहीं मिलता। भ्राय कुटुम्ब का जीवन। पैत्रिक सत्ता श्रीर स्त्री सन्मान के सिद्धान्तों के ब्राधार पर अवलम्बित था। पिता या पितामह एक तरह का गृह. कुटुस्ब पति होता था जिसकी प्रधानता घर के और लाग मानते थे । गृहपति से वीरता श्रीर उदारता की आशा की जाती थी । पिता के मरने पर बड़ा लडका गृहपति होता था, साधारणतया वह कुटुम्ब की सम्पत्ति का स्वामी समका गृहपति जाता थाः, मकान, घोडे, गाय बैल, द्रम्य, जेवर, हथियार, इास इत्यादि सब पर उस की प्रभुता रहती थी। पर कभी २ भाइयों में बटवारा भी हो जाता था । भाइयों का एक बड़ा कर्तव्य यह था कि शादी होने तक बहिनों का पालन पायण करें। इसो से संस्कृत में भाई के लिये शब्द है भ्रातृ श्रर्थात् भरण करने वःला । जिन लड-

श्चर्यवेद के समय सं लेकर श्राज तक हिंदुस्तान में सम्मिलित कुदुम्ब प्रथा चली आती है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जाती है

कियों के भाई न थे उनके। कभी २ वड़ी मुसीवत उठानी पड़ती थी । एक ऋचा में निर्धन भ्रातृहीन लड़की का

उल्लेख है जो दुराचार से अपना पेट भरती थी ।।

१ कर्ग० ६ । ५३ । २ ॥

२, ऋगु०६। ४९।८॥

इ. ऋग० १। ७०। ५॥

४, ऋग्०१। १२४। ७॥

और हित्रयों की पदवी भी कुछ नीची हो जाती है पर कम से कम ऋग्वेद के समय में स्त्रियों का पद गिरने न पाया। सास ससूर, देवर ननद के साथ रहते हुये भी बहु का प्र-भाव बहुत था। अपने पति के साथ वह मंत्र पह ती थी. यह करती थी, दान देती थी, सामरस बनाती और पीती धी। एक वैदिक मंत्र में ऋषि कहता है कि पति पत्नी प्रेम पूर्वक साथ २ अनेक धार्मिक कार्य करते हैं। सुनहरे ज़ंबर पहिने हुये बेटी बेटों के साथ आनन्द करते हैं स्रीर पूरी द्वायु पाते हैं <sup>र</sup>। स्त्रो घर का प्रबन्ध करती थी, श्रीर बहुत से कामा के अलावा ताने बुनने का काम भी करती थी । इसमें ब्राइदर्य नहीं है कि कही २ अग्नि देवता की उपमा गृहपत्नी से दी है जो घर के सब लोगों की ख़बरदारी रखती है । श्रन्यत्र उषा देवी के बार में ऋषि कहता है कि बह गृहपत्नी की तरह साने वालों का जगाती हुई आनी है। परनी के बिना घर घर नहीं है। एक मंत्र में ऋषि कहता है कि है मधवन, पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है। यह भी कहा है कि है इन्द्र! तुम सीम पी चुके, अब ब्रापने घर की आंर जाओ, घर में तुम्हारी प्यारी पत्नी है, तुम्हारे लिये वही श्रानन्द है । एक मंत्र में इन्द्र के मुंह से

१ अक्षा ० १ । १३१ । ३ ॥ ५ । ४३ १ १७ ॥

२ ऋग्० ७ । ३१ । ५ मा ४ ।। पतिपत्नी के प्रेम के लिये ऋग० ९ । १०५ । २ । भी देखिये ।

इ. ऋग्०२।३।६॥२।३८ छ ॥

४ ऋग्० १ । ६६ । ३ ॥

५ ऋग्०१। १२४। ४॥

इ. ऋग्०३। ५३। ४॥

७, ऋग्० ३। ५३। ६॥

यह ज़रूर कहलाया है कि स्त्रियों की बुद्धि कमज़ोर होती है ब्रीर उनका चित्त बहुत संयम नहीं पसंद करता । पर साधारणतया स्त्रियों का बहुत ब्राद्र सन्मान था।

पुराने ईरानी, ग्रीक ग्रीर रोमनों की तरह वैदिक ग्रायों

में भी संतान की लालसा बहुत थी।
संतान की लालसा ग्रावन से प्रार्थना करते हुये पक ऋषि
कहता है कि हम तुम्हारे पास अकेले
ही बैठे न रह जाये, हमारे वीर संतान हो, हमारे घर
संतान से मरे पूरे हों '। इसी मंत्र में फिर पूरी ग्रायु

भौर वीर संतान की प्रार्थना की है '। पक दूसरा ऋषि
प्रार्थना करना है कि हम निर्धन न हों, हमें बीर पुत्रों की
कमी न हो, न पशुक्रों की कमी हो, न हमारी निन्दा हो '।
पक तीसरे ऋषि का विश्वास है कि सोम देवता पूजा करने
साले को दुधारी गाय और तेज घोड़ा देता है और पेसा
वीर पुत्र देता है जो निद्या में, घर के काम में ग्रीर सभा
तथा समिति में निपुष हो और पिता के लिये गर्च का

कारण हो । पुत्री की कामना एक कारण स्वामाधिक कामना है जिसे प्रकृति ने जाति की रक्षा के लिये अत्यन्त रह बनाया है। पर इसके कुछ और विशेष कारण भी थे।

१. ऋगु० ८। देहे १७॥

२. ऋग्० ७ । १ । ११ । १२ । १९ ॥

**३ स**र्ग० ७ । ३ । ३ ह ॥

४ ऋग्० ३। १६। ५.६॥

प्रज्ञात १। ९१ । २० ॥

पक तो सिम्मिलित कुटुम्ब में मा बाप को पुत्रों से बड़ा सहारा हो जाता था। दूसरे, मरने के वाद आत्मा की शान्ति के लिये पुत्र आद करता था। अगर कोई आद करते वाला न हो तो बड़ी विपत्ति का सामना था। ती सरे, पुत्र से वंश बना रहता था। पैतृक सत्ता के युग में सब ही जातियों में क्श के मिटने की सम्मावना बड़ी भयं-कर समस्या मानी जाती थी और संतानहीनता सब से बड़ी दुर्घटना गिनी जाती थी। चौथे, शायद आयों की अपनी संख्या बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता थी। अनार्यों से या आपस में ही संग्राम के लिये, नई जीती हुई ज़मीन को आवाद करने के लिये, और यों भी समाज में अनार्यों से गिनती में अधिक होकर उन्हें दबाने के लिये, बड़ी जनसंख्या की ज़करत थी। जब एक बार संतान का आदर्श बन गया तब वह स्वयं सन्तान लालसा का एक कारण हो गया।

जिन का किसी नरह लड़के न होते थे

गोद बह कभी २ दूसरों के लड़के गोद ले

लिया करते थे। गांद लिये लड़के बड़े

लाइ प्यार से पाले जाते थे; चिरवंचित मातृस्तेह और

पितृस्तेह उन्हीं पर स्थिर हो जाता था पर जैसा कि एक
वैदिक मंत्र से प्रगट है, गोद के लड़के असली लड़कों के

बराबर नहीं होते थे।

ब्रार्य कुटुम्ब का वर्णन द्रासों के कुछ उल्लेख के चिना
पूरा नहीं हो सकता । पुराने हिन्दुस्तान
दास में दासता की प्रथा उतनी प्रचलित नहीं
थी श्रीर न उस तरह समाजसंगठन

१ ऋग्० ७ । ४ । ७-८॥

को आधार थी जैसे कि पुराने ग्रीस या रोम में । तो भी यहां, विशेष कर अमीरों के यहां, बहुत से दास और दासि-यां थीं । एक ऋषि उषा से पुत्रों के साथ २ दासों के लिये भी प्रार्थना करता है । दासों को कड़ी मिहनत करनी पड़ती थी । वह एक प्रकार की सम्पत्ति समक्षे जाते थे और दान में दिये जा सकते थे । एक ऋषि कहता है कि हे अग्न ! अभ्यार्थितिन चायमान ने मुक्ते बीस बैल इत्यादि के साथ २ बहुत सी लड़कियां भी दीं । अभ्यत्र कहा है कि राजा त्रसदस्यु ने पचास वधुएं अर्थात् दासियां दान में दीं ।

इतिहास के श्रीर बहुतेरे समुदायों की तरह प्राचीन आर्य सभ्यता पर दासत्व से जो कलंक लगता श्रातिथ्य है उसको धोने की चेच्टा करना व्यर्थ है पर यह न समभाना चाहिये कि वह लेग द्या के भावों से बिन्कुल शून्य थे। उदाहरणार्थ, उस समाज में श्रातिथ्य एक बड़ा गुण समभा जाता था। ऋग्वेद में श्राग्निदेव को श्रातिथ्य के नाम से पुकारा है । राजा दिवो-दास श्रातिथियों का ऐसा स्वागत करता था कि उसे श्राति-थिग्व की उपाधि दी गई थी । साधारण जन भी आतिथ्य में

कम न थे। घर का सब से अच्छा कमरा अतिथि को

१, ऋग्० १। ९२ । ६॥

२, ऋग्०१।८६।७॥

इ. ऋग्० ६। २७। ८॥

४. 末打० ८ । १९ | ३६॥

५. ऋग्०७। ३। ५॥

६ ऋग्० १। ५३।६ ॥ १ । ११२ । १४ ॥ ४। २६।३ ॥६। ४७ । २२ ॥

रहने के लिये दिया जाता था । इसके अलावा आर्थें का कर्तव्य माना जाता था कि सब के साथ सज्जनता का व्यवहार करें। एक ऋषि प्रार्थना करता है कि है वठण ! अगर हमने भाई, मित्र, साथी, पड़ोसी या श्रजनबी का कुछ बिगाड़ा हो तो हमारा पाप दूर करो ।

लगभग प्रत्येक समाज बच्चों और युवकों को अपने आदर्शों और रीतिरिवाज में दिक्षित करने का अर्थात् अपनी सभ्यता को जारी रखने और बढ़ाने का प्रबन्ध कर लेता है। अर्थेद में लिखने की प्रधा का उल्लेख कही नहीं है। अर्थि तथा और लोग भी मंत्र याद रखते थे और मौखिक शिक्षा के द्वारा अपनी संतान का सिखा देते थे। जान पडता है कि इसके अलावा पक तरह की पाठशालाएं भी थी जहां गुरु विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। पक मंत्र में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की तुलना बरसात में बोलने वाले मेंढकों से की हैं। और बहुत से वैदिक वाक्यों की तरह यह उपमा भी आगामी हिन्दू साहित्य में बार २ मिलती है।

अर्थवेद में समाज के नैतिक आदर्श की बड़ी उंची
कल्पना की गई है। उस आदर्श के अतुनैतिक भादर्श सार सब लोगों को चाहिये कि देलमेल
से रहें और अरत अर्थात् सत्य अथवा
यों कहिये धर्म की अपने जीवन का अवस्थवन समभें।

१, ऋग्०१। ७३ । १ ॥

२, ऋग्० ५ । ८५ । ७ ॥

इ. ऋग्० ७ । १०३ । ५ ॥ इसी मंडछ में ७ । ८७ । ४ भी देखिये।

शाव्मी क्या, देवता भी धर्म का पालन करते हैं। स्वयं देवताओं ने अपने लिये कड़े नियम बना रक्के हैं। इसके अलावा देवता कभी इन्द्र के नियमों का उल्लंधन नहीं करते। विश्व में जो कुछ है उसका सब का आधार ऋत है। देवता मित्रवरुण अनृत को जीत कर ऋत की पालना करते हैं। देवता घरुण के नियम सदा सत्य हैं। वरुण तो अनृत से स्वभावतः घृणा करता है और ऋत को बढ़ाता है। इसी मंत्र में ऋषि कहता है कि देवता ऋत में पैदा होते हैं, ऋत को पालते हैं और बढ़ाते हैं, अनृत से बड़ी घृणा करते हैं; वही देवता राजाओं की और साधारण मनुष्यों की रक्षा करें। ऋत को बढ़ाने के अभिमाय से मित्र वरुण आदिमयों पर उसी तरह नज़र रखते हैं जैसे गड़िये अपने भेड़ों पर । सूरज भी चरवाहे की तरह जीवों के कमें। का निरीक्षण करता है और मित्र वरुण को बतलाता है । चरित्र निरीक्षण के अभिमाय से देवनाओं ने निरीक्षक भी तैनात कर

१. ऋग्• १।३६।५॥

२, ऋग्० ७ । ४७ । ६ ॥

**३, ऋग्० १ । १५२ । १ ॥** 

४ ऋग्० ५ । ६३ । १ ॥

भ, ऋगुः ७। ६६ । १३ ॥

६ ऋग्० ७। ६६ । १०॥

७, अरग्० ४ । २५ । ४३ ॥ इत्यादि ॥

८. ऋग्० ४ । ३० । १-३ ॥ ६ । ६७ । ५ ॥ ८ । ४१ । ७ ॥ इनके अलावा ऋग्० ८ । २५ । ७-८ ॥ १० । ६३ । ४, ८ ॥ इत्यादि भी देखिये ।

रक्खे हैं । अनेक मंत्रों में भूंठ की बड़ी निन्दा की है । श्रीर भूठा श्रपराध लगाने वाले की शाप दिया है । बहुतेरे मन्त्रों में ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की है कि हमें श्रच्छे मार्ग पर चलाओं।

श्रादर्श श्रीर समाज के वर्णन में प्रसंगवश ऋग्वेद के धार्मिक विश्वासी का बहुत सा हाल आ गया है। पर विषय को पूरा करने के घाार्मक विश्वास लिये कुछ स्रोर बनाना भी स्रावश्यक है। ऋग्वेद में ३३ देवता माने गये हैं पर वह सब एक श्रेणी के नहीं हैं, कोई अधिक महत्व और प्रभाव रखते हैं, कोई कम। सब सं बड़े देवता तीन मालूम होते हैं-इन्द्र जिसके लिये कोई २५० म'त्र हैं, ग्राग्न जिसके लिये काई २०० मन्त्र हैं, श्रीर साम जिसके देवता लियं १०० से अधिक मंत्र हैं । द्यौ: और पृथिवी ६ मंत्रों में सब के माता पिता कहे गये हैं। मेह के देवता पर्जन्य के लिये और परलाक के देवता यम के लिये तीन २ मंत्र हैं । सूर्य स्वयं एक बड़ा देवता है और उसके रूपान्तर भी अनंक हैं। उसके एक अंश सचित् की प्रार्थना में वह सुप्रसिद्ध सावित्री या गायत्री मंत्र है जो हिन्दुश्रों में आज तक पढ़ा जाता है । पूपन् भी सूर्य का पक श्रंश हैं, वह सब को बढ़ाता है। विष्णु के बारे में

१, ऋग्० ५ । ४४ । ३ ॥ ५ । ६३ । १ ॥

रे उदाहरणार्थ, ऋग्० १। १४७। ५॥ १० । ९।८॥

इ. ऋग्०७। १०४। ८-९॥

४. ऋग् ३। ६२। १०॥

कहा है कि वह तीन छुलांग भरता है जिससे अनुमान होता है कि वह भी सूर्य का रूपान्तर है। ऋग्वेद में वह बहुत छोटे दर्जे का देवता है पर मिषण्य में जब पुराणों ने उसे परमेश्वर बना दिया तब उसकी छलांगी के आधार पर विल वापन की कथा बनी । ऋग्वेद में द्यौः की पुत्री और प्रभात की देवी उप। के सौन्दर्य की प्रशंसा हृदयग्राही कविता में की गई है। संसार के प्रकृतिकाव्य और प्रीति-काव्य का यह पहिला नमूना है और बढ़े ही मार्क का है। आश्वन् भी धीः कं लड़के हैं, वह सदा जवान और सुन्दर रहते हैं। अब तक जितनं देवता गिनाए हैं उनमें से इन्द्र, अग्नि और पृथिकी को छोड़कर बाक़ी सब आकाश के हैं। वहीं ऊपर वह रहते हैं या विचरण करते हैं। उन-के अलावा अनेक देवता हवा के भी हैं। इतमें इन्द्र प्रधान है। ऋग्वेद में बार २ कहा है कि इन्द्र वृत्र से लडाई कर के उसे परास्त करता है। अनेक धार्मिक कथाओं की तरह यह भी प्रकृति के आधार पर है। युत्र के परास्त करने का तत्व इतना ही है कि इन्द्र बादलों को बार २ भेद कर पानी बरसाता है। रुद्र या शिव का नाम केवल तीन चार मंत्रों में त्राया है। वह जीवन को बढ़ाता है पर अभी उस-का महत्व बहुत कम है। रुद्र के पुत्र मरुत् बड़े भयंकर श्रीर मतवाले थे। वायु या वात भी रुद्र की तरह जीवन की बढाने बाला देवता है। पृथिवी के देवताओं में स्वयं पृथिवी ही देवता है; अग्नि प्रधानतः घर का देवता है। सोम सोमरस का देवता है पर आगे चन कर साम का श्चर्य चन्द्रमा हो गया। नवें मरडल के सब मंत्र श्रीर बाक़ी मंडलों के भी थोड़े से मंत्र सोम की प्रशंसा में कहे गये हैं। देवताओं के अलाबा सिन्धु, सरस्वती इत्यादि निद्यों की और वनस्पति, पर्वत इत्यादि की प्रशंसा भी कभी २ देवताओं की तरह की गई है।

अरुवेद में यह माना है कि धर्मात्मा देवलोक को जाते हैं और पापी नरक में पड़ते हैं । पर रेक्ताओं से सम्बन्ध जैसा कि कह चुके हैं श्रावागमन का सिद्धान्त अरवेद के पहिले नी मंडलो में नहीं है। अभी तप का भी कोई जिक नहीं है। देवताओं के लिये प्रार्थना, पूजा और यह का विधान था। पर जीवन का भाव ऐसा आनन्दमय था कि श्रभी किसी की नप करना न सुभा था । देवताओं की स्रोर भाव अभी उतना डर दहशत का नहीं है जितना कि प्रेम और मित्रता का है। उदाहरणार्थ, एक ऋषि श्रम्ति की प्यारा मित्र श्रीर पिता कहता है । दूसरा ऋषि कहता है कि पञ्चतनों के हित के लिये अग्नि प्रत्येक घर में निवास करना है, वह जवान है, बुद्धिमान है, घर का मालिक है; हमारा बहुत निकट सम्बन्धी है । श्रन्यत्र कहा है कि अग्नि बड़ा कुपा-शील मित्र है, पिता है, भाई है, पुत्र है, सब का पालने बाला है । श्रीर मंत्रां में श्रीन का गृहपति कहा है ।

१, देवताओं के किए ऋग्वेद का केाई भी मंडल और काई भी म'त्र देखिये।

२, ऋग्० ४। १२। ५॥ ४। ५। ५॥ ७। १०४। ३॥ इत्यादि

इ. ऋग्०१।३१।१६॥

४ ऋरा० ७ । १५ । १-२ । ७ ॥

प ऋग्०९। ९४। १५॥ २। १। ९॥ ६। १। ५॥

इ. ऋग्० ५। १। ५॥ ५। ६। ८॥ ८। ४९। १९॥

पक ऋषि कहता है कि अब हम मंत्र गा चुके; हमारे प्रत्येक घर में अग्नि दूत की तरह निवास करे। श्रीर देवताओं के बारे में भी ऐसे ही भाव ज्यक किये गये हैं। एक
ऋषि कहता है कि हे इन्द्र! पिता की तरह तुम हमारी
बात सुनो । कोई २ ऋषि देवताओं की अपना प्रेमी मानते
हैं। एक ऋषि सोम को बड़ा प्रेमी मानता है। एक मंत्र
में यह भाव है कि जो देवताओं से प्रेम करता है उससे
देवना भी प्रेम करते हैं। अन्यत्र आदित्यों को या सब ही
देवनाओं को सम्बोधन करके कहा है कि तुम सचमुच हमारे
सम्बन्धी हो, हमारे उत्पर छवा करां।

मेम और प्रसन्नता के भाव में आर्थ लोग आनन्द से जीवन विताते थे, परलोक की बहुत चि-विनेद न्ता न थी, तप का कोई विचार न था, खान पान की कोई रोक टोक न थी। मांस भोजन की प्रथा सब लोगों में प्रचितत थी। सुरा और सोम खूब पिये जाने थे। जर्मनों की नरह हिन्दू आर्य भी जुआ बहुत खेलते थे । नाच और गाने का शौक बहुत था। खुले मेंदान में स्त्री और पुरुष बड़े चाव से नाचा करते

१. ऋग्०५।६।८॥

रे अस्ति १ । १०४ । ९ ॥

इ. ऋग०६।२५।१॥८।४७।२॥

४. ऋग ०८। ६८। ७॥

प ऋग्०४।२३।५-६॥

६. ऋग्०८। ४७।२॥२।२९। ४॥ इसके व्यक्तावा देखिये ऋग्०३। ५३। ५॥४।२५।२॥८। ४५। १८॥ इस्ट्यादि॥

७ ऋरा०२। १२। ४॥ १०। ३४। १८॥

थे। गान विद्या की बहुत उन्नति हो चुकी थी। सितार, बांसुरी, ढोल वग़ैरह प्रचलित थे। श्रीर भी अनेक विनाद थे। उदा-हरणार्थ, रथां की दौड़ श्रक्सर होती थी और बड़े आनन्द का कारण होती थी। सब लोगों को और ख़ास कर क्षियों को निदयां श्रीर तालाबों में नहाने का बहुत शौक था। श्रव्यदेद के समय में जैसा उल्लास श्रीर सामाजिक स्वातन्त्रय था वैसा हिदुस्तान में फिर कभी नहीं देखा गया। इस मामले में आयों ने श्रागे चल कर दूसरा मार्ग श्रङ्गीकार किया, पर वर्ग श्रीर सगठन के मामले में वह श्रुग्वेद की लकीरों पर ही चलते रहे। राजनैतिक संगठन में भी वह बहुत कुछ उसी मार्ग पर रहे जिसको पहित्रों वैदिक श्रायों ने निकाला था।

राजप्रबन्ध का पूरा हाल लिखने के लियं ऋग्वेद में काफ़ी सामग्री नहीं है। पर इधर उधर राजप्रबन्ध के उल्लेखों को इकट्ठा कर के थोड़ा सा वृत्तान्त लिखा जा सकता है। ऋग्वेद में बहुधा राजा का ज़िक आया है। मालूम होता है कि राजा अकसर मौकसी होता था अर्थात् एक ही वंश से राजा खुना जाता था । राजत्व की प्रधा कैसे उत्पन्न हुई—इस पर ऋग्वेद कुछ नहीं कहता है पर ऐतरेय राजा ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में दो पुरानी कथाएं हैं जो इतिहास पर बहुत प्रकाश

१. ऋग्०१।१९२।४ ॥ ६।२९।३॥ ७।५८ ९॥ ८१२०। २२ ॥ ९। १।८॥ ५।२२।१२॥

२, ऋग,०८।६९।४॥१।६०।५॥९।३२।५॥

३. ऋग्०५।८०।५॥९।६९।४॥

४. ऋग्०१।११४।१॥

आसती हैं। ऐतरेय शाह्मण में कहा है कि एक बार देवों में श्रीर शसरों में लडाई हुई। असुरी ने देवों को इरा दिया ' ' देवों ने कहा कि हम लोग ' अराजनया ' अर्थात् राजा न रख-ने के कारण हारे हैं। हमको राजा बनाना राजस्य की तन्पत्ति चाहिये ('राजानम् करवामहे')। इस प्रस्ताव पर सब राजी हो गये । तैसिरीय ब्राह्मण कहता है कि एक बार देवों श्रीर असुरों में युद्ध हुआ। प्रजा-पित ने अपने बड़े लड़के इन्द्र को छिपा दिया कि कहीं बलवान ब्रसुर उसे मार न डानें। इसी तरह कयधु के पत्र प्रहाद ने अपने पुत्र विरोचन को छिपा दिया कि क-हों देव उसे मार न डातें। देव प्रजापति के पास जा कर बोले कि 'राजा के बिना युद्ध करना असम्भव है"। यक्ष करके उन्होंने इन्द्र से राजा होने की प्रार्थना की ै। इन दे:नों कल्पनाओं से अनुमान होता है कि आयों में पर-स्परा से यह विश्वास था कि युद्ध की आवश्यकताओं से राजा की सृष्टि हुई थी। श्राजकल के वैज्ञानिक अनुसन्धान से भी यही नतीजा निकला है कि युद्ध में अधिकार को एकत्र करने की, एक नेता रखने की आवश्यकता से ही सं-सार में शासन या राजत्व का प्रारंभ हुआ था। जान पड़ता है कि आपस में और अनार्था से लड़ाई होने के कारण राजा की उत्पत्ति हुई थी और लगानार युद्ध के कारण प्रथा दढ़ हो गई थी। दूसरे आपस के भगड़ों का फैसला करने के लिये भी राजा की ब्रावश्यकता थी। तीसरे,

१ एतरेय झाझाख १।१४॥

२ तैशिरीय माझ्य १।५।९॥

समाज के उन कामों के प्रबन्ध के लिये भी राजा चाहिये था जिनमें बहुत से ब्राद्मियों के योग की श्रावश्यकता थी। ऋग्वेद में मित्र वरुण और अग्नि देवताओं ने अपने राजत्व के विषय में जो बातें कही हैं उनसे श्रानुमान होता है कि इस लोक के राजा बड़े शानदार होते थे, शान्ति और व्यवस्था कायम रखते थे श्रीर लोग उनकी श्राहा का पालन करते थे '।

पुरुषों का राजा श्रसदस्यु कहता है कि "... देवता

गुभे वरुण के कार्यों में सम्मिलित करते
राजा का रहन सहन
हों। ं में राजा वरुण हैं। देवता

गुभे वह शक्तियां देते हैं जिनसे असुरों
का नाश होना है ' ' में इन्द्र हं में वरुण
हूं "। ' इससे भी प्रगट है कि राजाश्रों का पद
बहुत ऊँचा था श्रीर वह श्रपने को देवताश्रों के बराबर
समभते थे। जो लोग राजा की श्राह्मा नहीं मानते थे
उनके साथ बल प्रयोग होता था । पर ज्यादातर लोग
श्रापही राजा का श्रादेश मान लेते थे। पक राजा का
उल्लेख है जो सुख और शान्ति से अपने महल में रहता
था और जिससे जनता भक्ति करती थी । राजा का कर्तदय था कि प्रजा पर रूपा रक्ते। उदाहरणार्थ, राजा लोगों

१. ऋग्०३। ४३॥ पा ६९। १॥ ७। ६४। २॥ ८। ५६ । १॥ ६७। १॥ इत्यादि ।। ऋग्०२। २७। १०॥ २। २८। १॥ पा ६२। १॥ पा ८५। १॥६। ७०। १॥ ७। ८६। १॥ १। ७। ८७॥ भी देखिये।

२ ऋगु० ४। ४२॥

इ ऋतु० ७। ६। ५॥ ९। ७। ५॥

B. 城町 0 8 1 4 0 1 6 11

को उपहार देते थे'। जहां अन्ति को ब्रामी का रक्षक कहा है यह ध्वनि निकलती है कि प्रामों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य धा । एक ऋषि कहता है कि देवता उस राजा की रक्षा करते हैं जो रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की सहायता करता है। श्रन्यत्र कहा है कि स्रोम प्रवमान राजा की तरह सेनाओं के ऊपर बैठता है। जिससे प्रगट है कि सेना का नेतृत्व राजा का धर्म था। इन्द्र एक के बाद दूसरी लड़ाई लड़ता है ब्रोर एक के बाद इसरे पूर (मिट्टी के किले) को तोडता है। अग्नि भी पुर और ख़जाने जीतता है। पेसा ही राजा का कर्लब्य था। राजा बड़ी शान से रहते थे यह अनुमान ऋग्वेद के उन मंत्रों से होता है जहाँ राजा मित्र श्रीर वरुए के हजार खम्भे वाले मज्बूत ऊचे महल की कल्पना की है °। यह भी कहा है कि राजाओं की श्रोर देखना कठिन है, वह सुवर्ण से मालूम होने हैं । अनुमान होता है कि वह सुनहरे और बहुत चमकीले कपडे पहिनते थे। जैसा कि आवश्यक था, शासन कार्य में राजा को बहुत से कर्मचारियों से सहायना मिलती थी।

१. ऋग्०१।६७॥१॥

२. ऋग्०१। १४४। १॥

इ. ऋग्०४।५०।८-९॥

४ ऋग्०९।७।४॥

प. ऋग्०१। ५३। ७॥ ७। १८॥ इत्यादि।

६. ऋग्० ३ । १५ । ४ ॥ ४ । २७ । १ ॥ इत्यादि ।

७ ऋग्० र । ४१ । ५॥ ७। ८८ । ५॥

८, ऋग्०१।१८५।८॥८।६।६८॥

कह चुके हैं कि पुरोहित राजा के साथ रहता था और बड़ा प्रभाव रखता था।। ऋग्वेद में अग्नि की बड़ा पुरोहित और युद्ध में पुरोहित सहायक माना है 1। अन्यत्र मित्र, वरुण, अग्नि और आदित्यों के दूतों और हरकारों का ज़िक है जो सच्चे, बुढिमान और कुशल धे और जो चारों और देखभाल करते थे, समा-हरकारे चार लाते थे और रक्षा का प्रबन्ध करते थे । इस कल्पना के आधार वह राज कर्मचारी मालूम होते हैं जिनसे राजा इस तरह के काम लेते थे। कई जगह सेनानी का उल्लेख है । जो सेना का नायक था और जिसकी नियुक्ति राजा करना था। वैदिक साहित्य में प्रामणी का उल्लेख सेनानी भी बहुत आया है। प्राप्त शब्द का मौलिक बर्ध था समूह जं संस्कृत साहित्य में भी श्रक्सर मिलता है। शायद बहुत पहिले जब आर्य अपने पशुर्आ की लेकर इधर उधर घूमा करने थे और किसी एक स्थान पर बहुत दिन न रहते थे तब हर एक धूमने वाले गिरोह को ग्राम कहते थे । जब प्राम खेती की प्रथा बढ़ने पर यह ब्राम एक विशेष स्थान पर बस गया तब यह बस्ती भी प्राम कह-लाने लगी। यस्ती के इस अर्थ में ब्राम या गांव का प्रयोग

१ ऋग्०१। ४४। १०॥ ३। २।८॥

इता ८१ हत। ३३ ति । इत्याहा है। इत्याल १ दई १ ई । १९ । ४। । इत्याल १ दई १ ई । १९ । ४।

**३. ऋग्०७।** २०। ५॥ ९। ९६। १॥

श्रव तक होता है । प्राम का मुखिया या नेता प्रामणी कह-साता था । वह मौकसी अधिकारी था, प्रामणी या प्राम के निवासियों के द्वारा खुना जाता था या राजा से नियुक्त होता था—यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता था । शायद तीनों रीतियाँ थोड़ी २ प्रचलित थीं । कुछ भी हो, प्रामणी का पद बहुत ऊंचा था। वह राज्य के मुख्य वजपति अधिकारियों में गिना जाता था । अरुग्वेद में कहीं २ वजपति शब्द भी आया है

ऋग्वेद के समय में राजा या उसके अधिकारी निरंकुश नहीं थे। उनको धर्म के अनुसार प्रबन्ध करना पड़ता था। इसके अलावा जनता के सभा यः समिति भी बड़े राजनैतिक अधिकार थे। वैदिक साहित्य में सभा और समिति का उल्लेख बहुत जगह श्राया है। इनके असली रूप के बारे में विद्वानों में अभी तक बहुत मतभेद है। लड्चिग्की राय है कि समिति में सब लोग रहते थे पर सभा में केवल बड़े श्रादमी श्रर्थात् मध्यन श्रीर ब्राह्मण ही बैठते थे। सिमर की राय है कि सभा तो गांव के लोगों की थी और समिति सारी जनना की। हिलीबांट, मैक्डानेल और कीथ की राय है कि दोनों में कोई विशेष मेद नहीं है. समिति का अर्थ जनता से है, सभा का बैठने की जगह से। पर अधर्ववेद में सभा और समिति का प्रजापित की दो पुत्रियां कहा है ' जिससे जान पड़ता है कि यह दोनों संस्थाए' एक दूसरे से मिलती जुलती थीं पर थीं अलग अलग।

१. अथर्ववेद ७। १२। १ ॥

ऋग्वेद में एक तीसरा शब्द विद्ध भी अनेक बार आया है जिसका अर्थ कहीं तो घार्मिक, कही साघारण, कहीं सामरिक जत्या है, कहीं मकान, कहा यक और कही बुद्धि इत्यादि है। विदथ शब्द के प्रयोगों से तो संस्थाओं के विषय में कोई ख़ास बात नहीं मालूम होती पर सभा और समिति से अच्छी तरह साबिन हाता है कि यहां लोग मिलकर सब जकरी मामलों पर विचार करने थे, नियम बनाते थे. नीति स्थापन करते थे अरेर पेचोदा मुक़दमां का फ़ैसला करते थे। सन्न लोग यहां बहस कर सकते थे और राज कार्य में अपनी बुद्धि कत<sup>°</sup>ब्य के अनुसार भाग ले सकते थे। यहां राजा भी आता था और सभापति का त्रासन बहुण करता था। सम्भव है कि एक राजा के मरने पर दूसरे का चुनाव सभा या समिति में होता है। पर सब उल्लेखीं को मिलाने से यह म्रधिक सम्भव मालूम होता है कि राजा नं। साधारणतया मौद्स्सी होता था पर जनता के सामने नियम के श्रनुसार उसकी स्त्रीकृति होती थी । ऋग्वेद की समिति पुराने बीक. रामन और जर्मना की सभाश्रा से मिलती जुलती है।

ऋग्वेद के समय में राज्य की आंर से कौन र से कर लिये जाने थे ? इसका ब्यौरा बहुत कम कर मिलता है । मालूम होता है कि कर बहुत कम थे । शायद राज्ञा के पास बहुत सी ज़मीन थी जिसकी आमदनी से शासन का बहुत सा खर्च चलता था । शायद अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा लोग राजा को देते थे । एक स्थान पर कहा है कि जैसे राजा अमीरों को खाता है वैसे ही अग्नि जंगलों को काता है। इससे अनुमान होता है कि अमीर श्रादमियों से ज़्यादा कर लिया जाता था।

न्याय के विषय में भी ऋग्वेद से बहुत कम पता लगता है। शायद बहुत से भगड़ों का फैसला कुटुम्ब के मुखिया ही कर देते थे; ऋग्वेद में स्याय जो शतदाय वैरदेय शब्द श्राये हैं ' उनसे मालुम होता है कि न्याय के नियमों में भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन का मुख्य निश्चित था । भागे चल कर धर्मसूत्री में ब्यारेवार कहा है कि फलाने का मारने से इतनी गाय देनी पड़ेगी और फुछाने के लिये इतनी। इससे घारणा होती है कि ऋग्वेद के समय में भी कुछ एेसा ही कम प्रचलित था। पर कुछ अपराधां के लियं और तरह का दण्ड भी दिया जाता था । भूग्वेद में देवता और आद-मियों के जेलखाने का उल्लेख है . जिस देगह से श्रद्भान होता है कि कुछ श्रपराधी के लिये इस समय भी जेल का दएड दिया जाना था । दो मंत्रों में कथा है कि गांत्र वालों के सी भेड मार डालने के श्रवराध में अजारव को उसके विता ने श्रन्धा कर दिया ।

इस कथन से कौटुम्बिक दएड प्रथा का समर्थन होता है और यह भी मालूम होता है कि कभी २ शारीरिक दएड दिया जाता था। दीर्घतमस् की कथा से अनुमान होता है पर पूरा प्रमाण

१ ऋग्० १। ६५। ४॥

२. ऋग्०२। ३२४॥ इत्यादि

इ. ऋगु० ४। १२। ५॥

४. ऋग्• १ । ११६ । १६ ॥ १ । ११७ । १७ ॥

नहीं मिलता कि अपराध साबित करने के लियं पानी और आग की परीक्षाओं का प्रयोग भी किया जाता था । कई अगह मध्यमशी शब्द आया है जिससे जान पड़ता है कि बहुत से भगड़ों का निपटारा पंच नियत करके ही हो जाता था। कभी २ चोर अन्न, यहा द्रव्य या गाय चुरा ले जाते थे। पता लगने पर उनकी दुर्दशा की जाती थी ।

स्रावेद में राजन्य शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है—पक तो राजा और दूसरे ज़मीन्दार।

राजन्य आन पड़ता है कि राजा के चारों भोर बहुत से ज़मीन्दार थे जो राजा की प्रभुशा मानते थे पर जो कुछ में अपने को राजा से कम नहीं समभते थे और जो राज्य के कुछ अधिकारों का उपभोग करते थे। कई जगह सम्राज् शब्द भी सम्राद् आया है जिससे मालूम होता है कि कई साधारण राजा किसी एक राजा की प्रधानशा मान लेते थे और तब यह राजा सम्राट् कहलाता था।

१ ऋग्०१। १५८। ४॥ इत्यादि

र् ऋग्• शाहपाशाशाधरार, इ॥८।२९।६॥४।३८।५॥

इ. मैक्डानेल और कीथ, वैदिक इन्डेक्स २। प्र० ४३३॥

## तीसरा अध्याय।

## उत्तर वैदिक समय।

ऋग्वेद के पहिले नौ मंडलों के बाद दसवें मंडल की रचना हुई जो भाषा, शैली श्रौर भाव में उनसे भिन्न है। इसी समय के लगभग साहित्य कुछ मंत्रों को चुन कर दसरा वेद, सामवंद, बनाया गया जिससं केवल एक ही ऐतिहासिक नतीजा निकलता है-अर्थात् यह कि धार्मिकता बढ रही थी। अष्टावेद के कुछ मंत्रों में कुछ गद्य रचनाप मिला कर तीसरा वेद यज्ञवेद बना जिस यहाँ के समय अध्वर्ष पढते थं। इसके दां संस्करण हैं-कृष्ण और शक्ल। पहिले की तीन पूरी संहिताएं हैं-वेद तैत्तिरीय, काठक और मैत्रायली और एक चौथी अधूरी कांपच्ठल संहिता भी है । शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनंथि संहिता है। शायद इसी समय के लगमग म्र-धर्ववेद की रचना हुई जा श्रागे चल कर चौथा वेद माना गया । श्रवीचीन विद्वान श्रव तक यह समका करते थे कि श्रथवंवेद के जाद टाना, जन्त्र मन्त्र श्रनायं हैं जो धीरे २ श्रायों ने श्रपना लिये । पर वास्तव में श्रथवंवेद भी उतना ही श्रार्य है जितना कि ऋग्वेद। भेद यह है कि ऋग्वेद में आर्यजीवन का एक ग्रंग है, श्रथर्ववेद में दूसरा । श्रथवंवेद के कुछ अंग शायद ऋग्वेद के बराबर पुराने हैं पर कुछ

श्च'श श्चवश्य ही बाद के हैं। इसके २० भाग हैं जिनमें ७३० मंत्र हैं । इसी समय के लगभग या जरा पीछे वैदिक सिद्धान्तों को विस्तार से समक्ष ने के लिये और वैदिक यहाँ की रीतियों के काण्ड को फैलाने के लिये गद्य में ब्राह्मण प्रत्थों की रचना प्रारंभ हुई । शतपथ इत्यादि कुछ ब्राह्मण् तो पीछे लिखे गये थे पर आखिरी तीन वेदां के समय के श्रास पास सामवेद का नास्य पञ्जविंश बाह्यस्, और ऋग्वेद के पेतरेय ब्राह्मण के पहिले पांच भाग और कीवीर्ताक या शास्त्रायन बाह्मण बने। इस सारे साहित्य का समय श्रन्दाज से १००० ई० पु० से लेकर ७०० ई० पु० तक होगा। पर यह केवल अनुमान है। सम्भव है कि यह काल १५०० ई० पूर्व से १००० ई० पू० तक या पेसा ही कुछ हो । पर जहां नि श्चय न हो वहां इतिहास में नीची तारीख़ के श्राधार पर निष्कर्ष निकासना उचित होता है।

इत संहिताओं और ब्राह्मणों के समय में आर्य सारे उत्तर हिन्दुस्तान में फैल गये थे, मध्य बावों का विस्तार हिन्दुस्तान की ओर भी चले गये थे और कुछ आर्य दक्षिण की ओर निकल गये थे। पेतरेय ब्राह्मण में आंध्रजानि का भी जिक्र हैं पर आंध्र लोग आर्य नहीं थे। पुणड़, मृतिब, पुलिंद और शबर भी अनार्य थे। उनसे भी दक्षिण में अनार्य नेपध्र थे।

इस समय के प्रधान ऋार्य समूहों में ध-शिबि, मत्स्य, वैत-

<sup>1.</sup> ऐतरेय ब्राह्मण् ८। २॥

हन्य, विदर्भ। कुरु समृह से सम्बन्ध रखता हुआ श्रिज्ञय समृह
था; हिमालय के पार शायद कश्मीर में कुरुओं के पास उत्तर
मद्र थे। मध्यदेश में कुरुओं और पञ्चालों के अलावा वश और
उशीनर भी थे। उनके दक्षिण में सत्वन्त थे।
बार्य समृह कोशल वर्तमान अवध में थे; विदेह उत्तर
बिहार में; और अङ्ग पूरबी दिहार में थे।
काशी बनारस के आस पास थे। जमुना के किनारे पारावत रहते थे और उनसे बहुत उत्तर में केक्य और बल्हीक,
कीकट शायद मगध में थे। मगध में ब्राह्मणों की प्रभुता कभी
बहुत न जमने पाई इसी से ब्राह्मण साहित्य
मगध में मगध को बुरा देश माना है और
इसी से मगध में ब्राह्मणों के विरोधी बीद्ध
और जैन धमों को उत्पन्न होने और फैलने में सुविधा हुई।

कोई भी समाज जिसमें मानसिक जीवन है एक ही अघ-स्था में स्थिर नही रह सकता। विचार भाषि कीवन में कान्तिकारी शक्त है, जहां विचार होगा वहां परिवर्तन अवश्य होगा। इस-के अलावा वैदिक काल के जीवन के बदलने के भौर भी कारण थे। श्रार्थ लोग चारों श्रोर फैल रहे थे; दो अथवा यों कहिये अनेक सभ्यताओं का संघर्षण हो रहा था जिस से हर तरह का परिवर्तन अवश्यम्भावी था; नई ज़मीन के जीतने से आर्थिक जीवन बदल रहा था; कृषि, उद्योग, व्या-पार का स्वाभाविक प्रसार जारी था; आर्थिक और राज-नैतिक उथल पथल से सामाजिक संगठन भी स्वभावतः बदल रहा था। हिन्दुस्तान के जल, वायु और विशेष परि- स्थितियों से भी श्रायों के विचार और संस्था श्रक्त न रह सकती थीं। इन कारणों से उत्तर वैदिक काल में हर तरफ़ कुछ न कुछ परिवर्तन नज़र श्राता है।

अध्येद के समय से अब खेती की अधिक उन्नति हो रही थी ऋौर आवपाशी चार्थिक जीवन अच्छी होती थी। पूरव की झोर बढने के कारण आर्थीं में चावल का प्रयोग होने लगा था और बढ रहा था। जौ और तिल का प्रचार भी बढ़ रहा था। मांस खाना और सोम या सुरा पीना पहिले की तरह जारी थे पर शायद कुछ लोग अब इन पर श्रापत्ति करने लगे थे। खान पान अधर्वयेट के एक मंत्र में इनकी पाप बताया है। पहिले की अपेक्षा उद्योग धंधे बढ गये थे। य-जुर्वेद के पुरुषमंध सुक्तों में किसान, चरवाहे, गर्डारये, म-छुप, रथवाले, नाई, धांबी, जुलाहे, लक-रयोग घ घा डिहारे, कुम्हार, लुहार, रंगरेज, द्वारपाल, दूत, रस्सी, टोकरी, रथ वगै रह बनाने बालों का उल्लेख है। उद्योग के साथ २ व्यापार भी बढ रहा था। बडे २ व्यापारी श्रंष्ठिन् कहलाते थे जो शब्द, व्यापारी संघ के मुखिया के अर्थ में, ब्रागामी साहित्य में भी बहुत मिलता है और जिसका श्रापमंश सेठ श्रब तक प्रच-लित है। व्यापार की बढ़ती से सिक्कों का चलन भी हो गया था। निष्क शब्द जिसका अर्थ पहिले जेवर था अब सिक्को का चोतक हो गया है। कृष्णाल शब्द के प्रयोगों से भी खिक्के की वृद्धि का समर्थन होता है। पहिनावे में

उन रेशम और केशरी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया था। सवारी के लिये घोड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया था और हाथी भी बहुतायत से पाले जाते थे। वैद्यक की बहुत उन्नति हो गई थी; इस समय के साहित्य में बहुत से नये इलाजों का उल्लेख हैं। पर यजुर्वेद में वैद्यों की बह प्रतिष्ठा नहीं है जो पहिले थी। यह शायद जात पांत के बढ़ते हुये भेदों के कारण हुआ था।

उधर विद्या में भी आर्य लोग आगे बढ़ रहे थे। लिखने की कला प्रारंग हो गई थी। कुछ
विद्या विद्वानों की धारणा है कि लिपि हिन्दुस्तान में ६० पू० ८०० के लगभग
मेसेापोटामिया से आई। इस में कोई संदेह नहीं कि ज्यापार के कारण हिन्दुस्तान और पिच्छम
छिपि पशिया में बहुत सम्पर्क था; इधर से
उधर विचार और कलाएं आती जाती
होंगी। यह सम्पर्क पशिया के इन सब देशों की प्रगति का
पक कारण था। पर आभी तक इसका कोई संबूत नहीं मिला है कि
हिन्दुस्तान ने मेस्रोपोटामिया से लिपि की नक़ल की। हिन्दुस्तान
की लिपियों के पुराने अक्षर तो शरीर के अक्रों के आकार
से और वैदिक कियाकांड की रचनाओं से ही निकल आते

१. ऋग्०१०। ९७। ६॥ अर्थव० ४। ९। ३॥ ६। २५ । ४॥ २ । १०। ६॥ ६। २५। १॥ ६। १२७। १॥ ५। २२ । १०॥

२. इस काल की सारी सभ्यता के खिबे देखिये, कीय, केम्बिज हिस्ट्री आफ़ इ'डिया, १ ए० १३५ इत्यादि और उसके निर्देष्ट उस्लेख।

हैं और यही उनके स्वामाविक स्थोत मालूम होते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रारंग से ही भारतीय लिपि इतनी वैक्षानिक रही है जितनी संसार की और कोई लिपि नहीं है।

ज्योतिष् में भी इधर बहुन उन्नति हुई। सूरज और चन्द्रमा की गित की गणनाओं के अनुसार बरस ज्यातिर् का हिसाब ठीक रखने के लिये मलमास ता अपनेद के समय में ही शुक्र हो गया था '। पर नक्षत्रों की विद्या की वास्तविक उन्नति इसी काल में हुई। धार्मिक विचारों और तत्त्वज्ञान की प्रगति का उल्लेख आगे किया जायगा। यहाँ केवल यह बताना आवश्यक है कि साधारण मानसिक हलचल और लेखन परिगाटी की सुविधाओं से चारों और विद्या की उन्नति हुई और प्रसार हुआ।

जीवन का भाव इस काल में बहुत कुछ ऋग्वेद का साही था पर थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा
जीवन का भाव था । एक छोर नो बहुन सा उल्लास
दिखाई पड़ना है । स्रभी आवागमन का
सिद्धान्त नहीं निकला था, श्रहिंसा की चर्चा बहुन कम

१ गौरीशंकर हीराचंद क्योका, प्राचीन लिपिमाला इत्यादि। इसके क्यलावा भारतीय लिपि के लिये देखिये बुद्दलर, इंडिश पैलियोग्रीफ़ी, अमेज़ी अनुवाद, इंडियन एंटिकरी, १९०४ परिशिष्ट, बुद्दलर, क्यारिजिन आफ दि इंडियन बाह्यी एएकाबेट, इंडियन स्टडीज़ नं० ३, मांडार-कर, जनलि आफ दि दिपार्टमेंट आफ लेटमें, कलकना यूनीविसिटी, जिल्द १२, तारापुरवाला, प्रोमीडिंग्य आफ दि फ़ोर्घ क्योरियंटल काम्फरेंस, जिल्द २। २, ऋग्वेद १। १६४॥

थी। अथर्ववेद की प्रार्थनाएं बहुधा आयु, संतान, धन श्रीर प्रभुता के | लिये ही हैं । उदाहरणार्थ, एक स्थान पर प्रार्थना है कि "अग्नि और सूर्य इस मनुष्य की लम्बी आयु दें; बृहस्पति इसे शान शौकत दे; हे जातवेदस ! इसकी लम्बी आयु दो ; हे त्वष्टर् ! इसको संतान दो; हे सवितर् ! इसको बहुत सा द्रव्य हो ; ' ' है इन्द्र ! श्रपने बल से यह मैदान जीते और अपने प्रतिद्वन्वियों को नीचा दिखाये 1 । " पक इसरा प्रार्थी कहता है कि "हे काम ! मेरे प्रतिद्वन्दियों का नाश करो ' ' हे अग्नि ! उनके मकान भस्म कर दो ' ' ' काम, इन्द्र, वरुण और विष्णु के बल से, सवितर की प्रेरणा से श्रीर श्रम्न की पुराहिती से मैं श्रपने प्रतिद्वन्दियों को हराता हुँ ' ' हे काम ! प्रतिह्रन्दियों की मार डालो; श्रंधे श्रंधेरे में उन्हें गिरा दो । वह बेहोश हो जाँय, बेजान हो जाँय, एक दिन भी श्रीर जिन्दा न रहें ' ' '। एक जगह शरीर के शङ्गों के रूप और उपयोगिता की बडी प्रशंसा की है । यजुर्वेद की लगभग सारी स्तुति और किया इसी संसार के सुख के वास्ते हैं। इस काल में भी पहिले के से श्रानन्द विनोद थे। ज़ुए के तो कायदे बन गये थे जिनको तांडने सं प्रायश्चित्त करना पडता था ।।

९ अधर्व० २ । २९ । १३ ॥ अधर्व० ८ । १ भी देखिये ।

२. अथर्व०८।२।४, ६, १०, १२ ॥ अथर्व०८।५। १७ भी देखिये। बक, शक्ति, रक्षा तथा देखने और सुनने की शक्ति की तरह २ की प्रार्थ-माओं के किये देखिये अथर्व०२।१७। १-७॥ १९।७-८,१०, १२, १४-१६, २६, ३१-३२, ५८, ६७, ६९-७०॥

इ. अथर्ष० १० । २ ॥

४ पार्थर्व ६। ११८॥

ज़ुप का पेसा नशा था कि कभी २ ज़ुआरी अपना सत्यानाश कर बैठते थे भीर माँ बाप, भाई, स्त्री आदि के ऋपमान के पात्र होने थे १।

पर जीवन के उल्लास के विषय में इस काल में थोडा सा परिवर्तन भी नजर आता है। अब पर-लोक की ओर दिष्ट अधिक जाती है। परिवर्त न विश्वास था कि मरने के बाद सब बाप हादे एक ही मार्ग से एक ही यमलोक में निवास करने के लियं गये हैं। ऋग्वेद के दसवें मंडल के एक मंत्र में मरनेवाले संकहा है कि तम परलोक वहीं जाश्री जहां हमारे पूर्वज गये हैं उसी मार्ग से जाना जिससे वह गये थे, उसी सुखमय स्वर्ग को जाओ, अपने पूर्वजी से भेट करो । अधर्ववेद में कहा है कि स्वर्ग में हम अपने सम्बन्धियों से मिले; फिर उस लोक से न गिरें; वहां स्वगं अपने माँ बाप और लडकों से मिलें: मरने पर अग्नि से पवित्र होकर लोग वहाँ जाते हैं: अच्छे काम करनेवाले आदमी देवनाओं के पास जाते हैं और यम के साथ रहते हैं; सोम पीनेवाले गंधवीं के साथ श्चानन्द करते हैं । स्वर्ग में घी, शहद, दूध, दही श्रीर सुरा की भरमार है । स्वर्ग से उल्टा है नरक जो नीचे है.

१. ऋसा्० १० । ३४ ॥

२ ऋग्० १०। १४। ४-८॥ सधर्व० १८। २। ४॥ भी देखिसे।

इ. इवधर्व०६। १२०। २-३॥ मरने के बाद इती और पुत्रों से सिकने की आकांक्षा के लिये अधर्व०१२।३। १७॥ भी देखिये।

ध्यथर्व० ४। ३४। २-६॥

जहां दोना करनेवाली जानी हैं और दूसरे पापी भी जाते हैं। पापी लोग वहां लोह में बैठे हुये बाल सामाते हैं । संसार और स्वर्ग और नरक की श्रधिक जिन्ता करने से क्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन सब का तारपर्य क्या है? यह चिश्व क्या है और कहाँ से आया? एक ऋषि पूछता है कि कीन जानता है, कीन बता सकता है कि यह सारा विश्व कहां से पैदा हुआ ? देवता तो विश्व की उत्पत्ति के बाद पैदा हुये। यह बिश्व की समस्या विश्व कैसे शस्तित्व में श्राया ? इससे गंभीर समस्या और कोई नहीं हो सकती। इस पर मनन करते २ विश्व के आदिकारण की कल्पना हुई। तत्त्रज्ञान के जो विचार उत्पन्न हुये उनका वर्णन हम जागे करे'गे। वहां जेवल एक विचार का उल्लेख करना आवश्यक है। विश्वचक में संसार क्षणभंगुर मालूम होता है: अतएव इस में स्थायी सुख नहीं हो सकता; दुख तो बहुत सा है; इस सारे जंजाल को छोडकर शान्ति पाने की चेष्टा करनी चाहि-ये । यह भावनाएँ कुछ लोगों के मन में पैदा हुईं। शान्ति पाने के प्रयोजन से उन्होंने संसार के नश्वर सुर्खी की लात मार कर तप शान्ति करना प्रारंभ किया । इस प्रकार तप की परिपाटी चली जो हिन्दुओं में आज तक प्रचलित रही है श्रीर जो समय २ पर हिन्दू सभ्यता के साथ और देशों में भी फैली। ऋग्वेद के नौ मँडलों में कहीं तप का नाम नहीं है पर दसवें मंडल के काल में इसका उल्लेख बार २ मिलता

१, अधर्षे ० ५। १९। ३॥ २ । १४ । ३॥

२, ऋग्वेद १० । १२९ । ६-७ ॥

है। एक जगह सात ऋषियों का ज़िक है जो तपस्या करने बैठे हैं। अन्यत्र कहा है कि गेरुए वस्त्र पहिन कर मुनि हवा में उड़ते हैं। अब तप की महिमा बढ़ती ही जाती थी। तपस्या में ऐसा स्वार्थत्याग है, वासनाओं का ऐसा दमन है, चिन्ता का ऐसा अभाव

तप है और उससे कुछ ऐसे मानसिक परि-वर्तन हो जाते हैं. तपस्वी लोग साधारण

जनों से आत्मवल में इनने उन्ने मालूम होते हैं कि तप का माहात्क्य बढ़ता ही जाता है। ऋग्वेद का दसवां मंडल और अथवेंवेद दोनों ही कहते हैं कि ऋत तप से उत्पन्न हुआ है, सत्य तप से उत्पन्न हुआ है। परलोक में जीव की क्या दशा होगी?—यह बहुत कुछ तप पर निर्भर है। तप से मुनियों को अलौकिक शक्तियां हो जाती हैं। विद्यार्थी तप करते हैं; मनुष्य क्या, स्वयं देवता तप करते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि ऋभुओं ने सोम पीने का अधिकार तप के द्वारा प्राप्त किया था । तप और यश्न के द्वारा देवताओं ने स्वर्ग जीता था । श्रीर तो और, स्वयं प्रजा-

१, ऋग्वेद १० । १०९ । ३ ॥

२. ऋगु० १० । १३६ । १-४ ॥

३. ऋग्वेद १०। १९१ । १ ॥ स्वर्यर्व १७ । ७ ॥

४, ऋग्वेद १० (१५४ । २॥ तप की महिमा के लिये श्रयर्व ० १७ । १। भी देखिये ॥

प. सथव<sup>°</sup>० ७ १ ७४ १ १ ॥

६. अथवं ० ११। ५। ६, १९॥

७. ऐतरेय बाह्यस ३ । ३० ॥

८. ऐतरेय माह्यस २ । १३॥

पति ने सृष्टि पैदा करने के लिये तप किया था । अधर्व-वेद में कहा है कि तप, यज्ञ, ऋत और ब्रह्म आदि के आधार पर ही यह विश्व स्थिर है ।

तप की यह गगनभेदी श्रशंसा इस बात का चिन्ह है कि आर्थों के दृष्टिकोण में कुछ परि-वर्तन हो रहा था। जो लोग पहिले इस परिवर्तन के कारण जीवन के सुखों को सब कुछ मानते थे यह श्रव उनसे जरा उदासीन क्यों हो रहे थे ? वह तप की चिन्ता क्यों कर रहे थे ! ऐतिहासिक सामग्री की कमी के कारण यह प्रश्न भी और बहतेरे प्रश्नों की तरह, उलका ही रह जाता है। पर दो एक श्रनुमान किये। जा सकते हैं। अब शायद हिन्दस्तान की आबहवा और कृषि इत्यादि आर्थी के मनपर वह प्रभाव डाल रहे थे जिसका वर्णन इस पुस्तक के प्रारंभ में किया है। गरमी में और प्रकृति की पराधीनता मे श्राशाबाद कम हो रहा था, उल्लास घट रहा था, परलोक की स्रोर रिष्ट अधिक जा रही थी और तपस्या सुभने लगी थी । शायद अनार्यों के सहवास से और उ-नकी सभ्यता के प्रभाव से भी चित्त की प्रसन्नता कुछ कम हो रही थी। बहुत से लोगों का जीवन वास्तव में दुखमय था और वह परलोक के कल्पित सुख से संसार की कमी पूरी कर रहे थे। पर भित्रच्य के श्रलीकिक सुख का मार्ग बहुत श्रासान न था, त्याग और तप से ही वहां तक पहुँच हो सकती थी। ऐसी विचार परम्परा संसार के अनेक

१. ऐतरेय बाह्यण २ । ३३ ॥

र अथर्व० १२ । १ । १ ॥

युगों में बहुत से बगों में देखी गई है। प्राचीन भारत में भी शायद इसी तरह का मानसिक परिवर्तन हो रहा था। जो कोई परलोक की अधिक चिन्ता करेगा उसकी नज़रों में यह संसार तुच्छ मालूम होने लगेगा। प्राचीन हिन्दुओं में तर्क की मान्ना बहुत थी, प्रत्येक चिचार को वह तर्क के अन्त तक पहुँचा देते थे और उसपर बहुत कुछ व्यवहार भी करते थे। अस्तु, परलोक की चिन्ता ने उनको आसानी से तपस्या में पटक दिया।

दृष्टिकांग का यह परिवर्तन जो घीरे २ हो रहा था आर्थों के सारे साहित्य और सामाजिक संगठन पर असर डाल रहा था। इससे पुरोहितां अर्थात् ब्राह्मगां का प्र-

भाव बढ़ रहा था और संगठन के नये वर्णव्यवस्था सिद्धान्त श्रीर व्यवहार निकासने का द्वार उनके सिये खुळ रहा था । कह जुके हैं

कि ऋग्वेद के पहिले नौ मंडलों के समय में वर्गन्यवस्था बन जुकी थी। वर्गन्यवस्था कोई अनोखी चीज नहीं
है। अच्छी हो या बुरी हो, वह सब देशों और सब युगों में
पाई जाती है। पर उत्तर वैदिक काल में जो चातुर्वर्ण्य
बना अर्थात् जात पांत की जो न्यवस्था दिश्गोचर हुई
वह एक त्रिचित्र संम्था है। और किसी देश में वह नहीं
पाई जाती। प्राचीन ईरानी, मीड़, मिस्त्री, कोल्चियन, आइबीरियन और एटूरियन जातियों में और दूरवर्ती अमरीका
के पेक और मेक्सिको देशों के पुराने निवासियों में हिन्दुआँ का सा सामाजिक संगठन अवश्य था पर वर्णन्यवस्था
के सब लक्षण उन में भी नहीं मिलते। उत्तर वैदिक काल
के बाद आगामी युगों में उस में कुछ परिवर्त्तन अवश्य हुये,

धोड़ी बहुत तो वह इस समय तक बदलती रही है, पर उसके मूल सिद्धान्त और मुख्य लक्षण गत तीन हज़ार बरस से एक से ही रहे हैं। हिन्दू राजनीति, सेना, आर्थिक अवस्था, साहित्य इत्यादि सब पर इसका पेसा गहरा असर पड़ा है कि इसकी विशेष विवेचना की आवश्यकता है। हमें यह पता लगाना है कि इसका विकास कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ?

सिन्ध और जमुना के बीच के प्रदेश में आयीं और अनार्यों का संग्राम ऋग्वेद के नौ मंडली के समय में ही ज़गभग समाप्त हो गया भार्य भीर भनार्य होगा । पर पूरव की श्रोर आगे बढ़ने पर फिर संबाम प्रारंग हुआ। दसवें मंडल में भी युद्ध की भंकार पहिले की सी गूंज रही है। एक ऋषि कहता है कि, हम चारों स्रोर दस्युओं संघिरे हुये हैं। यह यक्ष नहीं करते, किसी बात में विश्वास नहीं करते, उनके व्रत स्रीर हैं, वह मनुष्य नहीं हैं । हे शत्रुनाशक ! उन्हें मार डालो। दास जाति की नाश कर दो । अन्यत्र स्वयं इन्द्र कहता है कि ''मैने दस्युओं का आर्य नाम से वंचित कर दिया है ' ' मैंने दासों के दो टुकड़े कर दिये हैं, इसी के लिये वह पैदा हुये थे" । इसका अभिप्राय यह है कि अनार्य कमी श्रार्य नहीं हो सकते थे। तथापि पराधीनता में वह आयौं के साथ रहने लगे। श्रव वह सब श्रद्ध कहलाने लगे जो शायद किसी बड़ी अनार्य जाति का नाम था । शुद्रों ने

१ ऋग्वेद १० । १२ । ८ ॥

२. ऋग्० १०। ४९। ३, ६-७ ॥

श्रार्थ सभ्यता के। बहुन कुछ श्रङ्गीकार कर लिया पर रंग और पराजय के कारण वह आर्थी श्रद्ध के सामाजिक जीवन से श्रलग ही रहे। तथापि कुछ सम्मिश्रण श्रवश्यंमावी था।

साथ रहने वालों में यह किसी न किसी तरह हो ही जाता है। इसके अलावा यह भी जान पड़ता है कि कुछ शूद बहुत धनी थे '। जिसके पास धन है वह जाति में नीचा होने पर भी कुछ न कुछ आदर पाता ही है। जैसे २ समय बीता शूद भी समाज के अ'ग—यद्यपि नोचं दर्जे के अ'ग—माने गये। ऋग्वेद के इसवें मंडल में पुरुषस्क में शूद्रों की उत्पत्ति पुरुष के अ'ग से मानी है '। वाजसनिय संहिता में आयों के साथ शूद्रों के। लिये भी प्रार्थना की है और अमीर शूद्रों का भी उल्लेख किया है '। तैतिरोध संहिता और काठक संहिता से भी प्रगट होता है कि शूद्रों की गणना भी समाज के अड्रों में होती थी '। अधर्ववेद में एक वनस्पति के प्रभाव के बारे में किय कहता है कि "अब मैं हर एक को देख सकता हं—आर्य को और शूद्र को भी" । एक प्रार्थना है कि "मुके ' ' ब्राह्मण और क्षित्रय, आर्य और शूद्र ' ' दोनों का प्यारा बनाआं " ।

१. मैत्रायसी संहिता ४।२।७।१०॥ पञ्चित्रं माह्मस ६।०।११॥

२ ऋग ० १०। ९०। १२ ॥ बुरुष सक्त के किये आगे भी देखिये ।

३. वाजसनेषि महिता २४। ३०। ३१॥ देखिये, कीथ, केम्बिज हिस्ट्री आफ़ इंडिया, १ ए० १२८-२९॥

४. तैसिरीय सहिता ७।४।१९।३, ४ काठक संहिता, अश्वमेष, ४।१७॥

५ सम्बंबेद्धा २०१४॥

६ मधर्व० १९, ३२ I ८ II

श्रम्यश्र प्रार्थना है कि "मुक्ते देवताओं का प्यारा बनाश्रो, राजाश्रां का प्यारा बनाश्रो '' शूद्र और आर्य दोनों का प्यारा बनाश्रो '।" अनार्यों की सामाजिक स्वीकृति हो गई, इससे सम्मिश्रण श्रायश्य ही बढ़ गया। पर यह न समक्षना चाहिये। कि इस सम्मिश्रण की आर्यजानि के अगुआ अच्छा समक्षते थे। अपने रुधिर, चरित्र, मस्निष्क और सम्यना की पवित्रता के

विचार से वह सम्मिश्रण की बुरा ही सम्मिश्रण समभते रहे। वरन सम्मिश्रण की बढ़-ती हुई सुगमता की देख कर उन्होंने

उसके विरुद्ध नियम श्रीर भी कड़े कर दिये। वर्णव्यवस्था की नींच और मज़बून होने लगी। श्रागामी सूत्रों में तो इस कड़े नियम पर बहुन ज़ोर दिया है कि कोई श्रार्थ कन्या किसी हालन में किसी शूद्ध से व्याह नहीं कर सकती । शायद संहिनाओं के समय में भी ऐसी ही व्यवस्था होगी। शाय पुरुषों के लिये शूद्ध कन्या व्याहने की एकदम मनाही नहीं है पर न तो उत्तर वैदिककाल में श्रीर न आगे ही ऐसे सम्बन्ध अव्छे समके जाते थे। श्रायों और श्रनायों के बीच में न तो व्याह ही लोकमन को शाह्य था श्रीर न अनुचित सम्बन्ध ही। पश्चित्र बाह्मण में बत्स पर यह दोष लगाया है कि वह शूद्ध को का लड़का है । ऐतरेय बाह्मण श्रीर कीषीतिक बाह्मण में कवय ऐलूस को दासी का पुत्र होने का ताना दिया है । इस प्रकार जहां तक व्याह का सम्बन्ध था, श्रार्थ श्रीर शृद्धों

१, सथवं० १९। ६२। १॥

२ आगे पांचवां अध्याय देखिये।

३ पञ्चविंश बाह्यस १४।६।६॥

४, ऐतरेय बाह्मण २। १९। १ ॥ कीषीतकि बाह्मण १२।३॥

की अलग जातियां बन गईं। यों तो निषिद्ध सम्बन्ध कमी कभी होते हो थे पर उनसे पैदा होने वाली संतान थोडी बहुत नीच मानी जाती थी। अगर पेसी संतान बढ़ते २ संख्या में ज़्यादा हो गई तो उसकी एक नई जाति बन जाती थी। आगामी धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में वर्णसंकर के अनुसार ही उपजातियों की उत्पत्ति बनाई है। उनके कथनों में बहुत सी असम्भव और निरर्थक बानें हैं जैमा कि आगे दिलाया जायगा पर उनमें पेतिहासिक सत्य का इतना श्रंश अवश्य मालूम होता है कि सम्मिश्रित समुदाय कभी २ अ लग अपनी एक छोटी सी जाति बना लेते थे।

यहां स्वभावतः एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह सारा पार्थक्य क्यो हुन्न। १ आर्थी ने क्र-पार्थक्य के नायीं का बिल्कुल अपने में मिला क्यां कारस नहीं लिया ? श्रीर देशों में भी भिन्न २ जातियों के सम्पक हुये, जय पराजय हुई पर अन्त में सब का रुधिर मिल कर एक हो गया, समाज के दुकड़े २ नहीं हुये । इंग्लैंड, फ्रान्स, इटली, श्रीस, इत्यादि बहुत सं देशों में संघर्षण के बाद पूरा सम्मिश्रण हुआ। हिन्द समाज का इतिहास ही निरासे मार्ग पर क्यों चला १ एक कारण तो यह था कि यहां पर सम्पर्क वाली जातियों में जितना रंग का भेद था उतना श्रौर देशों की जातियों में न था। इंग्लैंड, फान्स रंग इत्यादि देशों में श्रानेवाली जातियां आदिम निवासियों के ही रंग की थीं । वर्तमान समय में जहां भिन्न २ रंग की जानियो का सम्पर्क हुआ है वहां या तो अधूरा सम्मिश्रण हुन्ना है जैसं मध्य अमरीका और दक्षिण अमरीका में या अनुचित सम्बन्धों से सम्मिश्रण

हुआ है और उसको रोकने की पूरी केशिश की गई है जैसे
दक्षिण आफ़ीका में या आफ़ीका के और हिस्सों में और
अमरीकन संयुकराज्य की दिक्जनो रियासनों में । स्वयं
हिन्दू आयों ने रंग आर्थान् वर्ण के इस महस्व के समफ
लिया था और नये सामाजिक संगठन की वर्ण व्यवस्था
का नाम दिया था । दूसरा कारण यह
मालुम होता है कि आयों की संख्या

श्रातायों से कम थी और इस लिये उन्हें डर था कि सिमिन श्रण में हमारी सभ्यता लांप न हो जाय । संसार में बहुत सं लागों का यह विश्वास रहा है और श्राज कल भी कुछ लागों का विश्वास है कि ऊंची श्रेणी की सभ्यता का श्रीन्तत्व ऊंचे मिन्तिक और चरित्र पर हो निभंर है, ऊंचा मिन्तिक और चरित्र कम से नहीं किन्तु जनम से मिलता है, नीवी सभ्यता वालों का ख़ून श्राया नहीं कि सब कुछ गिर जायगा, श्रतपत्र ऊंची सभ्यता वालों को श्रापस में ही ज्याह करना खिंदें। यहां पर हमें इस विश्वास की सत्यता या श्रासत्यता से कोई प्रयोजन

जम्म में विश्वास नहीं है पर इतिहास के लिये इस विश्वास का अस्तित्व अत्यंन महत्वपूर्ण था। हिन्दू आर्य गुणों को कुछ पेसा जन्मसिद्ध मानते थे कि च्याद की समाप बांधने में ही उन्होंने अपना कल्याण समामा। पर इससे उनकी एक निर्बलता का भी अनुमान होता है। संख्या की कमी के कारण या और किसी कारण आर्थों में यह आत्मविश्वास नहीं था कि सम्मिश्रण होने पर भी हमारी सभ्यता की जय होगी। हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर प्रभाव डालने की आश्चर्य जनक शक्ति थी; हिन्दुस्तान में

उसने धीरे २ सब ग्राटिम निवासियों की बस में कर लिया श्रीर बाहर चारों श्रोर के देशों पर श्रपनी छाप लगा दी, भूमध्य सागर से छेकर जापान तक, श्रीर साइबीरिया से लेकर जावा सुमात्रा तक, कोई देश नही है जिस पर हिन्दू धर्म या साहित्य या कला का प्रभाव न पड़ा हो। पर दसरे समुदायों को बिल्कुल हुउम कर एक निर्वलता जाने की, भ्रपना रुधिर मिला कर उनकी श्रपना सा ही बना लेने की, श्रीर इस तरह भिन्न २ तत्वों को मिला कर सामाजिक पकता पैदा करने की शक्ति हिन्दू सभ्यता में जुरा कम थी। भविष्य में जो कोई समुदाय हिन्दू सभ्यता के दायरे में श्राया उमकी एक नई उपजाति बन गई। जिल्म सामा-तकंशीलता जिक पार्धक्य की विवेचना हम कर रहे हैं उसका एक और मानसिक कारण भी था । प्राचीन हिन्दू बड़े तर्कशील थे, नर्क करते २ प्रत्येक सिद्धान्त की हह तक पहुँचा देते थे । हिन्दू धर्म में, तत्व-श्वान में, जैसा तीक्षण नकं है वैसा संसार में कही नही मिलता। जैसा कि हम त्रागे दिखायेंगे सांख्य या वेदान्त दर्शन में या जैनमत के कर्मसिद्धान्त में तर्क की ऐसी पराकाष्ट्रा है कि श्रसाधारण मस्तिष्क को भी उन तत्व-**इानियों** के साथ चलने में कठिनाई होती है। इस तर्कशील-ता का प्रभाव स्वभावनः सामाजिक विचारों पर भी दृष्टि-गोचर है। सामाजिक जीवन के जो सिद्धान्त निकले उनकी पुराने हिन्दुओं ने धीरे २ हद्द तक पहुँचा दिया । वर्गव्यव-स्था यहां भी श्रीर देशों की तरह देदा हुई थी। यह तो

स्पष्ट ही है कि वर्गका भी आधार किसी न किसी दर्जे का

सामाजिक पार्थक्य है। पर जहां और देश वर्गव्यवस्था से ही सन्तुष्ट हो गये यहां हिन्दुओं ने सामाजिक पार्थक्य के सिद्धान्त की हह करके वर्ग-व्यवस्था को वर्णव्यवस्था में परिगत कर दिया।

इस प्रकार आर्थी के ग्रोर से कई कारण थे जिन्हों ने उनको अनार्यी से प्रथक रक्सा पर क्या

धनार्थी में भेद श्रनार्थी की और से भी ऐसे काई कारण नहीं थे ? सम्भव है कि उनमें भी कुछ

समुदाय रहे हों जो श्रायों से या दसरे श्रामायों से मिल कर अपने रुधिर के। ऋपवित्र न करना चाहते हीं। सम्भव है कि किसी तरह उनका वर्गपार्थका भी और डढ हो रहा हो । भौगोलिक कारणों से तो वह अवश्य ही भिन्न २ जा-तियों में विभक्त रहे होंगे। वह सारे हिन्द्स्तान में फैले हुये थे, एक प्रदेश के अनार्य दरवर्ती प्रदेशों के अनार्यां से श्रवश्य ही पृथक रहे होंगे । इस तरह श्रनायीं में पहिले में ही बहुत भेद थे; अर्थान् बहुत मी जानियां थीं। आर्थिक कारणों से अन्य भेद अवश्य ही उत्पन्न हुये होंगे। शुद्र लोग म्बभावतः बहुत से उद्योग करते थे-पशुपालन, खेती, तरह तरह की दस्तकारी इत्यादि, प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक व्यवसाय के अनुयायियों के लिये पृथक २ वर्ग बनाना स्वाभाविक था। हिन्दू समाज के सम्बन्ध में सदा यह याद रखना चाहिये कि चातुर्वर्ष्य कारा सिद्धान्त ही था; वास्तव में प्रारंभ संही बहुत से वर्ग थे श्रीर जब वर्णव्यवस्था शरू हुई तब एक साथ हो चार नहीं किन्तु बहुत अधिक जातियां वनी ।

हिन्दू समाज में शूद्रों और ऊंची जानियों का बड़ा भारी
भेद कभी २ सुधारकों के प्रभाव से और
दिन परिवर्तनशील आर्थिक अवस्था से कम
ज़क्कर हो गया और दूसरे नये वर्गी के

म्राने से उसमें कुछ उत्तट फेर भी हुन्ना पर वह कभी मिटा नहीं । उत्तर वैदिक काछ में और उसके बाद के युग में वह भेद सब से गहरा भेद था। मुख्यतः समाज हो भागों में बिभक्त था-एक तो शृद्ध और दूसरे अन्य लोग जो अब कुछ धार्मिक संस्कारों के बल पर अपने को द्विज कहने लगे। पर स्वयं इन द्विजों में भेद बढने लगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग तो ऋग्वेद के पहिले नौ मंडलों में ही मैाजद थे। उत्तर वैदिक काल में यह वर्ग भी वर्ण हो गये और प्रत्येक वर्ण के भीतर उपजानियां बनने लगीं। यहां रंग का भेद नहीं था और इस लिये पार्थक्य उतना कडा नहीं हुआ पर इस परिवर्तन के भी मुख्य कारण बही थे जिनकी मीमांसा ऊपर कर चुके हैं। जन्मसिद्ध गुणों में विश्वास, वर्गीय श्राभमान, तर्कशीलना, भौगोलिक विस्तार, उद्योग से भेट-इन कारगां से द्विज लोग भी नाम के लियं तीन वर्णों में और वास्तव में बहुत सी जातियों में विभक्त होने लगे।

उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणां का पद और प्रभाव बहुत बढ़ गया था। जिस किसी देश या युग बाह्मण में धार्मिकता श्रिधिक होती है उस में पुरोहितों का दौर दौरा होता है। जैसे जैसे आयों की दृष्टि परलोक की श्रोर अधिक जाने लगी श्रीर यह्मविधान बढ़ने लगा त्यों त्यों ब्राह्मणों का महत्व बढ़ा और उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। ब्राह्मणों की विद्या का बल था। पेतरंथ ब्राह्मण कहता है कि विद्या बड़ा पुरुय है, जिसके पास विद्या है वह इस लोक श्रीर परलोक दोनों में

स्रव पाता है । सारे इतिहास में मस्तिष्क का बत पक प्रधान सामाजिक शांक रहा है। पढ्ने लिखने, उपदेश और यह में लगे रहने से ब्राह्मण समाज के सिरताज हां गये थे। पञ्चिव श ब्राह्मण के एक वाक्य सं यह ध्यनि निकलती है कि ब्राह्मण स्वयं ही पेसी पित्रत्र वस्तु है कि उसके विषय में बहुत पूछ ताछ न करनी चाहिये । निस्संदेह मंत्रायली, तैत्तिरीय ग्रीर काठक संहिताओं में लिखा है कि जन्म नहीं किन्तु विद्या ही ऋषिपने की सच्ची कसौटी है। पर व्यवहार में ब्राह्मण ही सबसे अधिक विद्या प्राप्त करते थे। इस समय के लगभग बहुत से ब्राह्मण दूसरों को शिक्षा देने के लिये देश भर में घुमा करते थे, बाद विवाद किया करते थे श्रीर राजाओं से द्रव्य तथा सन्मान पाया करते थे । प्राचीन संसार की सब जातियों में कानून भी धर्म का एक भाग था । श्राजकल कानून जानने वालें का जो प्रभाव है वह उन दिनो बहुत कर के पुरोहिनों की बयौती था । विद्या और धर्म के बडप्पन ने ब्राह्मणों को समाज में इतना अंचा स्थान दिया कि वह दूसरों की नीचा समभने लगे। उनके वर्ग में पार्थक्य की मात्रा बढ्ने लगी । अभी हिन्द समाज में खाने पीने के मामले में कोई रोक टांक नहीं शुरू दुई थी पर अब ब्राह्मण दूसरों को अवनी बेटो देना

१, ऐतरेय माझण ३ । २३ ॥

२ पञ्चविका बाह्य स् । ५।८॥

३. मैत्रायखी संहिता ४।८।१॥ तैत्तिरीय सहिता ६।६।१।४॥ काठक सहिता ३०।१॥

४. मैक्डानेल और कीय, वैदिक इन्हेक्स, २ ए० ८५-८७ ॥

पसन्द नहीं करते थे । धर्मसूत्री से प्रगट है कि ब्राह्मण अन्य वर्णी की कन्याओं से ब्याह कर सकते थे। उदाहर-णार्थ, ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय राजा शर्यात की बेटी सुकन्या से ज्याह किया था। इस तरह के थोड़ बहुत सम्बन्ध प्राचीन भारत के इतिहास में बरावर है।ते रहे पर इनकी संख्या भीरे २ घटती गई। धर्मसूत्रों में विधान है कि ब्राह्मण पहिले एक सजातीय कन्या सं व्याह करने के बाद श्रित्रय. उसके बाद वैश्य, उसके बाद ग्रद्र कन्या से ब्याह कर सकता है। अगर संहिताओं के समय में भी ऐसा नियम था तो क्रमीर ब्राह्मण ही इस से लाभ उठा सकते थे। गरीव आदमी कभी एक से अधिक ब्याह नहीं कर सकता। जैसा कह चके हैं, स्त्री पुरुषों की संख्या की प्राकृतिक समना भी बहुविवाह के चलन का रोकती है। जो अमीर ब्राह्मण बहविवाह करते होंगे वह भी ज्यादातर अपने ही वर्ण की कन्याएं खोजते हांगे; दूसरे वर्णो संख्याह करने वाले ब्राह्मणी की संख्या बहुत नहीं हो सकती थी। यह भी सम्मन न था कि एक ब्याह करने वाले ब्राह्मण ही श्रविय, वैश्य या शुद्ध कत्या का पाणिप्रहण करें; अगर एमा श्रकुसर हाता तो बहुत सी ब्राह्मण कन्यापं कुन्नारी रह जानी क्योंकि वह तो और वर्णा में ज्याह नहीं कर सकती थी। इन सब प्रवृत्तियों ने जन्मिसिद्धान्त और तर्कशीलना ग्रादि श्रीर कारणों से मिल कर यह परिणाम उत्पन्न किया कि कभी २ ब्राह्मण श्रीर वर्ण की कन्याश्री से तो ब्याह कर लेते थे पर बाकी सब व्याह सम्बन्ध धीरं २ वन्द हो गया। इधर स्वयं ब्राह्मणवर्ण में भौगोलिक कारणों से बहुत से भाग हो गये, प्रत्येक विभाग स्वभावतः ब्याह सम्बन्ध बहुधा भापस में ही करता था, धीरे २ यह व्यवहार भी एक नियम सा हो गया, ब्राह्मणों की अनेक जातियां हो गईं। श्राज भी ब्राह्मणों की बहुत सी उपजातियां भिन्न भिन्न प्रदेशों के नाम से प्रसिद्ध हैं।

प्राचीन भारत में विद्या और धर्म की इतनी प्रतिष्ठा थी कि
ब्राह्मणों का पद सब से ऊंचा रहा। पदवी
क्षत्रिय में दूसरा नम्बर क्षत्रियों का था। क्षत्रियवर्ग
उन्हीं कारणों से क्षत्रियवर्ण हो गया जिन का

उल्लेख बाह्यशों के विषय में कर चुके हैं। क्षत्रियों के पास सैन्यवल था. राजनैतिक प्रभुता थी, विद्याब्यसन भी था, उनका पद ब्राह्मणों से कुछ ही कम था । हिन्दू साहित्य में बार २ यह कथन आता है कि ब्राह्मण और अत्रिय मिल कर संसार का भार उठाते हैं। राजनैतिक प्रभुता के कारण क्षत्रियों के। अपने पद का ब्रौर भी अधिक गर्व था । उन्होंने भी अनुलोम व्याह की परिपाटी स्वीकार की अर्थात् अपनी कन्या नीचे वर्णवाली की न देते थे: अत्रिय सर्दारी और राजाओं में बहुविवाह की प्रथा श्रीरों से श्रधिक थी: इसलियं वह नीचं वर्णों सं लड़िकयां भी ज्यादा लेते थे पर यहाँ भी अपने ही वर्ण में ज्याह करने की देव धीरे २ बहुती गई । भौगालिक कारणों ने क्षत्रियों में भी उपजातियां बना दी। शायद एक ही प्रदेश के क्षत्रियों में भी भेद थे। वैदिक साहित्य में कभी २ क्षत्रिय या राजन्य शब्द का पेसा प्रयोग किया है कि मानो राजवंशों के लोग ही इस नाम से पुकारे जाते हों । सम्भव है कि इन ऊंचे वंशों का एक वर्ग रहा हो श्रीर पहिले वही क्षत्रिय नाम से पुकारा जाता हो।

१, मैक्डानेक भौर कीथ, वैदिक इन्डेक्स १, ४० २०३॥

आगे चलकर क्षत्रिय शब्द का अर्थ अधिक व्यापक है पर तब भी शायद भिन्न २ वर्ग रहे हों।

बाक़ी द्यार्थ जो विश वर्ग के थे प्रब विश्य या साधारणतः वैश्य कहलाने वैश्य लगे । इनका अलग वर्ण बन गया और भौगोलिक कारणां से अनेक उपजातियां भी वन गई । उपजातियों की प्रवृत्ति यहां श्रीरां सं भी ज्यादा थी क्योंकि वैश्य लोग बहुत से व्यवमाय करते थे। उदाहरखार्थ, तैसिरीय ब्राह्मस् में रथकारों की एक अलग जाति बन गई है । चातुर्वण्यं की इस कल्पना के क्षेत्र में सब आर्य और र्द्याधकांत्र त्रानार्य एवं सम्मिथित वर्ग आ गयं। पर कुछ श्रनार्य जातियां इतनी नीची व्यवस्था के बाहर थी या कम से कम इतनी नीची मानी जाती थीं कि वह इस कल्पना के बाहर ही रह गईं। शायद कुछ पेसे श्रनार्य समुदाय थे जो दूसर श्रनाया की पराश्रीन-ता में रहते थे और जो अध्विजय के बाद पराजितों के पराधीन अर्थात् बहुत ही नीचे मालुम होतं थे । कुछ भी हो. चरडाल, पौल्कस ब्रादि वर्गव्यवस्था के बाहर थे। गुलाम व्यवस्था के भीतर थे या बाहर यह नहीं कहा जा सकता।

श्रम भी वह मालिक की सम्पत्ति समभ्ते जाने थे श्रीर जिसे चाहे दान में दियं जा सकते थे। ऋग्वेद के दसमें मंडल

१. विश्य शब्द वाजसनेथि सहिना १८। ४८॥ और अध्यविद ६। १६। १ इत्यादि में आया है। वैश्य शब्द सब से पहिले पुरुष नुकः अर्थान् ऋग्-वेद १०। १९० में आया है।

२, कीथ, केम्बिज हिस्ट्री आफ, इन्डिया, १ प्र० १२६ २९ ॥

में उल्लेख है कि यदु श्रीर तुर्व ने बहुत से पशुओं के साध दो दास '' दिये ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वयं वैदिक सा-हित्य में वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति ईश्वर सं मानी है। ऋग्वेद में कहा है कि सृष्टि पुरुष मुक्त के बिल्कुल प्रारंभ में पुरुष प्रगट हुआ। उसके सौ सिर थे. मौ श्राखें थो, श्रीर सौ पैर थे। चारी ओर उसने पृथ्वो को ढक लिया श्रीर उसके बाहर भी इस श्रंगुल फील गया। जो कुछ रहा है अगेर जो कुछ होने को है वह सब पुरुष ही है . . उसके चौथाई में सब प्राणी हैं, तीन चौथाई में स्वर्ग का अमर जीवन है। सारी प्रकृति पुरुष सं हो पैदा हुई है। ' जब पुरुष के भाग किये तब किनने भाग हो गये ? उसके मुँह की और बाहों की क्या कहते हैं ? उसकी जांघीं और पैरी की क्या कहते हैं ? ब्राह्मण उसका मुँह था, उसकी दोनों बाहों से राजन्य बना था । उसकी जांघें वैश्य बन गई श्रीर उसके पैरों से शुद्र पैदा हुआ । यह कल्पना आगे के सारे साहित्य में पाई जाती है। इस प्रकार ईश्वरीय बन जाने से व्यवस्था और भी श्रधिक मान्य हो गई।

संहिताओं और ब्राह्मणों में जातियों के परस्पर सम्बन्धों
के बारे में जो विचार हैं वह क्षत्रियों
जातियों के
को प्रधान और वैश्यों की ग्रीर ख़ास
कर शूद्रों की बहुत परतन्त्र मानते हैं।
पेतरेय ब्राह्मण में, जान पड़ता है क्षत्रिय की दृष्ट से, ब्राह्मण

१ ऋग्वेद १०। ६२। १०॥

२. देखिये ऋग्० १०। ९०। १-३, ११-१२ ॥ वाजसनेथि सहिता ३१। ११। अथर्ष वेद १२। ६। ६। तैसिरीय आरण्यकः ३। १२। ५॥

को कहा है—आदायी अर्थात् दान लेने वाला, आपायी अर्थात् लेग पिनेवाला, आवसायी अर्थात् भोजन ढूंढने वाला, पर उसे यथाकामप्राप्य भी कहा है जिससे मालूम होता है कि राजा जब बाहे उसे हटा सकता था। वैश्य को कहा है अन्यस्यविलक्षत् अर्थात् दूसरों को कर देनेवाला, अन्यस्याद्य अर्थात् दूसरे से भोग किया जानेवाला और यथा-कामज्येय अर्थात् जैसे चाहे वैसे रक्खा जानेवाला। शूद्र को कहा है अन्यस्यप्रेष्य अर्थात् दूसरे का नौकर, कामो-स्थाप्य अर्थात् जब बाहे निकाल दिया जानेवाला, यथाकाम-वध्य अर्थात् जब बाहे निकाल दिया जानेवाला, यथाकाम-वध्य अर्थात् जब बाहे मार दिया जाने वाला । नहीं कहा जा सकता कि यह कल्पना कहां तक व्यवहार के आधार पर थी। काठकलंदिता और मैत्रायणी लंदिता में कोई शूद्र अग्निहोत्र के लिये गाय को दुहने का अधिकारी नहीं है ।

जैसे २ जाति के बन्धन कडे होने गये वंसे २ ह्यियों का पद गिरता गया। अगर जवान स्त्री स्त्रयों के पद पुरुष स्वतंत्रता से मिले ते आपम में प्रेम और व्याह किसी तरह रुक मही सकते। प्रेम अवसर पाते ही जान पांत की उल्लंघन कर जाता है। अगर प्रेम और व्याह की सीमा बांध ही जाय तो उसी परिमाण से स्त्रियों की स्वतंत्रता भी बांधनी पड़ेगी। इस तरह वर्णव्यवस्था के कारण और ख़ास कर अनायों की उपस्थित के कारण स्त्रियों

कारण का पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्वक मिलना कम होने लगा। अभी पर्दा नहीं शुरू

१ . ऐतरेय ब्राह्मण ७। २९ ॥

२, काठक संहिता ३१। २ ॥ मैत्रावशी संहिता ४। ३।३॥

हुन्ना है पर क्रियाँ पुरुषों की गोष्ठियों से कुछ अलग रहने लगी हैं। इस पार्थक्य से उनका ज्ञान और अनुभव परिमित होने लगा और इस लिये उनका ब्राहर कुछ कम होने लगा। व्याह की स्वतंत्रता, जो ऋग्वेद में उनको थी, घटने लगीः माता पिता उनके ज्याह का प्रवन्ध करने लगे। ब्रनुलोम प्रथा से भी क्षियों की पदवी को हानि पहुँची। जो वैश्य कन्या क्षत्रिय या ब्राह्मण घर में जाती थी या जो शुद्ध कन्या ऊँचे वर्ण के कुटुम्ब में जाती थी उसका आदर उतना नहीं हो सकता था जितना कि कलीन कन्याओं का । इस प्रकार बहुत सी स्त्रियों का पद नीचा हो जाने से स्थीमात्र के पद पर बुरा प्रभाव पड़ा। एक और कारण भी था जिसने इस पतन को भयकुर बना दिया। कह खुके हैं कि ऋण्वेद की श्रपेक्षा अब जीवन का आनन्द कम हो गया था और तपस्या की प्रवृत्ति वह रही थी। जब संसार-त्याग एक ग्रादर्श होने लगा तो स्त्री, जो इस त्याग में सब से बड़ी बाधा है, अनादर की दृष्टि से देखी जाने लगी। कामप्रवृत्ति मनुष्य प्रकृति की सबसे बलवान प्रवृत्ति है; इसका जीतना सबसे कठिन है, पर जब तक यह न जीती जाय तब तक त्याग श्रसम्भव है। इसलिये कामप्रवित्त की निन्दा शुरू हुई श्रीर साथ ही साथ इस प्रवृत्ति की ध्येय स्त्री को भी निन्दा होने लगी । इतिहास में अन्य समाजों में, उदाहरणार्थ, मध्यकालीन युरूप में भी यही दिष्टिगोचर है। उत्तर वैदिक काल में मैत्रायणी संहिता स्त्रियों की ज़ुआ श्रीर शराब की तरह ख़राब मानती है । एक दूसरे स्थान पर

१. मैत्रायणी संहिता ३।६।३॥

यही संहिता स्त्री के। अनृत समभती है और उसे निर्झात या आपित से जोड़ती है । तैसिरीय संहिता में एक वाक्य है कि स्त्री एक बुरे शृद्ध से भी नीची है । ऐतरेय ब्राह्मण का एक पद पुत्र के। स्वर्गतुल्य सुख श्रीर कम्या के। हरपणम् अर्थात् विपक्ति मानता है । ऐतेरय ब्राह्मण यह भी आशा करता है कि स्त्री अपने पति के। कभी उत्तर न दे अर्थात् केवल आजा पालन करती रहे ।

स्तियों की निन्दा और परनन्त्रना की प्रवृत्ति संहिताओं श्रीर ब्राह्मणों में आरंभ हो गई है पर यह बियों का सन्मान न समक्षना चाहिये कि उनका पद एक दम गिर गया । इस तरह के परिवर्तनों में सिदयां लग जानी हैं और एक नरह की प्रवृत्तियां दूसरी तरह की प्रवृत्तियों से कुछ कटती रहती हैं। स्वयं संहिनाओं और ब्राह्मणों में बहुन से कथन हैं जिनसे स्त्रियों का पद आदर सन्मान का मालूम होना है। बहुत सी स्त्रियों का पद आदर सन्मान का मालूम होना है। बहुत सी स्त्रियों थीं जो तरवज्ञान की बहस में पुरुषों की बराबरी करनी थीं। पेनरंथ ब्राह्मण और कौषीतिक ब्राह्मण में विदुषों स्त्रियों का जिक ब्राया है । जैसा कि आगे बनाया जायना उपनिषदों में भी बहुन सी विदुषों स्त्रियां मिलनी हैं। उदाहरणार्थ, वृहद्वारण्यक उपनिषद में

१ मैत्रायणी संहिता १। १०। ११॥

२ तैतिरीय मंडिता ६। ४। ४। २

३. ऐतरेय बाम्ह्य १ । १५ ॥

४. ऐतरेव बाह्यण ३ । २४ । ७ ॥

प्रेतरेय ब्राह्मण पा २९॥ कौचीतकि ब्राह्मण २।९॥

स्त्री शिक्षकों का उल्लेख हैं । याश्रवस्क्य की एक स्त्री की ब्रह्म-विद्या का शौक था । ऐसी स्त्रियाँ भी थी जो लडाई भगडे के बीच अपने पतियाँ विद्याध्यसन की सहायक होती थी। ऋग्वेद में जब ऋषि मुदुगल ने हथियार लेकर गाय चुरानेवाले डाकुश्री का पीछा किया तब उसकी क्यी भी उसकी मदद कर रही थी । बहुत सं वाक्यों सं यह भी प्रगट होता है कि प्रेम और व्याह की स्वतंत्रता, यद्यपि कम हो रही थी, तो भी स्नागाभी समय की अपेक्षा बहुत थी । ऋग्वेद के दसवें मंडल में भी युवक और युवतियां के मिलने भीर प्रेम करने की बात है "। एक मंत्र में कहा है ज्याह की स्वतंत्रता कि अमीर लड़कियाँ से शादी करना छाग बहुत पसन्द करते हैं। अगर कोई अमीर लड़की अच्छी और सुन्दर भी हो तो बहुत से श्रादमी उसके मित्र बन जाते हैं '। पर ऋग्वेद सं मालूम होता है कि कुरूप, यहाँ तक कि आन्धी लड़कियों को भी अपने और गुणों के सहारे ब्याह करने का अवसर रहता था । अथवंवेद से साफ़ ज़ाहिर है कि युवक और युवतियां अपने प्रेमप्रयासी में जन्त्र मन्त्र श्रीर जादू का सहारा भी दूंढते थे। अथर्ववेद म प्रेमी कहता है ".....तुम मेरे वश में आ जाआ,.....मैं

१. बृहद्रारण्यक उपनिषद् ३।३।१॥३।७।१॥

२. बृहद्वारण्यक उपनिषद् ३।४।१॥४।५।१॥

३, ऋग्वेद १०। १०२ ॥

४ ऋग्• १०।३०।६॥

५ ऋग्०१०।२७।१२॥

६, ऋग्०१०। ३३ । ११ ॥

शहद से भी ज्यादा मीठा हूँ ....शहद की शाखा की तरह तुम मुक्त से ज़रूर प्रेम करोगी......घेरनेवाला गन्ना लेकर में तम्हारे पास श्राता हूं जिसमें कि हमारे बीच केई ग्लानि न रहे, जिसमें कि तुम सुकसं प्रेम करा ग्रीर सुक से दूर न जाओं ' "। अन्यत्र प्रंमी कहता है " जैसे हवा ज़मीन पर घास की हिला देता है वैसे ही मैं तुम्हारे मन कां हिला दूं जिसमें कि तुम मुक से प्रेम करां श्रीर दूर न जाम्रो; हे त्रश्विन् ! तुम दाना लाकर उसे भवने प्रेमी से मिला हो . . ..यहां यह स्भी पति की भाकांक्षा करती हुई आई है, और मैं पत्नों की आकांक्षा करता आया है रे.....। एक मंत्र में प्रेमी अपनी प्रेयसी के हृदय की तीर की तरह भेदना चाहता है । एक जगह में प्रेमी कहता है जैसे बेल पेड से विल्कुल लिपट जाती है वैसे ही तुम मुक्ससं लिएट जाओं। । अन्यव वह कहता है "में तुम्हें अपनी भुता सं चिपटाता हूं; मेरे हृद्य सं चिपट जाओं ".... "। किर अथवंबेद में प्रीति पैदा करनेवाली एक बनस्पति का लेकर प्रमी कहता है- 'उस स्त्रों का और मुक्ते मिला दो: उसके और मेरे हृदय की एक कर दी "। इसी तरह एक युवर्ता कहती है ' .. .हे देवताओं ! प्रेम भेजां; वह पुरुष मुक्त पर मरे,.....वह मुक्ते प्यार करे, प्यारा, वह मुकसे प्रेम करं. वह मेरं लियं पागल हा जाय. हे महत्, वह मेरं लिये

<sup>🤰</sup> भ्रथवं वेद १ । ३४ । २, ४, ५ ॥

२ अधर्व । २०।१ ५॥

३. श्रायव<sup>8</sup>०३।२५

**४ अधर्म०६।८।**१॥

पुषाधर्व । ११२॥६। १०२ भी देखिये।

इ. इपथर्व ६ । १३ १ । ३ ॥

पागल है। जाय । है अगि ! वह मुफ पर पागल हो मुफ पर मरे ''। अन्यत्र पक युवतो अपना विश्वास प्रगट करती है कि प्रेमी चाहे जितनी दूर चला जाय पर ज़कर लौट आयेगा और उससे ज्याह करेगा '। इन अंशों से प्रकट है कि अभी बालविवाह का नाम निशान भी न था और आयु पाने पर बहुत से स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से ज्याह करते थे। ऋग्वेद इत्यादि में ज्याह के बाद हो जो कर्म होता है वह भी छाटो उम्र के लड़के लड़कियों में सम्भव नहीं है के कुटुम्ब में भा बहुत सी स्त्रियां बड़ा आदर और प्रमुख रखती थीं और अपने पतियों तक को डांट देती थीं। ऋग्वेद में पक जुआरी अफ़सोस करता है कि मेरी स्त्री मुफ को दूर रखती है और उसकी मा मुफसे घृणा करती है "।

कुटुम्ब का जीवन इस समय आम तौर से शान्त और मधुर मालूम होता है पर जो बड़े बहु विवाह आदमी एक से ज्यादा व्याह कर लेते थे वह कभी २ आप बड़ी परेशानी उठाते थे और पत्नियों का जीवन मिट्टी कर देते थे। कित-ने तक व्याह एक आदमी कर सकता था—यह ठीक २ नहीं कहा जा सकता। वैदिक साहित्य में बहुत जगह राजा के चार स्त्रियां हैं। मैत्रायणी संहिता में मनु के दस पत्नी हैं। सीतों के देवासुर संग्रामों का उठलेख साहित्य में कई जगह

१. अथर्व ०६। १३९। ३॥६। ८२ और ६। ८९ भी देखिये।

र, अथवं ०६। १३०। १-२, ४'॥

रे ऋग्० १०।८५।३९

४. ऋग्८ १०। ३४। ३॥

५, मैत्रायणी संहिता १।५।८॥

श्राया है। एक वनस्पति के द्वारा एक पत्नी श्रपने पति की बिल्कुल श्रपने वश में करना चाहती है श्रीर सीत की मिटाना चाहती है। "सीत को उड़ा दो, मेरे पति की सिफ्र मेरा ही बना दो।... मैं उस सीतों के अगड़े। सीत का नाम भी नहीं लेती...... सीत को दूर से दूर भगा दो ... " प्रम्पत्र एक पत्नी देवताश्रों को चिल देती है श्रीर सीतों से पीछा छुटाना चाहती हैं: सीतों का नाश करना चाहती हैं। उन की सारी शान मिटाना चाहती हैं जिसमें कि श्रकेली वह प्रभुता कर सके । श्रथ्यंवेद में एक पत्नी सीत की शाप देती है कि "तेरें कभी संतान न हों; तू यांक हो जाय"।

पक पुरुष के एक ही समय अनेक पित्नयां हो सकती
थी पर हिन्दू साहित्य में एक स्त्री के
विश्वाध्याह एक ही समय अनेक पित होने का एक
मात्र उल्लेख महाभारत में द्रीपदी का है।
द्रीपदी की समस्या हल करना बड़ा कठिन है पर कुछ
अर्वाचीन रचनाओं के बाद इस पर ज़ोर देना अरूरी है
कि अनेकपितप्रधा का नाम निशान वैदिक साहित्य में कही
नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है कि एक पुरुष अनेक
पित्नयां रख सकता है पर एक स्त्री एक ही समय अनेक
पित नहीं रख सकती । पर "एक ही समय" इन

१. ऋग्वेद १०। १४५ । १-६ ॥ अभव ० ६ : १८ । १ ५ भी देखिये ।

२. ऋग्० १०। १५९ । ४-६॥

इ. अथर्व ० ७। ३५। इ॥

<sup>.</sup> ४. ऐतरेय बाग्हण ३। २३॥

शक्दों सं यह भी प्रगट होता है कि भिन्न २ समयों पर एक ही स्त्री के कई पति हो सकते थे—प्रयोत् विधवान्नों का व्याह होता था। इसके प्रमाण वैदिक साहित्य में भ्रम्यत्र भी मिलते हैं। कह चुके हैं कि ऋग्वेद और अधवंवेद के जिन मंत्रों में पोछे सती का विधान देखा गया वह वास्तव में विधवा व्याह का समर्थन करते हैं ।

श्रथवंवेद में तथा अन्यत्र दिशुष् शब्द के प्रयोगों से जान पहता है कि विधवा श्रपने देवर से ज्याह करती थी । श्रीर मंत्रों से भी विधवा ज्याह के प्रचार का पता लगता है । परपूर्वा शब्दसे भी मालूम होता है कि स्त्री दूसरा पित कर सकती थी । पौनर्भव शब्द स्त्रों के दूसरे पित से पुत्र का द्योतक है । ऋग्वेद के दसवे मएडल के एक मंत्र में उर्वशी की कथा है जिसने कुछ शर्त लगा कर पुत्रस्वस से ज्याह किया था। शर्तों के टूटने पर उसने अपने पित का त्याग कर दिया । पुत्रस्वस ने बहुत प्रथंना की। पर उर्वशी ने एक न मानी। इससे कुछ ऐसी ध्वनि निकलती है कि शायद किसी समय किसी समुदाय में शर्तों पर ज्याह होता हो ।

वैदिक साहित्य में स्थीधन का उल्लेख नहीं है जो आगे के धर्मशास्त्रों में बहुत पाया जाता है। स्त्रीधन का सभाव इसका कारण शायद यह हो कि अभी स्त्रियां इतनी अबला नहीं हुई थीं कि

१. अथर्ववेद १८। ३। १-२ ॥ ऋग्वेद १०। १८ ।८ ॥

२, मैक्डामेल भीर कीथ वैदिक इन्हेक्स, १ प्र७ ३५९-६०।

३. अथर्ववेद ९। ५। २७-२८॥

४, ऋग्वेद १०। ९५। १-२, १३॥

धर्म विधायकों को उनको अधिकारों की विशेष चिन्ता हो।
उन्न भी हो, अर्ग्वेद की तरह अथर्ववेद में भी लड़कियों को
पिता की जायदाद का कोई हिस्सा नहीं मिलता और
उनकी पालना का भार भाइयों पर पड़ता है। अथर्ववेद
में और शापों के साथ २ बहिन के शाप का भी ज़िक
आया है जिससे मालूम होता है कि लड़िकयां परविरश न
करने धाले भाइयों से बहुत नाराज़ होती थी ।

व्याह में गोत्रों के निषेध अभी उतने नहीं हुये हैं जितने कि आगे हुये। शतपथ आसणा जो इस व्याह समय के ज़रा ही पीछे रचा गया था तीसरी या चौथी पीढ़ी में व्याह की इजाज़न

देता है। इसके श्राधार पर टीकाकार हरिस्वामी कहना है कि काण्य नीसरी पीढ़ी में श्रीर सौराष्ट्र चौथी पीढ़ी में व्याह की इजाज़न देते हैं; हाक्षिणात्य मामा की लड़की से या फुश्रा के लड़के से भी व्याह ठीक बनाने हैं। मौसी की लड़की या चाचा के लड़के से व्याह तो शायद कोई ठीक नहीं बनाना। गोत्र के भीतर व्याह करना श्रभी शायद सब बगों में पूरे तौर से मना न हुआ था। व्याह की रीतियां वैसी ही थी जैसी कि पहिले लिख चुके हैं। कभी कभी दहेज़ दिया जाना था और इसके विपरीन कभी र दामाद ससुर को द्वा देता था। सदा की तरह इस काल में भी व्याह एक बहुन बड़ी चीज़ थी। इसमें स्वयं देवता

१. अथर्वदेशाणास्य २ १०।१॥

र, शतपथ बाम्हण १।८।३।६॥

३, मैक्डानेल और कीय वैदिक इन्देक्स १ पृ० ४७५।

भाकर भाग सेते थे '। श्रद्धमान है कि व्याह से स्त्री का पद बढ़ जाता था। अथर्ववेद में एक जगह श्रयंमन से कहा है कि व्याह के पहिले यह कन्या दूसरी स्त्रियों की समाजों में जाती थी; अब व्याह के बाद दूसरी स्त्रियां इस की समाज में श्रायेंगी '।

उत्तर वैदिक काल में कुटुम्य का जीवन ऋग्वेद के लग-भग समान ही था । सम्मिलित परिवार वैसा ही था जैसा ऋग्वेद के समय में कट्रस था अथवा जैसा आगामी युगों में रहा। इस मामले में यूक्प और हिन्दुस्तान का सामाजिक विकास एक दूसरे से उल्टा हुआ। यूरुप में समिमितित परिवार टूट गया अर्थात ज्याह होते ही पुत्र ऋपने मां बाप से अलग रहने लगा और भाई भी ऋलग २ रहने छगे। हिन्दुस्तान में शायद कौटुम्थिक स्तेह विशेष प्रवत था श्रीर व्यक्तित्व का भाव कुछ निर्वन था । सम्मिलिन परिवार से शायद खेती बारी में भी मदद मिलती थी। पर सम्मिलित परिचार में सदा मन मुदाव का डर रहता है। घर की कलह से दुखी हो कर कोई २ स्त्रियां ससुराल छोड़ कर मायके भाग जाती थी । शायद इसी लिये ऋथवंवेद में कौटुम्बिक शान्ति के लिये बड़ी भावुकता से प्रार्थनाएं की हैं । सदा की तरह कुटुम्ब में पुरले का बड़ा सन्मान होता

१. अध्यविद् १४ । १ । ४८-५२ ॥ १४ । २ ॥

२. अधर्वकदा ६०।१-३॥

३. अथर्ववेद १०। १।३॥

भ्रम्बर्वेद इ. ३०।१, ३,५,७॥ ७। ३६॥ ७।३७ स्राद्धि

था '। माता का भी बहुत आहर था '। पित और पत्नी जन्म भर के लिये धर्म और लांक के साथी माने जाते थे। कई मंत्रों में पित पत्नी के प्रेम का चित्ताकर्षक चित्र खींचा है '। पत्नी घर की देखरेख करती थी और सुक्यवस्थित परिवारों में सास ससुर देवर ननद सब उसका प्रभाव मानने थे। भोजन, वस्त्र, सम्पत्ति और संतान के सुब मे परिवार मग्न रहता था। घर सत्य और धर्म का पवित्र स्थान माना जाता था "।

हिन्दू सभ्यता के और युगों की तरह इस समय भी

श्रातिथ्य बड़ी धर्म माना जाता था। श्रथधातिथ्य वंवेद में श्रातिथ्य को यक्ष के बराधा
माना है और श्रातिथ्य की भिन्न भिन्न
कियाओं की तुलना यह की भिन्न २ रीतियों से की है । सामाजिक शान्ति, व्यवस्था, श्रीर महयाग का श्रादर्श

सामाजिक शान्ति, व्यवस्था, श्रीर महयाग का श्रादर्श

स्पष्टतः वर्णन किया गया है । श्रथवंवेद
नीति में इसके लिये बहुन सी प्रार्थनाएं हैं । सारे वैदिक माहित्य में श्रुन श्रथांत् सत्य
या धर्म पर बहुन ज़ीर दिया है । देवन ऑ से या मनुष्यों

१, ऋग्रव १० । १७९ । २ ॥ इत्यादि।

र. ऋग्० १० । ८६ । ₁० ॥

ऋग्० १० । १४९ । ४ ॥ इत्यादि ।

४, ऋग्० ६० । ८५ । २३ २४, २६-२०, ४२४० जहाँ दूल**ह दुलहिन** की बात चीत है ।

प. अथर्ववेद् ९ । ६ । ३, ४, ६, ७, ९, १८, १८, ३९, ३८, ५४ ॥ ६ अध्यर्वे १२ । ५२ ॥ इस्यादि ॥

से जो प्रतिकाएं की हो उनको अवश्य पूरा करना चाहिये; नहीं तो प्राथश्चित्त करना पड़ेगा । ऋण चुकाना भी बहुत आवश्यक है; न चुकाना बड़ा पाप है जिस के लिये प्राथश्चित्त करना चाहिये ।

उसर वैदिक काल में राजनैतिक परिस्थिति भी पहिले की अपेक्षा कुछ बदल गई थी। अब भी संग्राम बहुत हो रहे थे; अधवंबेद में राजनीति लडाई का जोश बहुत है। पर जैसे २ आर्य लोग परव और दक्किन की ओर फैले और बड़े बड़े मैदान उनके अधिकार में आये वैसे २ राज्यों के क्षेत्र भी बढते गये। उत्तरी हिन्दस्तान में नदियां आसानी से पार की जा सकती हैं। श्रम्य कोई प्राकृतिक रुका-योजक शक्ति वट भी नहीं है। इस सियं यहां बड़े राज्यों की स्थापना की स्वामाविक प्रवृत्ति थी। पर रेल तार इत्यादि के युग के पहिले कहीं भी बड़े राज्यों के दूरवर्ती प्रदेशों पर शासन करना आसान नहीं था। इस लिये प्रदेशों को बहुत सी स्वाधीनता देना भी आव-विभाजक शक्ति श्यक था । इस तरह हिन्दू राजनीति में दा विरोधी शक्तियों का संघर्षण बराबर होता रहा-एक तो योजक शक्ति थी जो विशाल राज्य की प्रेरणा करती थी, दूसरी विभाजक शक्ति थी जो प्रादेशिक स्वाधीनता की प्रेरणा करती थी। इस संघर्षण संघर्षण से एक अने।से राजनैतिक संगठन की उत्पत्ति हुई जिसमें राज्य तो बड़े २ थे

१, अथर्व ६ । ११९ ॥

र अधर्व ६ । १९०॥

पर राज्य के भीतर बहुत से छोटे २ राज्य थे झौर कभी २ तो इनके भीतर श्रीर भी छोटे राउय थं। यह एक तरह का संघशासन था। संघ शासन बडे राज्य की साम्राज्य इत्यादि शब्दी से संयोधन करने थे श्रोर उसके स्वामो को सम्राट्, श्राधराज इत्यादि उपाधियां मिलती थां । वाजसनेयिसंहिता में सम्राज् शब्द आया हं । बहुत से ब्रन्थों में श्रधिराज शब्द आया है । पञ्चिवंशब्राह्मण में त्राधियत्य शब्द का प्रयोग किया है । एक राज शब्द जो ऋग्वेद में रूपक की तरह श्राया है । अधवंवेद मे राजनैतिक अर्थ में प्रयाग किया गया है । शुक्ल यजुर्वेद में राजाओं की प्रधानता के लिये देवताओं से बहुत सी प्रार्थनाएं हैं। पर काठकसहिना और मैत्रा-यणीसंहिता में स्वाराज्य का भी उत्लेख है ै। कोई २ राज्य बहुत छाटे थे। कहा २ केवल एक गांच जीतने के सिये बड़ा २ प्रार्थनाएं हैं । बड़ बड़े संप्रशासनमूलक

१. वाजभनेयि संहिता ५ । ३२ ॥ १३ । ३५ ॥ २० । ५ ॥ आदि ।

२. देखियं ऋत्वेद १० । २८ । ९ ॥ श्रयंत्र वेद ६ । ९८ । १ ॥ ९ १० । २४ ॥ तेसिरीय महिता ११ । ४ । १४ । २ ॥ मैत्रायखां संहिता ४ । १२ । ३ ॥ काठक महिता ८ । १० ॥ तेसिरीय बाह्य व १ १ । २ । ९ ॥

इ. पद्मावंश ब्राह्मः १५। ३। ३५॥

४ ऋग्वेद् ८ । १० । ३ ॥

५ अथर्ववेद ३। १॥

इ. शुक्क यजुर्वेद ९ । ३९ ॥

७, काठक महिता १४ । ५ ॥ मैत्रायणी संहिता १ । ११ । ५ ॥

८. कृष्ण यजुर्वेद २।३।१०॥३।४।८॥

साम्राज्यों में छांडे २ शासक बहुत होते थे; यह राजा या राजन्य कहलाते थे श्रीन वास्तव में राजनीतिक अधिकार रखने वाले ज़मीन्दार थे। इस समय के प्रन्थों से जान पड़ता है कि सैकड़ों क्या हज़ारों छोटे २ राजा उत्तरी हिन्दुस्तान में मौजूद थे । सम्राट् श्रोर आधीन राजाशों के सम्बन्धों का ब्योरे वार पना नहीं लगता। शायद समर नीति में श्रीर परराज्य नीति में अर्थात् घरेलू मामलों को छोड़ कर बाहरी मामलों में सम्राट् की श्राहा सब को पालन करनी पड़ती थी। पर शायद कमी २ सम्राट् श्रीर राजाशों के बीच में विहेष भी हो जाता था। उदाहरखार्थ, श्रधवंबेद और तैत्तिरीय संहिता में राजनैतिक उपद्रवों का उल्लेख है: यह शायद ऐसे ही विहेषों के कारण होते थे ।

सम्राट्या राजा बहुधा मौरूसी होते थे पर नये राजा के आरोहण के लिये जनता की स्वीकृति राजा आवश्यक थी । स्वीकृति के बाद आभिंषेक होता था जिसके लिये दूर दूर से

१, देखिये ऋग्वेद १०। ९। १६ ॥ १०। ४२। १०॥ १०। ९७। ६॥ अध्यवंवेद ५। १६। १०॥ २। ६। ४ ॥ १९। ६२। १॥ वाजसनेथि संहिता १८। ४८॥ २६। २॥ तैक्तिरीय संहिता २। ३। १॥ २। ७। १८॥

२. अध्यर्ववेद १।९॥ ३।६॥ तैत्तिरीय संदिता २।३।१॥ २।७।१८।२॥

३, देखिये अथवंबेद ३ । ४ । १-२, ७ ॥ ३ । ५ । ६ ॥

तरह तरह के जल मंगाये जाते थे। अभिषेक के ज़रा पहिले राजा चमकीले कपडे पहिन कर शेर के द्यभिषेक चमडे पर चढ कर दिशाओं की ओर जाता था जो प्रभुता का एक चिद्र था। इसी तरह की और रस्में भी होती थी । इसके बाद शक्ति, प्रभूता और प्रधानना की प्रार्थना के मन्त्र पढ़ते पढ़ते पुरोहित जलों सं ग्रामिपेचन करते थे । ग्रामिषेक के समय बहुधा राजस्य यक्क होता था जिसकी रस्में बढ़ते २ इतनी हो गई थीं कि पूरे साल भर राजस्य बलती थी । श्रीर आगामी युग में इस से भी श्रधिक देर तक हाती रहती थी। राजसूय के समय राजा की मित्र, बठल आदि देवताओं के नाम से संबोधन करते थे । वैदिक मन्त्रों में कहा है कि राजा का पृथि-बी. पर्वत आकाश और धिश्व की तरह एवं वरुण, बृहस्पति. इन्द्र और अभिन की तरह इड़ रहना चाहिये ।

निस्संदेश राजा की बहुत अधिकार थे और बहुत शिक्त थी पर बह निरंकुश नहीं था, मनमानी नहीं कर सकता था। समाज के धर्म और आदशों के अनुसार ही वह शासन कर सकता था। इसके अलावा जनता की सिनित सिनित थी जिसे शासन में बहुत अधिकार था और जो सब महत्त्वपूर्ण विषयों के

९ अधर्यक्ष १८।३-४॥

र, अथर्व । ४। ८। ५-६।। वाजसनेथि महिता ९। ४०॥ २५। १७-१८॥

इ. अथर्व ० ४।८।१ .. ९।७।० ॥ ऐतरंथ ब्राह्मण पा १।१।१२ ॥

४ तैतिरीय सहिता १। ८। १६॥

प, ऋग्वेद १० । १७३ ॥ अध्यवेदेद ६ । ८७ ८८ ॥

निर्णय में भाग लेती थी। राजा के लिये भावश्यक था कि समिति की अपने अनुकूल रक्के। अधर्यवेद में राजा प्रार्थना करता है कि प्रजापित की पुत्रियां सभा श्रीर समिति मेरे ऊपर क्रुपा करें '। एक मन्त्र में राजा के लिये बहुत से अनुप्रहों की प्रार्थना की है; एक अनुग्रह यह भी है कि समिति अनुकूल रहे । अन्य वैदिक वाक्यों से भी समिति पर प्रभाव जमाने की ब्रावश्यकता प्रगट होती है । अधर्ववेद में इस तरह की प्रार्थनाओं के श्रातावा बहुत से जाद टोनों का भी उल्लेख है जो समिति की वश में करने के लिये प्रयोग किये जाते थे "। प्रत्येक जन सभा में मतभेद के कारण कभी २ बहुत वैम-नस्य हो जाता है और गडबड होती है। शायद वैदिक समिति भी इस साधारण दोष से मुक्त न थी। ऋग्वेद में समिति की शान्ति, सहयोग और एकता के लिये बडी भ्रोजस्वी प्रार्थना की है । अध्ववंवेद में एक बार समिति को नरिष्टा कहा है । समिति तरह २ के मामलों पर विचार करती थी । समर, संधि, भ्रायन्यय और साधारण अभ्युदय-यह सब समिति के सामने ब्राते थे °। इसके अलावा वह न्याय का भी कुछ काम करती थी। अनुमान है कि ज़मीन, ज़ुश्रा, ऋण, दायभाग, खोरी, खोट, श्रीर

१. अथर्व० ७ । २ । १ ॥

२ अथर्व ६। ८८ ॥

३, ऋग्वेद १०। १६६। ४ ॥ प्रथर्व० ७। १२ । २-३ ॥

४. जधर्वे० २ । २७ ॥ ६ । ६९ ॥ ४ । ३११ ॥ इत्यादि ।

५. ऋग्वेद १०। १९३ । २-४ ॥

६ अभवं० ७ । ३२ । ३ ॥

७. अथरी ६। ७५। १०३ ॥ ७। ५२ ॥ ३। २९ ॥ ६। १०७॥

इत्या के मामलों का फ़ैसला समिति के द्वारा होता था । पर बड़े राज्यों की स्थापना से समिति को अवश्य ही एक बड़ी कठिनाई पड़ी होगी। प्राचीन समय में न नो यूरुप में आर न पशिया में राजनैतिक प्रतिनिधित्व की चाल थी। जनता को जो अधिकार थे वह जनता के इकट्ठे होने पर ही व्यवहार में आ सकते थे। छोटे राज्यों में समिति का अधिवेशन सुगम था पर बड़े राज्यों में जनसंख्या के कारण और दूरी के कारण असम्भव था। अत्यव जैसे २ बड़े राज्य अर्थात् साम्राज्य बनते गये वैसे २ समिति की प्रथा टूटनी गई।

साधारण शासन में राजा की स्वभावतः बहुत से लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी। जान बिकारी पड़ता है कि राजा के कुछ सम्बन्धी भी शासन में योग देते थे और राज्य के वीर या रिलयों में गिने जाने थे। इनके अलावा अनेक कर्मचारी थे जिनमें से विशेष महत्त्व वालों की गणना भी वीर या रिलयों में होती थी के। पञ्चविश ब्राह्मण में आद वीर गिनाये हैं—(१) राजा का भाई (२) राजा का पुत्र (३) राजा का पुरोहित (४) राजा की महिषी (५) सूत (६) ब्रामणी (७) क्षत्र अर्थात् रक्षा करने वाला और (८) संग्रहीतृ अर्थात् कर जमा करनेवाला या कोषाध्यक्ष रे। अन्यत्र वीरों में

कृष्ण यजुर्नेद २ । २ । १ ॥ २ । ६ । १ ॥ प्रथवंबेद ६ ।
 १९७-१९ ॥ वाजसनेयि संहिता ३० । ५ ॥

२. अथर्ववेद ३।५।७॥

६, पञ्चिति श नाइत्या १९ । १ । ४ ॥

राजम्य, सेनानी, भागदुघ (कर वसून करने वाला) ग्रीर ग्रक्षावाप (जूप का ग्रध्यक्ष) की भी गिनती की है, '। इनके साथ २ मैत्रायणी संहिता में तक्ष (बढ़ई) रथकार श्रीर गोविकर्त (शिकारी या पशुत्रों की मारने वाला) भी गिनाए गये हैं '। गावों में श्रामणी राज का काम करते थे। वैदिक प्रन्थों में दूनों या प्रहितों का उल्लेख है जो राज्य की श्रोर से जासुस या पुलिस का काम करते थे '।

न्याय के मामले में, सभा के अलावा राजा भी कुछ मुक्दमें। का फैसला करता था । शुक्ल ग्याय यजुर्वेद में न्याय को बहुत आवश्यक माना है। काठक संहिता में एक राजन्य भी अध्यक्ष की हैसियत से दर्गड का काम कर रहा है। नैस्तिय संहिता में और अन्यत्र भी प्राम्यवादिन् गांव का न्यायाधीश मालूम होता है । बाजसनेयि संहिता और तैस्तिय बृाह्मण में पुरुषमेध या अश्वमेध के सम्बन्ध में प्रश्निन्, अमिप्रक्षिन, और प्रश्नविवाक का ज़िक है जो

१ तैतिरीय संहिता १। ८। ९१ ॥ तैतिरीय ब्राह्मण १। ७। ३। १॥

२, मैत्रायखी संहिता २ । ६ । ५ ॥ ४ । ३ । ८ ॥

३. भ्रथवंवेद ४ । १६ । ४ ॥ ऋग्वेद १० । १० । १-६ ॥ तैसि-रीय संहिता ४ । ७ । १ ॥

४. काथर्व । ४ । ८ । २ ॥

५ शुक्क यजुर्वेद १० । २७ ॥

६ काठक संहिता २७ । ४ ॥

७. मैक्डानेल भीर कीय, वैदिक इन्डेक्स १ ए० २४८॥

८ वाजसनिय संहिता ३०। १०॥ तैतिरीय ब्राह्मण ३। ४। ६। १॥

मुद्दर्भ, मुद्दालय और पंच मालूम होने हैं। कई प्रन्थों में
मध्यमशी शन्द आया है '। उसका अर्थ
पञ्चायत भी पंच मालूम होना है। जान पड़ना
है कि बहुत से भगड़े पञ्चायत से
फ़ेंसल हो जाते थे। दर्द के विषय में पञ्चित्रंश ब्राह्मण से
मालूम हाना है कि राजद्रोह बहुत भीषण
दण्ह अपराध माना जाता था। उसके लिये पुराहित तक की प्राणदण्ड दिया जाना था '।
जूप में हार कर ऋणी होजाने पर आदमी ,गुलाम
बनाया जा सकता था '। राज्य का
कर ख़र्च चलाने के लिये राजा प्रजा से,
ख़ास कर अमीर आदमियों से, और

बहुत कर के ज़मीन पर, कर लेना था ।

१ ऋग्० १०। ९७ । १२ ॥ श्रथर्व० ४। ९ । ४ ॥ वाजयनेबि संहिता १२ । ८६ ॥

२ मंक्डानेल स्नीर कीथ, वैदिक इन्हेक्स २ पृ० ८४ ।

वे ऋग्वेद १० । ३४ ॥

४. ऋरा० १०। ५७३ । ६॥ स्रथर्न ॥ १२२।

## चौथा अध्याय ।

## वैदिक काल का भ्रन्तिम युग।

वैदिक काल का तीसरा भाग अर्थात् अन्तिम युग ६० पू० ८-७ वी सदी में या उसके भी पहिले माना जा सकता है। संहिताओं का साहित्य समय अनिश्चित होने से आगामी वैदिक साहित्य का समय भी अनिश्चित है। हम रं० पू० ८-७ सदी का पंतिहासिक समाक्षोचना के इस सिद्धान्त के अनुसार स्वीकार करने हैं कि सन्देह में नीची तारीख़ का मान कर निष्कर्ष निकालने चाहिये । वैदिक काल के अन्तिम युग में भी बहुत सा साहित्य रचा गया। हिन्दुओं की वर्गव्यवस्था या वर्ण्डयवस्था ने ब्राह्मण समुदाय का धर्म और विद्या-ध्यसन के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया । वह प्राचीन समय में ही नहीं किन्त भारतीय इतिहास के मध्यकाल में भी अर्थात् १३ वी इंस्बी सदी की मुसलमानी विजय के बाद भी बराबर प्रन्थ रचते रहे । क्षत्रियों में भी विद्याध्ययन की प्रवृत्ति जारी रही और वह भी धार्मिक विचारों में और धार्मिक एवं साधारण साहित्य की रचना में भाग लेते रहे। इनके अलावा कभी कभी और लोग भी लिखने पढ़ने में यश प्राप्त करते थे । अस्तु, हिन्दुस्तान में इज़ारा ही प्रन्थ लिखे गये। बहुत से तए हां गये पर जो बचे हैं वह पुस्तकालय के पुस्तकालय हैं। वैदिक काल के अन्तिम युग में ऐतरेय ब्राह्मण का उत्तर भाग रचा गया। इसी समय विशाल

शनपथ ब्राह्मण बना जिस में बहुत से यहाँ के सूक्ष्म वृत्तान्त है श्रीर जिससे यज्ञों की परिपाटी का श्रीर प्रचार का पता लगता है। पर दूसरे ब्रन्थों से यह भी सिद्ध होता है कि हिन्द मस्तिष्क की कारे यज्ञविधान से संतीष नहीं था। वह विश्व के रहस्य की, जीवन के श्रन्तिम रहस्य की, उद्याटन करने का भी पेसा घार प्रयत्न कर रहा था जैसा श्राज तक संसार में कहा नहीं हुत्रा है। श्रारएयकों में श्रीर उपनिषदों में इस प्रतिभाशाली विचारपरम्परा का संग्रह अथवा यें काह्ये संक्षेत्र है। कुछ उपनिषदु तो श्रामामी युगों के हैं पर छान्दोग्य, बृहदारण्यक इत्यादि वैदिक काल मंहीबन चुकेथे। इस युग मंया इसके आरास पास कुछ और रवानाएँ भी हुई जिनसे समाज या राजनीति की कुछ बातें मालूम हानी हैं। मृहद्देवना जो शौनक का रचा हुन्ना समभा जाता है ई० पू० पांचर्वा सदी के लगभग बना था; इसमें वैदिक देवताओं का हाल है। ई० पू० छठी या पांचवी सदी के लगभग निरुक्त रचा आया जिसमें वैदिक शब्दों की समीक्षा है।

इस काल में सबसे अधिक महत्वपूण बात तस्वज्ञान की चर्चा है। ई० पृ० सातर्वा—छठी सद्दां के लगभग देश में तस्वज्ञान की प्रवल लहरें उठी जिन में पुरानी तस्वज्ञान। विचार परम्पराओं का समावेश हो गया और जिनसे आगामी सिद्धान्तों की उत्पत्ति हुई। हिन्दुस्तान के प्राकृतिक दृश्यों के कारण, जीवन की सुगमता और सादगी के कारण, और मानसिक चरित्र के कारण तस्वज्ञान का पेसा दोर दौरा हुआ जैसा कि आज तक किसी देश ने नहीं दिखाया। हज़ारीं आदमियों ने

श्रपना सारा जीवन इसी में लगा दिया; साखों ने इस पर बहुत मनन किया और करोड़ों ने इसकी ओर कुछ न कुछ ध्यान दिया । तत्त्वकान के दो मुख्य प्रयोजन थे: एक तो स्वाभाविक ज्ञानिपपासा को शान्त करना, यह बताना कि संसार, श्रातमा, परमातमा, मन, बुद्धि, इत्यादि क्या हैं? दूसरे, मनुष्य को लोक और परलोक का ठीक ठीक रास्ता बताना. दुःख दूर कर परम सुख दिलाना, श्रातमा की उन्नति करना, मांक्ष का द्वार खोलना । इन दो प्रयोजनी के कारण हिन्द-तत्वक्षान मुख्यतः आध्यात्मिक है, सामाजिक नहीं, पर इस में कट्टरता नहीं है, विचार की पूरी स्वतंत्रता है, तर्क की प्रधानता है, नये सिद्धान्त प्रगट होते हैं, नये पुराने विचारी के संयोग से तरह तरह की पद्मितयां निकलतो हैं। तस्वज्ञान की पेसी प्रधानना थी कि उसने धर्म पर ऋधिकार जमा लिया और उसका श्रावश्यक अङ्ग हो गया । हिन्दुस्तान में धर्म और तत्त्वहान एक दूसरे से ऐसं गुधे हुये हैं कि म्रलग नहीं किये जा सकते । इस लिये तस्वज्ञान की बहुत सी पद्धतियों का ब्राद्धि स्रोत ईश्वर या और कोई ब्राप्त माना गया है श्रीर लगभग सभी पद्धतियां देवता या ऋषियों के नामों से संयुक्त हैं।

कह चुके हैं कि ऋग्वेद के समय में धार्मिक भाव बहुत
प्रवल नहीं था और न तत्त्वक्षान की ही
ईश्वर बहुत खर्चा थी। तो भी कहीं कही
ऋषियों को चिन्ता होती है कि विशव
स्था है दसका प्राण क्या है ? कौन जानता है ' ? देवता

१, ऋग्बेद १।४।१६४॥

बहुत थे पर सब से पहिले कीन पैदा हुआ था ? इस तरह पक परमेश्वर का सिद्धान्त उत्पन्न होता है । वैदिक साहित्य में बहुधा एक एक देवना की स्तुति इस तरह की है कि मानो वही परमेश्वर है । जैसा कि पहिले कह खुके हैं, इस समय ग्रात का सिद्धान्त भी निकला । ईश्वर और

ऋत—इन दो विचारों के आधार पर **बहुत** 

कता सा आगामी तत्त्वज्ञान स्थिर है। पिछली संहिताओं और ब्राह्मणों के काल में वेद

स्वतः प्रमाण माने गये और उनके वाक्यों को तत्त्वज्ञानियों ने अपने अपने अर्थ में प्रयोग करना शुक्त किया । यज्ञ और कर्म की प्रधानता के इस युग में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों का एक चक्र माना गया—देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्य जन्तु, सब की ओर कर्तव्य हैं जिन का पालन सदा करना चाहिये। कर्तव्य के एक बहुत बड़े भाग का समावेश यज्ञ में था । ब्राह्मण

प्रनथ बार बार कहते है कि जो अच्छी पत्र तरह यह करता है वह स्वर्ग में देवताओं के साथ मिल कर अमर हो जाता है।

तस्वज्ञान की पराकाष्टा उपनिषदां के समय में हुई। इस समय जो सिद्धान्त निकले उनका ही लेकर जैन, बौद्ध आदि भर्मों की स्थापना हुई, और बाकी दिन्दुओं में भी बहुत सं सम्प्रदाय चले। याद रखना चाहिये कि उपनिषदीं

में कोई एक विचार शृंखला या सिद्धान्त

हपनिषद् नहीं हैं; बहुत से विचार हैं जो कहीं कहीं नो श्रापस में मिलने जुलते हैं

और कही कही प्रतिकृत हैं। यहां मानवी मस्तिष्क सत्य की तह पर पहुँचने का काशिश कर रहा है और चारो स्रोर तर्क और कल्पना के घोड़े दौड़ा रहा है। उपनिष्ठी की गहरो आनवीन से नतीजा निकलता है कि मानवी जीवन का मूल तस्य है आत्मा जिसका नाश नहीं होता, जो मरता नहीं है, न बूढ़ा होता है। बातमा सब जंड पदार्थों से भिन्न है ब्रौर चात्सा म उनके किसी तरह के मेल जोल से कभी पैदा हो सकता है। जगत में सैकड़ों श्रातमा प्रतीत होते हैं-यह सब एक ही ब्रह्म के रूपान्तर हैं। एक ही ब्रह्म के भाग हैं। चिदानन्द ब्रह्म विराट् है जिस में सब कुछ शामिल है। ब्रह्म ग्रनादि है, अनन्त है, ग्रकारख है, समय और स्थान से परे हैं। इस ब्रह्म का पता पुस्तकों से नहीं लगता, ज्ञान से नहीं लगना: श्रात्मा के प्रकाश से इसका पता लगता है। ब्रह्म को जानना जीवन का परम ध्येय है, बहा में मिल जाना ही मोक्ष है। ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, किसी ने उसे नहीं बनाया है, वह आप ही बना हुआ है। सारा संसार. सारा जीवन ब्रह्म से निकला है: ब्रह्म का विकास ही सृष्टि है, ब्रह्म का प्रगद होना ही विश्व का निर्माण है। ब्रह्म चिश्व में वस है पर विश्व का नहीं है। उससे परे है। ब्रह्म के कारण ही आतमा में शक्ति है। इस शक्ति को बढ़ा कर ब्रह्म के पास पहुँचना नीति और सदाचार है। मनुष्य का साधारण भौतिक कामनाश्रों में जीवन नष्ट न करना ।चाहिये; साधारण स्वार्थ, इन्द्रिय सुख में लीन न हो जामा चाहिये; यह सब नश्वर है, क्षणभंगुर है; अनादि अनन्त, सनातन ब्रह्म का चिन्तन करो, ध्यान करो, उसे जानो । जो ब्रह्म को जानता है अथवा यों कहिये कि श्रातमा को ठीक ठीक पहचानता है वह सब स्वार्थ छोड

देता है; सन्यासो हो जाता है। श्रात्मा को जानने वाला स्था सब शोक को पार कर जाता है; ब्ह्य को जानने वाला ब्र्ह्य ही हो जाता है। पर श्रन्थत्र उपनिषदों में कहा है कि वेद पढ़ने से, या विद्या से, या ज्ञान से सिद्धि नहीं हो सकती; सदाचार भी होना चाहिये, धर्म का पालन करना चाहिये, हदय को पवित्र करना चाहिये, ब्रह्म का ध्यान करना चाहिये। श्रन्थत्र कहा है कि ज्ञान और श्राचार पक दूसरे से सम्बद्ध हैं। जब तक ब्राचार ठीक नही है, हदय में शान्ति नहीं है, चित्त में स्थिरता नहीं है तब तक ब्रात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, आध्यात्मिक सत्य की पकड़ नहीं हो सकती। उपनिषदों के श्रन्य भागों में इसको भी काफ़ी नहीं माना है; कोरे सदाचार से उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती,

केवल यझ, दान, इत्यादि से मुक्ति नहीं हो सकती; परमेश्वर की भक्ति करनी

चाहिये, अपने की परमेश्वर से मिला देना चाहिये, परमेश्वर की श्रात्म समर्पण कर देना चाहिये। श्रहङ्कार जीव की हर तरह से नीचे गिराता है। श्रहङ्कार छोड़ कर ब्रह्म की श्रांर बदना चाहिये। बहुत जगह उपनि-पदों में कहा है कि जीव श्रात्मा श्रीर ब्रह्म वास्तव में एक है। माक्ष पाने पर श्रात्मा का श्रन्त नहीं होता। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं वैसे ही श्रात्माएं ब्रह्म में मिल जाती हैं।

मोध

यदि त्रातमा चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म है तो संसार में दुख श्रीर पाप क्यों हैं ? इस जटिल अश्न पुनजन्म के उत्तर में उपनिषद कर्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं । पेतरेय, शतपथ ब्राक्षण इत्यादि में कर्म का थोड़ा सा उल्लेख अवश्य है । पर इसका पूरा क्योरा सबसं पहिले उपनिषदों में ही मिलता है। इस सिद्धान्त के अनुसार देवता, मनुष्य, जन्तु, बन स्पति सब की आत्मा कर्म के कठार नियम के अधीन हैं। प्रत्येक अभिलाषा, आकांक्षा या क्रिया का प्रमाव—अञ्झा या बुरा—आत्मा पर पड़ता है, यह प्रभाव पक जीवन तक परि-मित नहीं है; मरने के बाद फिर कर्मानुसार जन्म होता है और कर्म का फल ओगना पड़ता है; इस दूसरे जीवन के कर्मों का फल तीसरे जीवन में होता है और इस तरह चक्र चलता रहता है। किसी भी जन्म के पहिले अनिगित्त जन्म हो खुके हैं। यह कर्मसंसार चक्र ब्रह्म में लीन होने तक चलता रहता है। इस लिये जीव की चाहिये कि अच्छे कर्म करे और सब से बड़ी बान तो यह है कि ब्रह्म प्राप्त करने की चंछा करे।

उपनिषदों में सब से पहिले येगा का जिक्क आया है।

योग की क्रियाओं से चित्त की वृत्तियों

योग का निरोध दोता है, मन स्थिर होता है,

हृदय पवित्र होता है, आतमा मौतिक जीवन
के ऊपर उठ जाता है, अहा का समभने में सुगमता होनी
है। कीर्षातिक उपनिषद कहता है कि प्रतर्दन ने संयमन का

एक नया मार्ग चलाया था जो अन्तर अग्निहोत्र अर्थात्

श्राभ्यन्तरिक यज्ञ है। अभिप्राय यह है कि राग होष, भावना, वृत्ति
को पूरी तरह दमन करना चाहिये। प्राण्वायु को रोकने से भी

ऐतरेय झाह्यसा ८ । ५५ ॥ शतपथ झाह्यण ९ । २ । ७ । ३३ ॥
 ६ । २ । २ । २ । ।

चित्त के। एकाम करने में सहायता मिजती है। श्रोम्,
तद्धनम् तज्जलान् श्राद्धि शन्दों पर चित्त के। एकाम करना
चाहिये। सब कुछ छोड़ कर एक पदार्थ पर मन के। एकातत्त करने से चित्त में स्थिरता श्राती है। इस तरह योग का
श्रभ्यास करने २ पूर्ण एकामना, पूर्ण स्थिरता प्राप्त होती है।
मुक्डक उपनिषद् में एक जगह न्याय का उल्लेख किया है
पर न्याय की पूरी पद्धति श्रभो नहीं बनी थी।

उपनिषदों में सत्य की टरोल हो रही है, विश्व का रहस्य जानने का उद्योग हो रहा है और परमसुख का मार्ग द्वंदा जा रहा ब्रह्म विद्या है। नरह २ के विश्वार पैदा हो रहे हैं, आरों श्रोर स्रतंत्रना पूर्वक बहस हो रही है, बिना किसी डर के नये २ सिद्धान्त निकाले जा रहे हैं। इस लिये उपनिषदों में बहुत मत भेद है पर अन्त में कुछ बातों पर सब एक हो गये हैं। ब्रह्म ही सन्य है; विद्या और योग से वह जाना जाता है। विद्या से मुक्ति होनी है । ब्रह्म-विद्या सब पापों का नाग कर देती हैं । विश्वव्यापी परमात्मा से पैदा होकर यह जीवात्मा शरीर धारण करना है, श्रपने कर्म के श्रनुसार अपना संसार बनाना है श्लौर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवंश करता रहता है। इस श्रावागमन में बहुन से दुख होते हैं। इनसे छुटकारा तभी मिल सकता है जब श्रात्मा फिर ब्रह्म में लीन हो जाय। यही सुक्ति है; विद्या और योग इसका उपाय हैं। स्नावागमन

९, छान्दोत्य उपनिषद् ६ । ८ ॥

२. छान्दोन्य उपनिषद् ८ । ६२ । ६ ।। कीषीतिक उपनिषद् ३ । १ ।।

श्रीर मोक्ष का सिद्धान्त जो इस समय निकले वह श्राग बौद्धों श्रीर जैनों ने भी माने श्रीर श्राज तक सब हिन्दुश्रों में प्रचलित हैं। ब्रह्म, विद्या श्रीर योग के सिद्धान्त भी किसी न किसी कप में लगभग सब हिन्दू सम्प्रदायों ने माने हैं।

कर्म श्रीर संसार का सिद्धान्त जीवन पर कई, श्रीर कभी २ विपरीत, प्रभाव डालता है। यह कर्म कर्म सिद्धान्त का प्रभाव को प्रधान मानता है और अब्छे कर्म करने का आदेश करता है। जो जैसा कर्म करेगा बह्न वैसा ही फल पायेगा। प्रत्येक व्यक्ति प्रापने लियं उत्तरदायी है। उपनिषदों का सिद्धान्त विद्या पर भी पूरा जार देता है और सब का ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा करता है। पर श्रावागमन के सामने इस जीवन की महिमा कम हो जाती है; एक बड़ी लम्बी यात्रा में यह केवल एक सराय है या केवल एक क़दम है। इस संसार की सारी सुख सम्पत्ति क्षणभंगुर है, श्रसार है। वृहदारएयक उपनिषद् भ भूख, प्यास, पुत्र की कामना, सम्पत्ति की कामना-इन सब की बुरा समभता है श्रीर एक मात्र ब्रह्म की ही सब कुछ मानता है। सीधे सादे भादमी इन सिद्धान्तों से बहक सकते थे और संसार का जीवन अस्तव्यस्त हो सकता था। शायद इसी लिए पेतरेय श्रारएयक श्रीर छान्दोग्य, बृहदारएयक, कौषीतकि उप-निषद् आदि में कहा है कि यह विद्या गुह्य है, हर किसी की बताने की नहीं है, पक्के शिष्यों और पूरे अधिकारियों की

१. बृहद्वारण्यक वपनिषद् ३।५। १॥ ४।४।२३॥

ही बतानी चाहिये । पर जब किसी न किसी तरह यह नये सिद्धान्त चारों ग्रांर फैल गये तब जीवन के लिए उनके अनुसार मार्ग निश्चित करना आवश्यक हो गया। इस लोक के और परलोक के अभ्युदय की मिलाने से अर्थात् मनुष्य के लौकिक और आध्यात्मिक हितों को मिलाने की चेष्टा से आश्रमों के सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई।

कह चुके हैं कि ऋग्वेद के दसमें मण्डल के समय में ही
कुछ मुनि पैदा हो गये थे जो तप
प्राथम किया करते थे। उपनिषदों के समय में
मुनियों की संख्या बढ़ गई थी। यह भी
कह चुके हैं कि विद्या पढ़ने की परिपाटी ऋग्वेद के समय
में शुक्त होगई थी। जैसे २ साहित्य और विद्या की उन्नति
होती गई वैसे २ पठन पाठन की रीति भी बढ़ती गई। तैसि
रीय संहिता कहती है कि ब्रह्मचारी होकर पढ़ना ब्राह्मण का
कर्तव्य है १। पेतरेय ब्रह्मण में नाभानेदिष्ट ब्रह्मचारी होकर अपने
गुद्ध के घर में रहता है १। छान्दाग्य उपनिषद् में बालपन १६
बरस तक माना है पर ब्रह्मचर्य का समय इससे ज्यादा होता
था ४। इस तरह ब्रह्मचर्य और तपस्या के प्रचार से जीवन
की दा अबस्थाएं स्पष्ट हा गई। तोसरो अवस्था गृहस्थ

१ पुतरंथ आरण्यक ३ । २ । ६ । ९ ॥ बृहद्वारण्यक उपनिषद् ६ । ३ । १२ ॥ २ । १ । ४ ॥ ठान्द्राय उपनिषद् ६ । ११ । ५ ॥ ८ । ११ । ६ ॥ कीषीतिक उपनिषद् १ । ७ । ४ । १९ ॥

२. तैंत्तिरीय संहिता ६। ६। १०। ५।

३. ऐतरंय नाहाण १२।९॥

४ छान्दीन्य उपनिषद् ५१९१९१। ५१५५ ॥

जीवन की थी जो तप इत्यादि की प्रशंसा होते हुये भी हमेशा ज़रूरो थी । उपनिषदीं में मुनि श्रीर गृहस्थ का भेद बताया है । इसके बाद परमार्थ श्रवस्था के दो भाग कर दिये गये । उपनिषदों में ही श्रमण श्रीर तापसी का भेद कर दिया है; अन्यत्र मुनियों श्रीर प्रवाजिनों का श्रलग २ उल्लेख किया है और आत्मा के झान को यह और तप से जुदा बनाया है । इस तरह चार श्रवस्थाएं श्रर्थात् चार आश्रम हुए जिनका सिद्धान्त पहिले पहल उपनिषदी में ही पाया जाता है। मालूम होता है कि बहुत दिन तक तीसरा श्रौर चौथा श्राश्रम एक ही माना जाता था । छान्दांग्य उपनिषदु से ध्वनि निकलती है कि आदमी चाहे तो ब्रह्मचर्य के बाद जीवनभर गृहस्थ वना रहे । पर इसी उपनिषद् में दूसरी जगह तप को तीसरा आश्रम माना है ।। इस तरह उपनिषदों में सिद्धान्त कुछ श्रनिश्चित है पर श्रन्त में नतीजा यही निकलता है कि द्विज का जीवन चार भागों में बदना चाहिये।

आरुगेय उपनिषद्, श्राश्रम उपनिषदु श्रीर सन्यास उप-

१ छान्दोग्य वर्पानपट्ट ५ । १० । १ ॥ ६ । २ । १६ ॥ वृहदारण्यक वर्पानपद्ध ६ । २ । १५ ॥ इत्यादि ।

२. बृहदारण्यक उपनिषद्ध ४ । ३ । २२ ॥ ४ । ४ । २२ ॥ ३ । ८ । १० ॥

३ बृहद् अपनिषद् ३।५।१॥

४ छान्द्रोग्य उपनिषद्ध ८ । १५ ॥

५ छान्दोग्य उपनिषदु २।२३।१॥

निषद् में चार आश्रम बहुत साफ़ तौर से त्यान किये हैं १। इस प्रकार इस काल में आश्रमें। का सिद्धान्त निकला जो फिर सदा हिन्दू शास्त्रों में माना गया पर यह समफना भूल होगी कि आश्रमें। के नियम का पालन सब लेग करते थे। जैसा कि आगे बताया जायगा, जानकों से ज़ाहिर है कि आश्रम धर्म सिद्धान्त में सब का मान्य था पर व्यव-हार में सब को प्राह्म न था।

ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक विद्याध्ययन करते थे। इस काल में शिक्षा की चर्चा बहुत बढ़ गई शिक्षा है। कह चुके हैं कि अग्रगवेद में बेद के पाठकों का ज़िक्क आया है । अग्रवंद में ब्रह्मचारी के पठन पाठन की बर्डा महिमा गाई है । शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि वेदों के पढ़ने और पढ़ाने से सुख, स्वाधीनता, धन, बुद्धि, यश इत्यादि सब कुछ होता है । बहुत से गुरुआ़ं का उल्लेख हैं जो एक दूसरे के बाद यज्ञों की विद्या का चलाते रहे थे । छान्दोग्य और बृहदारएयक उपनिषदों से मालूम होना है कि बहुत से ब्राह्मण अपने पुत्रों के यहां आकर विद्या प्राप्त करने थे। बृहदारएयक

१. कारुणेय उपनिषद् १ । २ । ५ ॥ काश्रम उप० ३-४ ॥ सन्यास उप० २ । ७ ॥

२. ऋग्वेद ७ । १०३ ॥

३ अधवंदेद ९। ५॥

४ शतपथ बाह्यस ११। ५।०.१॥

प शतपय जाह्यसा १०।६।५।९॥

६. सान्दोन्य रपनिषद् ५।३।१।। यृहदारण्यक उपनिषद् ६।२।१॥

उपनिषदु में परिषद्ों का उल्लेख है जो विद्यापीठ थे और जिनमें बहुत से छात्र इकट्टे होते थे । कभी २ गुरु बिना किसी रस्म के पढ़ाना शुरू कर देते थे । पर शतपथ ब्राह्मण से सिद्ध है कि साधारतातः विद्याध्ययन के पहिले बहुत सी रम्में होती थीं। बह्मचारी गुरु के बहुत से प्रश्नों का उत्तर देना था और गुरु उसे प्रजापति, द्यौः, पृथिवी इत्यादि देवताओं के सुपुर्द करता था । श्वेतकेतु आरुरोय १२ बरस की उम्र पर गुरू के यहाँ जाता है भीर चौबीस बरस की उम्र तक वेद पढ़ता है। छान्दोग्य उपनिषदु में नारद श्रीर सनत्कुमार की बात चीत से मालूम होता है कि इस समय और भी बहुत से विषयों का पठन पाठन आरंभ हो गया था. जैसे इतिहास, पुराण, ब्याकरण पित्र्य (श्राद्ध इत्यादि ; राशी, दैव, निधि (समय का क्षान) वाकीवाक्य ( तर्क ), देवविद्या, ब्रह्मविद्या, शिक्षा, कल्प, छन्द्रस्, भूतविद्या, क्षत्रविद्या. नक्षत्रविद्या, सर्पावद्या, देवजनविद्या । वृहदारण्यक उपनिषदु में भी इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषदु, भ्लोक, सूत्र, अनुब्याख्यान श्रौर ब्याख्यान का जिक्र है । अन्य प्रम्थों में भी इतिहास का उल्लेख है । जान पड़ता

१ बृहदारण्यक वर्णनषद् ६।२॥

२. छान्द्रांग्य वपनिषद् ५। १६। ७॥

३, शतपथ बाह्यण १९ । ५ । ४ ॥

४. छान्दोग्य उपनिचद् ६।३।२।३॥६।७।२॥

५, छान्दोख उपनिषद् ७।१।६।२॥

६. बृहदारण्यक उपनिषद् २। ४। १०॥

७. तैत्तिरीय झाक्कार्य ३ । १२ । ८ । २ ॥ शत्तपथ झाक्काण ३३ । ५ । ६ । ४-८ ॥ १३ । ३ । ३ ॥ १४ । ५ । ४ । ९० ॥

है कि इस समय बहुत से धार्मिक और लैकिक विषयों की पढ़ाई होती थी और बहुत से ग्रन्थ रचे गयं थे पर आगे चल कर वह बड़े ग्रन्थों में मिल कर लीप हो गये। वैदिक अध्ययन की सहायता के लिये धीर २ छः वेदाङ्गों ने स्पष्ट रूप ग्रहण किया—शिक्षा, छन्दस्, त्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष्। पढ़नेवातों की संख्या बहुत थी। बहुत से कुटुम्ब थे जैसे छान्दोम्य उपनिषद् में श्वेतकेतु का कुटुम्ब जहां हर एक लडका पढता था ।

शतपथ ब्राह्मण से भी मालूम होता है कि बहुतेर लडकों को पढ़ने का शोंक था । छान्देंग्य उपनिषद् में सत्यकाम जाबाल जिस के पिता का पता न था श्राप ही पढ़ने जाता है । ब्राह्मणों और उपनिषदा में इन्द्र, भरद्वाज उत्यादि बहुत बरसों तक यहाँ तक कि जन्म जनमान्तर तक पढ़ते हैं । कभी २ विद्यार्थी बहुत दूर दूर से चलकर नामी गुरुश्रों के पास पढ़ने श्राते थे । कुछ शिक्षक भा इधर उधर घूमा करते थे । बृहईचना कहना है कि पढ़ने पढ़ाने से आदमी देवताश्रों के बराबर हो जाना है ।

१, छान्दोम्य उपनिषद् ६। १। १॥

२, शतपथ बाह्यरा १५।४ : १।९॥

३ छान्दोत्य इपनिषद् ४।४।१॥

४. छान्दोश्य वपनिषद्व ८।२।३॥ वृहद्वारण्यक वर्षानषद् २।२३।२॥ तैत्ति-रीय बाह्यस्य ३।१०।११।३॥

प. वृहदारण्यक उपनिषद् ३ । ३ । ३ ॥ ३ । ७ । १ ॥ तै निरीय उपनिषद् १ । ४।३॥

६ कं।र्पासिक स्पनिषद्व ४।१॥

७. वृहद्देवता १। २१॥

हिन्दू शिक्षा में हान से भी ज्यादा कोर चिरत पर दिया
जाता था। बृह्मचर्य त्रीर संयम सब से
गुरु के माथ जीवन अधिक ब्रावश्यक थे। बृह्मचारी गुरु के साथ
रहने थे और इमिलये ब्रन्तेवासी भी कहलाते थे। वह गुरु की संवा करते थे, आहा पालन करते
थे, उसके घर द्वार की रक्षा करते थे, श्रीर उसके लिये
तथा अपने लिये ईंधन, भोजन इत्यादि मांगकर लाते थे।
कभो कभी विद्यार्थी गुरु के साथ इघर उधर जाया करते
थे । शिक्षा समाप्त होने पर गुरु शिष्य को उपदेश देता
था कि सच बोलना, श्रपना कर्नव्य पालन करना, वेद पढ़ते
रहना . . गृहस्य बनना । पर छान्दोग्य उपनिषद से
मालूम हाता है कि काई २ नचयुवक गृहस्थ श्राश्रम से इन्कार
कर देते थे और सीधे बन को चले जाते थे ।

ब्रह्मिच्या के साथ तप की महिमा भी बढ़िती गई। तैसिरीय ब्राह्मण कहता है कि देवताओं ने तप के तप द्वारा देवत्त्र पाया था श तैसिरीय उपनिषद् मं वरुण अपने पुत्र भृगु सं कहता है "तप से ब्रह्म की जानी क्योंकि तप ही ब्रह्म है रे।" मंत्रायणी उपनिषद् कहता है कि तप के बिना ज्ञान नहीं होता

हा ३०। ३॥ ९। ई । ७॥ छा० व्याष्ट हो तथा हो हो। ५॥ स्था ११३। २॥ ६। ई । ७॥ छा० व्याष्ट हो तथा हो। स्था ११४ व्याष्ट्रा हो। १। २। २। ११ था। ११। ४। ७। १॥ हु० व्याष्ट्र

२. तैसिरीय उपनिषद् १ । ११ ॥

३. छान्दोग्य उपनिषद् २ । २३ । १ ॥

४, तेसिरीय बाह्यण ३। १२। १३। १॥

५ तैसिरीय उपनिषद् ३।५॥

भौर कर्म का भी फल नहीं होता । उपनिषदों में ही सबसे पहिले श्रमणीं का जिक्र आता है । अनेक स्थानी पर संसारी जीवन को दंखपूर्ण माना है । पर इसके विपरीत ऐत-रेय ब्राह्मण में कहा है कि 'बिना नहाये, दाढ़ी बढ़ाये, बकरी का चमड़ा पहनकर रहने से क्या लाभ है ? तप करने में क्या रक्का है ? हे ब्राह्मण ! पुत्र की कामना करो "।'' श्रन्तिम वैदिक काल में वर्णव्यवस्था पहिले की श्रपेक्षा कुछ और कड़ी हो गई है पर उतनी कड़ी वर्णध्यवस्था नहीं हुई है जितनी कि आगामी युगों में। भेदभाव बढ़ रहे हैं पर कभी २ उनका श्रनादर भी होता है । शतपथ बाह्मण में पुरुषमेध यज्ञ में भिन्न २ वर्णों के लोग भिन्न भिन्न देवताओं को दीक्षित किये हैं। यो भी उनके लिये श्रलग श्रलग सम्योधन बनायं हैं श्रीर उनके लिये भिन्न भिन्न प्रकार के मृतन्मारकों का विधान किया है ै। शतपथ बृाह्मण में एक जगह तो सोम यज्ञ में शूद्ध की स्थान दिया है । पर अम्यत्र कहा है कि दीक्षित पुरुष की शूद्र से बात भी न करनी चाहियं ै। कड़ाई श्रनेक बार यह भी कहा है कि संसार बाह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैश्यो का है और

१, मैत्रायकी उपनिषद् ४।३॥

२. तैतिरीय झारग्यक २। ७॥ वृहदारग्यक उपनिषद् ४।३।२२॥

**३. उदाहरणार्थ, बृहदारण्यक उपनिषद् ३**। ५॥

४, ऐनरेय ब्राह्मण ७ । १३॥

प, शत्यथ ब्राह्मण ३ ११ १९ १९ १६ १८ १३ ११ वैदिक इन्हेक्स २ प्र०२५३ ।

६, शतवय ब्रह्मस्य ५।५।४।९॥

७, शतपथ बाह्यमा २।१।१।१०॥

शृद्धों को बिल्कुल भुला दिया है '। शतपथ बृाह्मश कहता है कि बाह्यणी और क्षत्रियों को मिल कर जनता पर शासन करना चाहिये १ । श्रांत्रिय श्रीर राजा मिल कर धर्म की रक्षा करने हैं । पर इस समय सं लेकर हिन्दू स्वतंत्रता के अन्त तक बाह्मण प्रन्थों में पुरोहित या बाह्मण को राजा से भी बढ़ा देने की प्रवृत्ति है। उदाहरणार्थ, शतपथ बाह्मण स्वयं कहता है कि राजा की शक्ति पुरोहित की शक्ति से निकली है । देतरंय बाह्मण पुरोहित को राअगोप अर्थात् राजा की रक्षा करनेवाला कहता है । इसी समय के लगभग बाह्मणों का यह दावा शुरू हुआ। कि हम से कर न लिया जाय । शतपथ बाह्मण इस का समर्थन करता है । पर यह निश्चय नही है कि व्यवहार में बृाह्मणी के साथ इस तरह की रूपा अर्भा होती थी या नहीं। पहिले पहिल इसी समय में लान पान की थोड़ी बहुत रोक टोक प्रारंभ होती है। पेनरेय बाह्मरा कहता है कि जो क्षत्रिय दूसरे वर्ण वाली के साथ सायं वह उनके ही दर्जे का हा जाता है ।

पर इसके विपरीन वर्णव्यवस्था की ढील के भी बहुत से उल्लेख इस समय में मिलते हैं। बीक शतपथ बृाह्मण स्वयं यह मानना है कि राजा जनक क्षत्रिय से बृाह्मण हो गये

१, शतपथ बाह्यस्य २।१।४।१२॥४।२।२।१४॥

२. शतपथ बाह्यतः ११। २। ७। ६॥

३, शतपथ ब्राह्मण ५।४।४।५॥

४, शतपथ ब्राह्मण १२।७।३। १२॥

५ ऐतरेय बाह्यमा ७। २६। ८। २४-२७॥

<sup>4,</sup> शतपथ बाह्यण १३ । ६१२ । १८ ॥ १३ । ७ । १ । ३ ॥

७. ऐतरेय ब्राह्मण ७। २९॥

थे । साधारणतः राजा क्षत्रिय अवश्य होने थे र पर शायद कभी कभी, वर्णव्यवस्था के प्रतिकृत, ग्रन्य वर्णीं के भी होते थे । उदाहरणार्थः शनपथ बाह्यण में राजा मरुत्त आविक्षित को आयोगव कहा है है। आगामी लेखक मनु, कीटल्य श्रीर विष्णु के श्रवसार, श्रायोगव एक मिश्रित जाति धी अर्थान् क्षत्रिय नहीं थी । अन्तर्जातीय ब्याह के भी कई उदाहरल मिलते हैं, यद्यपि यह सब श्रानुलोम ब्याह क हैं। बृहदुदेवना में श्रविय रथवीनि की कन्या बाह्मण श्या-वाश्व से ब्याह करती है । राजा म्यनय श्रपनी लड़की का व्याह श्रंगिरा कुल के एक युवक से करता है <sup>क</sup>: दीर्घतमस् की मा उषिज् एक दासी है । इस प्रकार के अनुलोम सम्बन्ध तो साधारण सं माने गये हैं । समाज के मानसिक श्रौर श्राध्यात्मिक जीवन की द्या सं इस बात पर भी ज़ार देना ज़रूरी है कि कम सं कम क्षत्रियों में विद्या स्रोर तत्त्वज्ञान की चर्चा बहुत थी। क्षत्रियों ने बड़े २ सिद्धान्त निकाले । विना किसी मंकोच के बाह्मण लाग क्षत्रिय विद्वानी को गुरु मानते थे और उनसे शिक्षा पाते थे। उदाहरणार्थ, बाह्मण गार्थ्य वालाकि का गुरु क्षत्रिय १ शसपथ बाह्यण ९।६।२।१०॥

२. बदाहरणार्थ देश्लिये शतपथ ब्राह्मण १।५।२।३ ५॥ १२।८।३।१५॥

३, शतपथ बाह्यमा १३ । ५ । ४ । ६ ॥

४ मनुसहिता १। १२॥ कोटल्य, श्रर्थशास्त्र , यं० शामशास्त्री । पृ० १६५ ॥ विष्णु, १६। ४॥

५ बृहदुदेवता ५।५०॥

६. बृहद्देवता ३ । १४२-४६ ॥

७ बृहद्देवता ४। २४ २५ ॥

८, बृहद्देवता ५। ७२॥ शतपथ ब्राह्मण ४। १। ५। ७॥ भी देखिये।

राजा अजातशासु था भ केकय राज अश्वपित प्राचीनशास को तथा दूसरे बाह्यणों को शिक्षा देता था भ पेसे और भी हण्टान्त उपनिषदों में हैं भ छान्दोग्य उपनिषद में ता यहां तक दावा किया है कि ब्रह्मविद्या केवल क्षत्रियों की ही विद्या है भ । अन्यत्र यह मनोरंजक कथन है कि अश्वियों की राजनैतिक प्रधानता का कारण यही ब्रह्मविद्या है ।।

वर्णव्यवस्था की कड़ाई और ढील के दृष्टान्तों से प्रगंद होता है कि यह भी परिवर्तन का युग था और परस्पर विरोधी शक्तिया का संघर्षण हो रहा था। पर सब बातों पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि पहिले की श्रपेक्षा कुछ अधिक कड़ाई हो रही थी।

श्राभ्रमों की स्थापना श्रीर वर्ण की कड़ाई के सिवाय
श्रीर केई विशेष परिवर्तन समाज में
साधारण सामाजिक
अवस्था
होता है कि पत्नी पित के साथ यह
करनी थीं । बृहदारएयक उपनिषद कहना है कि पत्नी से ही
पुरुष की पूर्णना होनी है 3 । उपनिषदों श्रीर बृहदेवता में

१, बृहद्वारण्यक अपनिषद् २ ।१ । १ ॥ कौषीति कि अपनिषद् ४ । १ ॥

२. शतपथ आहारा १०।६।१।२॥ छान्दोग्य उपनिषद् ५।११।४॥

३. छान्देग्य उपनिषद् ५ । ११ ॥

४, छान्दोग्य उपनिषद् ५ । ३ ॥

५. बृहदारण्यक उपनिषद् ६।२। ८॥ छान्दोग्य उपनिषद् ५।३।७॥

६ शतपथ त्राह्मण ५। २। १। १०॥

७, बृहदारण्यक उपनिषद् १।४।३७ ॥

ऋषि भी बहुधा ज्याह करने हैं। विधवाश्रोंका भी ब्याह होता था, बहुधा देवरों के साथ 1 । शतपथ बाह्मण से मालुम होता है कि राजा बहुधा चार ब्याह करता था ै। निरुक्त से प्रगट है कि सीतों में बहुत भगड़े फुसाद होते थे और पति के नाक में दम हो जाता था 1 | पुत्र की कामना प्रवल थी । ब्रहदारएयक उपनिषद कहता है कि पुत्र वह है जो पवित्र करता है । जिसके पुत्र न हो वह अपनी कन्या की नियुक्त कर सकता धा श्रर्थातृ ब्याह के बाद उसके पुत्र का श्राद इत्यादि के लिये अपना मान सकता था । पर इसमें लड़की के पति के आद्ध में बाधा पढ सकती थी। इसलिये निरुक्त कहना है कि मातृहीन कन्या से व्याह नहीं करना चाहिये "। बहुत सी लियां, जैसे गागीं और मंत्रेयी, ऊँची शिक्षा पानी थी श्लीर पुरुषों से ब्ह्मिचिया पर बराबर की बहुस करती थीं । निरुक्त में स्थियों के दायभाग के श्रधिकार का पहिला उल्लेख मिलता है । इसके विपरीत शतप्य बाह्मण कहता है कि पति और पत्नी का श्रलग भोजन करना चाहिये: पत्नी को पति के बाद खाना चाहिये। श्रियों की वृद्धि दुर्बन होती है श्रीर वह विद्वार्गों की अपेशा नावने गानेवाले श्राइमियों का

१ दिरुष ३। १५ त

२ शतपथ व्।साण ३। ५। ३। ३।

३ निरुक्त 🖁 । ५॥

**४ बृहद्दार्ण्यक उपनिषद् १। ५, १७॥** 

पुनिरुक्त ४। ५॥

६ सदाहरखार्थ देखिये बृहद्वारण्यक स्पनिपद् ३ । ६ । ८ ॥

७ निरुक्त ३।४॥

पसन्द करनी हैं । जैसा कि शतपथ बृाह्मण से प्रगट है स्थिया के सच्चरित्र पर समाज बहुत ज़ोर देना था । सामान्य नैतिक गुणों में संयम, उदारता, श्रातिथ्य, नम्नता, और सच्चाई बहुत बड़े माने जाते थे ।

राजनैतिक श्रवस्था में भी थोड़' ही परिवर्तन हुआ है।

इस काल में राज्यों का क्षेत्र बढ़ गया
राजनैतिक श्रवस्था है श्रीर जमीन्दारी संघ प्रथा और भी

हढ़ हों गई है। पेतरेव बृाह्मण में राज्य
साम्राज्य, भीज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमस्थ्य, माहाराज्य,
श्राधिपत्य, स्वावाश्य शब्द श्राये हैं, जो नरह तरह के श्रधिकामें के और संघ पद्धित के मिश्र भिन्न हजों के द्योतक

हैं । यहां समुद्ध नक फैले हुये राज्य

श्राधिपत्य की भी द्यान कही है जिससे मालूम होता

है कि बड़े राजा श्रापना श्रधिपत्य दूर दूर
फैला रहे थे । श्राधिपत्य के सूचक थे चार महायह—
राजस्य, वाजपेय, श्रश्वमेध और पेन्द्रमहाभिषेक जो बहुत से

९. शतपथ बाह्यता ३।२।४।६॥४।४।२।१३॥१०। १०।५।२-९॥

२ त्रानपथ स्। ह्यागु २ : ५ : २ : २० ।।

४ ऐनरेय बाह्यस ७।३।४॥८।१२।४॥

५ ऐतरेय बाह्यस द । १४॥

बृाह्मणों के द्वारा बहुत दिन में किये जाने थे और जिनमें बहुत सी रस्में होती थीं और शक्ति, प्रभुता, धर्म इत्यादि के लिये बहुत सं मंत्र पढ़े जाते थे 1। पुनरभिषेक यश और सर्वमेघ भी बड़ी रस्में थी जो भारी विजय के बाद की जाती थी ै। पेतरेय बाह्मण में श्रमिषेक के समय राजा शपथ खाता है कि अगर में आप लोगों पर अत्याचार कर्क तो मेरा सारा पुण्य, मेरा लोक शपथ श्रीर परलोक ग्रेगी संतान सब कुछ खो जाय । श्रीर जगह भी कहा है कि सब शासन धर्म के श्रनुसार होना चाहिये, धर्म ही सञ्चा शासक है \* । न्याय करना अब राजा का एक प्रधान कर्त्तव्य था " । छान्दोग्य उपनिषद् हत्या, चारी, न्याय व्यभिचार श्रौर मद्यपान के। सब से षड़े अपराध मानता है। श्रम्नि श्रौर तराज़ू इत्यादि की परी-क्षापं अपराध का निर्णय करने के लिये होने लगी थीं ।

२. ऐतरेय ब्राह्मण ८। ५-११ ५ ॥ शतपथ ब्राह्मण १३। ७।१॥

३. ऐतरेय ब्राह्मण ८। १५॥

४. ज्ञातपथ बृह्मस्य ५।४।४।५॥ बृहद्दार्ण्यक उपनिपद् १।४। ११-१५॥ छान्दोरस उपनिषद् २। २३।५-२॥

५, शतपथ ब्राह्मण ५ । ३ । ३ । ९ ॥

६. छान्दोग्य उपनिषद् ६। १६॥ शतपथ ब्राह्मण ११।२।७।३३॥

# ( 181 )

राजा पहिले की तरह जनता से कर लेता था ै। समिति

श्रव भी थी ै। पर राज्य के बढ़ने से

र्यामिति लोगों का इकट्ठा होना कठिन हो गया

था और समिति का प्रभाव घटता

जाता था।

ऐत्तरेय ब्राह्मण ७ । २९ शकातपथ ब्राह्मण १ । ८ । १७ ॥ ४ । २ । ३ । १७ ॥ ५ । ३ । १९ ॥ १३ । २९ । ६ । ८ ॥ इत्यादि ॥

२. शतपथ व्यक्तिमा १८ । ७।२ । १३ ॥ १३ । १ । ४७ ॥ छान्द्रोग्य उपनिषद् ५ । ३ । १ ॥

#### पांचवां अध्याय ।

# सूत्रकाल ।

इतिहास में युगों का विभाग अध्ययन की सुगमता के लिये किया जाना है। वास्तव में बड़े परिवर्तन किसी पक बरस में नहीं होते; ऐतिहायिक परिवर्तन वह बहुन बरमों में, कभी कभी सदियों में होने हैं और किसो एक वरस का जीवन श्रागामी या पूर्ववर्ती बरस से बहुत भिन्न नहीं हो सकता । पेतिहासिक परम्परा के इस सिद्धान्त की प्राचीन भारत के सम्बन्ध में याद रखनं की विशेष आवश्यकता है क्योंकि यहां परिवर्तन धीरे २ हुये श्रीर बहुत सी पुरानी बातें सदा ही बनी रहीं। उदाहरणार्थ वेद, ब्राह्मण, श्रारण्यक श्रीर उपनिषदों का प्रभाव कभी मिटा ही नहीं । तथापि हम उस समय युग परिवर्तन मान सकते हैं जब सभ्यता के कुछ महत्त्रपूर्ण श्रङ्गों पर नये प्रभाव पडने लगे श्रीर जब समाज, राजनीति, धर्म. साहित्य या कला म कुछ नये लक्षणों का प्रादुर्भाव हुन्ना। इस कसौटी के श्रनुसार वैदिक काल का श्रन्त रे० पूर्व सात्र्वी सदी में या उसके भी पहिले मानना पडेगा !

श्रव तक जिस धार्मिक साहित्य की रचना है। चुकी थी चह श्रुनि कहलाया है । श्रागामी समय साहित्य के धार्मिक श्रन्थ, बहुत प्रभाव शाली होने पर भी, श्रुनि के बराबर नहीं माने गये । साहित्य की शैली भी इस समय बहुन बदल गई। उपनिषद् श्रवश्य बनते रहे पर कोई नया चेद या ब्राह्मण नहीं रचा गया । कई अन्य शैलियों की प्रधानता हुई जो पहिले मौजूद तां थीं पर उतना महत्त्व न रखती थीं। श्रव एक नो बहुन से बीर कार्क्यों की रचना हुई जो अन्त में रामायण श्रीर महाभारत के रूप में प्रगट हुये। दूसरी श्रीर बहुत सी कथाएं लिखी गईं जो कुछ संस्करणों के बाद बौद्ध जानक इत्यादि के इत में आईं। तीसरी ब्रांर स्मरण की सुगमता के लिये पुराने सिद्धान्त बहुत सी नई बार्तों के साथ श्रत्यन्त संक्षेप सं पूर्वापर सम्बन्धी सूत्रों में प्रगट किये गये । अगर इन तमाम प्रन्थों के रचना का काल ठीक ठीक पता लग सकता तो हिन्दुस्तान का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास क्रमपूर्वक व्योरेवार लिखा जाता । पर अभाग्यवश किसी भी रचना का ठांक २ समय निश्चित नहीं है। इसिलये वैज्ञानिक पेतिहासिक समालाचना के सिद्धान्तों के अनुसार इन सबका प्रयाग एक साथ नहीं किया जासकता । एक २ फरके इन रचनाश्रा से पीतहासिक सामग्री निकालनी चाहिये। समय के विषय में सामान्य हर से इतना ही कहा जा सकता है कि इस प्रकार के विचारों का या संस्थाओं का प्रचार ई० पु० ७-६ सदी से तीन चार सदियों तक था। इस विशाल साहित्य की समाक्षा से सिद्ध होता है कि समाज में बहुत सं परिवर्तन हो रहे थे और कुल मिला कर वह इतने महत्त्व पूर्ण थे कि ई० पू० ७-६ सदी से एक नये युग का प्रारंभ श्रच्छी तरह मान सकते हैं।

पठन पाठन की सुगमता से सूत्र शैली का प्रचार सारे देश में हो गया और लगभग सब ही सूत्र विषयों के लिये उनका प्रयोग हुआ। । बहुत से सूत्रग्रन्थ तो लोप हो गये

हैं पर जो बचे हैं वह भी मात्रा में कम नहीं हैं। धामिक और सामाजिक दृष्टि से कल्पस्त्र महत्त्वपूर्ण हैं। यह ई० पू० लगभग छुड़वी सदी से ई० पू० लगभग दूसरी तक रचे गये थे। प्रत्येक कलासूत्र किसी न किसी संहिता या बृाह्मण को मुख्य करके मानता है त्रोर इस प्रकार श्रुति पर श्रुपनी निभंरता प्रगट करना है। जान पड़ता है कि इस समय प्रधान ऋषियों या गुरुत्रों के अलग २ चरण चल गये थे और प्रत्येक मुख्य चरण या शाला में सिद्धान्त भौर कर्मकाण्ड अलग २ लिखे गये। पिछु हे स्त्रों में भी ज्यादातर पुरानी ही बात हैं। मोटी तरह, वह जीवन जिसकी भलक सूत्रों में है ई० पू० ६००-३०० का माना जा सकता है।

कल्प सूत्रों के तीन भाग हैं—श्रीतसूत्र, गृह्यसूत्र श्रीर धर्म सूत्र । श्रीतसूत्र श्रांक हैं जैसे शांखायन, श्रीत त्त्र शाश्चलायन, लाट्यायन, कात्यायन, श्राप-स्तम्ब, बौद्धायन इत्यादि के । इन सब में केवल यहां का विधान है । यहां ऐतरंय, शतपथ इत्यादि ब्राह्मणों के यहां का सुलभाया है । अनिगिनित छोटी २ बातें व्यवस्था पूर्वक लिखी हैं । इनसे सिद्ध हाता है कि श्रव धर्म में, सामाजिक जीवन में, यहां तक कि राजनैतिक जीवन में भी यहां की मात्रा बढ़ रही थी, तरह तरह की रस्में चल रही थी श्रीर चारों श्रोर ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ रहा था ।

इतिहास की दृष्टि में श्रीतसूत्रों की अपेक्षा गृह्यसूत्र अधिक महत्त्व के हैं। पराशर, पारस्कर, गो-गृह्यपृत्र भिल, हिरएयकेशिन, शांखायन; बौद्धा-यन, आपस्तम्ब इत्यादि नामों के गृह्य- सूत्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानवस्य और संन्यास ब्राश्रमों का वर्णन है और विशेष कर गृहस्थ जीवन के नियम सैकडों की तादाद में दिये हैं। याद रखना चाहिये कि सूत्रप्रन्थों में सिद्धान्त लिखा है. व्यवहार नहीं, पर सिद्धान्ती में व्यवहार की जो भलक आई है उससे प्रगट होता है कि ब्राह्मणी के नियम घर के जीवन की जकड़ रहे थे, रस्में बहुत होती होती थी और दान भी बहुत दिया जाता था । सिद्धान्त में तो वर्णाश्रम धर्म के नियम ग्रव भटन माने जाते थे श्रीर ब्यवहार में भी कुछ कड़े हारे जाने थे । गौतम, बीद्धायन. आपस्तस्य और विसेष्ठ के धर्मसूत्रों से भी यही नतीजा निक-लता है। गृह्यसूत्रों में विशेष कर गांव के जीवन का ही उठलेख है, शहर का बहुत कम है। इनमें तथा धर्मस्त्रों. धर्मगास्त्रों और पुरालों में स्तान और शीच के जो नियम दिये हैं उनमें से कुछ तो स्वास्थ्य के आधार पर हैं और कुछ यों ही पवित्रता के आधार पर हैं । गृह्यसूत्री में जन्म से मृत्यू पर्यन्त घरेलू जीवन की सब रहमें लिखी हें और सब नियम दिये हैं। भिन्न २ वर्णों के लिये नाम-करता, उपनयन, शिक्षा, गुरुवर्या, ज्याह इत्यादि की रन्में श्चलग २ हैं।

श्रीतसूत्र ग्रीर गृहासूत्रों की तरह बहुत से धर्मसूत्र भी बने पर उनमें से कुछ तो लोप हो धर्मसूत्र गये हैं और कुछ बहुत पीछे के हैं। उदाहरणार्थ, मानवधर्मसूत्र लोप हो गया है यद्यपि उसके बहुत से अंश मानवधर्मशास्त्र अर्थात् मजु-स्मृति में होंगे। शंख लिखित धर्मसूत्र का पता अभी

१. देखिये, कुमारिकमद्द, तन्त्रवार्तिक, पु० १७९ ॥

तक नहीं लगा है, यद्यपि उसके कुछ श्रंश इधर उधर उद्धृत मिलते हैं । वैवानस धर्मसूत्र एवं विष्णु और हिरण्यकेशिन के धर्मसूत्र लगभग तीसरी ईस्वी सदी के हैं और श्रालोच्य सुत्रकाल के लिये प्रयोग नहीं किये जा सकते। बाक़ी रहे चार धर्मसूत्रः वह गीतम, यौद्धायन, श्रापस्तम्ब श्रीर वसिष्ठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें सब से पुराना और महत्त्वपूर्ण है गौतम धर्मसूत्र जो उत्तर में रचा गया था । उसके पीछे बौद्धायन धर्मसूत्र आता है जो दक्किन में रचा गया था। इसी लिये उसमें समुद्र श्रीर सामुद्धिक व्यापार का उल्लेख है। इसका पूर्व भाग उत्तर भाग से पुराना है। कालक्रम के अनुसार तीसरा धर्मसूत्र है त्रापस्तम्ब का जो ब्रांध्र प्रान्त में स्वा गया था । अस्तिम धर्मसूत्र जो विसिष्ट का है उत्तर का बना हुआ मालूम होता है। देश, काल और चरण के भेदों के कारण इन धर्मसूत्रों में छं।टी २ बातों में कुछ भिन्नता है पर सिद्धान्त एक ही हैं। धर्मसूत्रां की तुलना सं सिद्ध होता है कि अब सारे देश में एक ही सभ्यता का राज्य थाः एक ही तरह के धार्मिक और सामाजिक सिद्धान्त श्रीर व्यवहार प्रचलित थे; एक ही तरह का राज-नंतिक संगठन था।

गीतम ब्राह्मणों को आपत्ति में क्षत्रिय या वैश्य का काम करने की इजाज़न देता है श्रीर कहता वर्णव्यवस्था है जि कुछ और लोगों ने शूद्र के काम की भी इजाज़न दी थी । इसी तरह क्षत्रिय श्रीर वेश्य भी नीचे वर्ण का काम कर सकते हैं ।

१. गौतम, धर्मश्रुत्र, ७ । १-२४॥

२, गीतम ७। १६॥

गौतम यह भी कहता है कि बृाह्मण अपने लिए दूसरों से खेती, तिजारत या महाजनी करा सकता है । शायद व्यवहार में ऐसा ही होता था। वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में गौतम के कुछ और नियम शूद्रों के लिये बहुत कठोर हैं। दो उवाहरण लीजिये। शुद्रों को अंखे वर्ण के जूठे भोजन, कपडे, छाते, चटाई और जूने इस्तेमाल करने चाहियं १। ग्रगर शृद्ध कभी बेद सुनले तो कान में लाख भर देनी चाहिये. अगर उच्चारए करे तो ज़बान काट लेनी चाहिये और अगर याद रक्खे तो शरीर के दो टुकड़े कर देने चाहिये । पर सन्देह है कि पुरो-हिनों के बनाये यह नियम कभी व्यवहार में आते थे या नहीं ! दूसरी आंर गौतम का विधान है कि ओत्रिय राजदण्ड से विस्कुल मुक्त रहने चाहिये "। अन्यत्र उसने बाह्य लों को राजा की प्रभुता से भी स्वतंत्र कर दिया है '। पर यह सब निरा सिद्धान्त है । व्यवहार में सब बाह्यण धर्म, यक्ष, या पठनपाठन में लगे हुये नहीं थे। बौद्धायन से मालूम होता है कि कुछ बाह्मण किसान, गडरिया, कारीगर, नौकर और नट का काम अवश्य करते थे । यह विश्वास करना कठिन है कि यह सब कर से मुक्त थे अथवा राज्या-धिकार के बाहर थे। धर्मसूत्रों के पेसे उल्लेखों से एक

१. गीतम १०। ५-६॥

२ गीतम १०। ५८॥

३, गौतम १२ । ४-६॥

४ गीतम ८। ७-१३॥

५, गौसम ११। १-७॥

६. बौद्धायन, धर्मश्रुत्र, २। २। ४। १६-२०॥

श्रीर महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है । सिद्धान्त में वर्णस्थवस्था चारों श्रीर कड़ी हो रही थी।
स्थवनाय व्यवहार में न्याह के मामले में भी कड़ी
हो रही थी पर उद्योग धन्धे के मामले
में उसे जीवन संप्राम के सामने हार माननी पड़ी। पेट
भरने के लिये बृाह्मण, या क्षत्रिय या वैश्य जो स्थवसाय
पाने थे करन लगने थे। जब वर्णों की संख्या बढ़ गई तब
श्रीर भी ज़्यादा होल हो गई। सूत्रकाल से लेकर आज
तक व्यवसाय के मामले में वर्णव्यवस्था के नियम पूर तौर से
कभी व्यवहार म नहीं श्राये।

कह चुके हैं कि सूत्रों में अनुलोम ब्याह की व्यवस्था है अर्थात् प्रत्येक वर्ण के पुरुष को अपने वर्ण की कर्या व्याहने के बाद अपने से नीचे वर्णों से कमानुसार एक २ कन्या व्याहने की इजाज़त है। चारों धर्मसूत्रों में पेसे नियम लिखे हैं और बहुनेरे आगामी धर्मशास्त्रों और पुराणों में भी दुहराये हैं। साहित्य में अनुलोम व्याह के बहुत से उदाहरण भी मिलते हैं पर जैसा कि उत्तर दिखा चुके हैं, ऐसे व्याह बहुत ज्यादा नहीं हो सकते थे।

सुत्रों में तथा श्रीर सब हिन्दूब्रन्थों में लिखा है कि राजा को श्रपने आप ही राज कार्य चलाना राजप्रकार चाहिये। वर्णाश्रमधर्म का पालन कराना चाहिये। पर गौनम मानता है कि देश, जाति और कुटुम्ब के नियम जो धर्म के चिरुद्ध न हों राजा को स्थिर रखने चाहिये श्रीर किसान, व्यापारी महाजन, कारीगर इत्यादि के श्रपने लिये बनाये हुये नियम

भो क़ानून के बराबर मानने चाहिये। पुराने हिन्दुस्तान में गावों को, कुटुम्बों को, और कामकाजियों के गणों और श्रेणियां को बहुत स्वतंन्त्रता थो। न्याय के लिये सूत्र-कारों ने दीवानी और फ़ौजदारी क़ानून के बहुत से नियम दिये हैं श्रोर साञ्चियां के बार में भी बहुत से नियम हैं।

पर कहा नहीं जा सकता कि यह कहां

म्याब तक प्रयोग किये जाते थे। इतना अवश्य मालुम होता है कि श्रब न्याय में चर्ण

का कुछ ख़यान किया जाता था यानी एक ही अपराध के लिये नीचे चर्णवालों को ऊपर चालों से ज़्यादा सज़ा दो जाती थी और शुद्रों पर ख़ासकर बहुत सख़्ती होनी थी। गौतम के अनावा न्याय के सम्बन्ध में आग्रस्तम्ब से भी यही नतीजा निकलता है । गोद्वायन पुराना निद्धानन देना है कि श्रित्रय की हत्या के लिये एक हज़ार गाय और एक बैल देना चाहिये; शूद्र को या मार, कीआ, उल्लू, कुत्ता, इत्याद जीवों को मारने पर दस गाय और एक बैल । पर बीद्धायन में राज्य की श्रार से अदालतं नो हैं; बेद, स्मृति आर शिष्टों के चरित्र क़ानून माने गये हैं और संदेह दूर करने के लिये एक २ वेद के एक २ पंडित, एक मीमांसक, और अन्य बाह्मण विद्वान इस तरह दस के परिषद्ध का विधान किया गया है । स्थाय में प्रदेशों की रीतियों का

१, गोतम ११। २१-२२॥

२. बापस्तम्ब २ । १० । २७ ॥

इ बीद्धायन १। १०। १९। १-६॥

४. बोद्धायन १। १।१-१२॥

अनुसरण करना चाहिये । विसिष्ठ इस बात पर बहुत ज़ोर देना है कि मुक़द्में में आस पात के आद्मियां से बातें दर्शास्त करनी चाहिये । आपस्तम्य करना है कि जो आदमी अपनी जमीन पर खेनी न करे वह राज को हर्जाना देवे । यह भी कहा है कि खेन ख़राब करने वाले पशुओं को खेनिहर बहु कर सकता है । यमिष्ठ को राय में राजा को उस गांव को दएड देना चाहिये जो कतंब्यहीन आसणां को भिक्षा देना है । आपस्तम्ब गांव और नगर के अधिकारियों का उल्लेख करना है जिस से मालूम होता है कि प्राहेशिक शासन का व्यवस्था अच्छा नरह हा गई थी ।

गातम के अनुपार, ज़मीन की पैदाबार का है, है, या है। हिस्सा कर के रूप में लेना चाहिये; कर पशु और सुवर्ण का है, फल, फूल शहद,

मांस इत्यादि का 🛟 । व्यापारियों का

अपने व्यापार की एक बोज़ हर महीने कम दाम पर राजा का देनी चाहिये। कारीगरीं को एक दिन राजा के लिये काम करना चाहिये। इसके अलाया लावारिन माल भी राजा का होता

१. बौद्धायन १। १। २। १-९॥

२, विमिष्ठ १६। १३--१२॥

इ. आपस्तम्य २ । ११ । ५८ । १ ॥

४ आपस्तम्ब २ । ११ । २८ । ५ ॥

प, वसिष्ठ३।४॥

६ आपस्तम्ब २ । १० । २६ । ६ -८ ।।

७ गौतम १२ । १ – २ ॥

था '। गौतम तथा श्रीर सब हिन्दू लेखकों की राय में कर उस रक्षा का दाम है जो राजा प्रजा की करता है '। राजा का यह भी कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, श्रोत्रिय और अपाहिजों का पालन करे '। बौद्धायन में भूमिकर पैदान्यार का ! भाग है श्रीर समुद्र से श्राये हुये माल पर चुंगी के है '। श्रापस्तम्ब की राय है कि ब्राह्मण, बृह्मचारों, मुनि, स्त्री, नावालिंग, श्रन्थे, घहरे, बीमार और दूसरों के पैर घोनेवाले श्रूद्रों से कर न लेना चाहिये '। वह यह भी कहता है कि लावारिस जायदाद राजा के पास जानी चाहिये '। बिसेष्ठ कहता है कि कारीगरों से माहवारी कर लेना चाहिये; नदी, पहाड़, जंगल और सूखी घास के प्रयोग पर कर न लेना चाहिये; लावारिस जायदाद गुरु या शिष्य के न होने पर राजा के पास श्रानी चाहिये, राजा के। नपुंसक श्रीर पागलों की पालना करनी चाहिये श्रीर उनके मरने के बाद उनका धन लेना चाहिये '।

त्रापस्तम्ब कुछ वेदविरुद्ध रीतियां का भी आवार के आधार पर प्रामाणिक मानता है पर बौद्धायन की सम्मति

१ गीतम १०। २४-२७, ३१, ३५, ४३॥

२ गौतम १०।२८॥

**३**. गीतम १०। ७-१२॥

**४.** बौद्धायन १। १०। १८, १, १४–१५।।

भ जापस्तम्ब २ । १० । २६ । १०-१७ ॥

६ कापस्तम्ब २।६।१४।५॥

७. विसच्ड १९ । २७-२८ ॥ १७ । ८१-८३ ॥

८ भाषस्तम्ब १।९।३५।३॥

## ( १५२ )

इसके प्रतिकृत है । कुमारित्तमह ने सब धर्मसूत्रों श्रीर शास्त्रों की बराबर प्रामाणिक माना है, पुराणों की भी माना है पर सदाबार पर बहुत ज़ोर दिया है। साधारण जीवन के सम्बन्ध में सूत्रों से पता लगता है कि इस समय नाटक मण्डलियां श्रीर नाचने गानेवालों को मण्डलियां बहुत धीं ।

१. बोजायन १।१।१९--२४॥

**२. बोद्धायन** १ । ५ । १० — २४ ॥ विष्ठ ३ । ३ । ।

#### छठवाँ अध्याय ।

# इतिहास काव्यों का समय।

सत्रों के समय के आस पास हिन्दुम्तान के दो बड़े इतिहास काव्य-रामायण श्रीर महाभारत-रचे गये। लौकिक बीर काव्य की भलक ऋग्वेद में सहाभारत भी पाई जाती है। इसकी घारा भी शायद प्रांतिनी साहित्य की धारा के साथ २ ही चलती रही थी। महाभारत की मुख्य कथा का बीज तो बाह्यण प्रन्थों में मिलता है । शाम्बव्यसूत्र श्रीर श्राश्वलायन गृह्यसूत्र ' में भारत एवं महाभारत प्रत्थ का उल्लेख है। पर कथा ने वर्तमान कप ई० पुरु ४००--- २०० में महण किया । ईरु पूर्व २००---ईरु १००--२०० में श्रीर बहुत से कथानक जाड़े गये श्रीर धर्म के उपदेश मिलाये गयं जिनके श्राधार पर महाभारत पंचम वेद श्रीर धर्मशास्त्र, तथा माक्षशास्त्र श्रीर श्रर्थशास्त्र भी कहलाया । एक लाख श्लोकों के वर्तमान अन्य के कुछ भाग ई० स० २०० सं भी पीछे हैं पर ४०० ई० तक संसार का यह सबसे बड़ा प्रत्य पूरा हा गया । और महर्षि समय वेदव्यास के नाम से प्रचलित हुआ।

१ आश्वलायन गृह्यसूत्र, ३।३।१॥

२. महाभारत, शादिपर्व ६२ ॥

३, हापिकन्स, प्रेट एपिक आफ़ इन्डिया. पृ७ ३९७-४०२। चि० वि० वैद्य, एपिक इन्डिया।

महाभारत का नया संस्करण एक २ श्रंश में एना से सम्पादित होका प्रका-शित हो रहा है। उसके पूरा हो जाने पर शायद महाभारत के खंडों का समय निर्धारित करने में कुछ सुगमता हो।

काव्य के श्रोज, श्रसाद और चमत्कार के लिये महाभारत की समानता संस्कृत साहित्य में केवल रामायण से ही ही सकती है। मध्यदेश के उस समय के जीवन के लिये भी इसका मूल्य बहुत है। श्रनेक समयों पर श्रनेक कवियों के द्वारा रचे जाने से महाभारत में विचार या व्यवहार की एकता नहीं है पर यह भेद ऐतिहासिक उपयोगिता को बढ़ाता ही है। महाभारत में बहुत से उपाख्यान, संवाद, गीता

इत्यादि शामिल हैं जिनकी रचना सम्भ-

विषय वतः मूल कथा के आस पास हुई थी पर जो पीछे से मिल ये गये हैं। महाभारत हिन्दूधर्म, नीति ,ममाजिल्डान्त और कथाओं का विश्वकाप सा है। उसके रचिया अथवा यों कितये सम्पादक का यह दावा निर्मूल नहीं है कि जो कुछ है महाभारत से निकला है, जो महाभारत में नहीं है यह कहीं भी नहीं है।

महाभारत की मुख्य कथा तो सब की विदित है। कीन
नहीं जानता कि पांडु के पांच पुत्र युधिकथा फिटर, भीम, श्रार्जन, नकुल और सहदेव
ने श्रपने चचेरे भाई कीरव श्रार्थात् धृतराष्ट्र के सी पुत्रों से, बहुत अनवन, निर्वासन, और संधि
प्रस्तावों की निष्फलता के बाद, कुरुक्षेत्र में महायुद्ध किया
था श्रीर बड़ी काट मार के बाद विजय प्राप्त की थी ?
महामारत में यह कथा कुरुवंश की उत्पत्ति से लेकर युद्ध
में मारे हुये वीरीं की श्रन्त्येष्टि किया तक और विजेताओं के
स्वर्गारोहण तक अठारह पर्वें में चयान की है। कथा का
क्षेत्र मुख्यतः मध्यदेश का पिच्छमी भाग हैं, केन्द्र हस्तिनापुर

है। पर कौरव या पांडवां की क्रांर से युद्ध करने वाले राजाओं के वर्णन में सारे देश का व्यौरा श्रा गया है। महाभारत की कथा में कहां तक ऐतिहासिक घटनाएं हैं और कहां तक कवियां को कव्यनाएं हैं—यह बनाना श्रसम्भव है। शायद मूल कथा की माटी २ घटनाश्रों में ऐतिहासिक सत्य है पर बाक़ो सब छोटो २ बार्ते श्रीर कथानक मुख्यतः कवियों की करामात हैं। पर वर्णन चाहे ऐतिहासिक हों और चाहे किट्यत हों उनसे सभ्यता की ऐतिहासिक मृद्ध्य चहुत सी बातों का पना लगता है।

हिन्दू राजनीति का व्योरेवार वृत्तान्त सब सं पहिले महाभारत में मिलता है। सामाजिक संस्थाएं व्यवहार में कैसी थी—यह भी महाभारत और रामायण सं अच्छी तरह मालूम हाता है। इसके श्रलावा उस समय के तस्थितान पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है।

महाभारत में समाज का संगठन सिद्धान्त वर्णव्यवस्था के श्रनुसार के श्राधार पर है ' पर वर्णध्यवस्था व्यवहार में इस व्यवस्था का उल्लंघन बहुत हुआ करता था । वनपर्व में युधि-ष्ठिर कहते हैं कि जातिया का सम्मिश्रण इतना ज्यादा होगया है कि जन्म नहीं, किन्तु चरित्र ही प्रधान है । आदि-पर्व से भी मालूम होता है कि कोई ' राजा शूद कन्याश्रों

देखिये खास कर झान्ति पर्व ५६।२८-२९॥६०, ७-१६।२०-३६॥ ६२।४॥६३।१-५ ॥६५ । ८-१० ॥७२।४-८ ॥ १८८।१-१४॥ २९७।३-४॥

२. वनपर्व १८०॥

से ब्याह करने थे '। सभापर्व में पिच्छमी तट पर शूड़ राजा राज करने हैं '। शान्तिपर्व में ब्राह्मणों का पद सबसे ऊ'चा रक्षा है '। पर कथा में प्रभुता क्षत्रियों की ही मालूम होती है और अक्सर ब्राह्मणों की अवहेलना होती है। शान्तिपर्व में क्षत्रियों का ब्राह्मणों के साथ मेल से काम करने का उपदेश दिया है " पर आदिपर्व में, उद्योग पर्व में तथा अन्यत्र भी चड़े र मामलों में क्षत्रिय ब्राह्मणों की कुछ भी पर्वाह नहीं करने '। महाभारत में शूद्रों का स्थान व्यवहार में धर्मशाक्षों के स्थान से अच्छा है। सभापर्व में राजा के अभिपेक भें शूद्र भी बुलाये जाने हैं '। शान्तिपर्व में भी शूद्रों की तीन ऊ'चे सरकारी पद दिये हैं '। अन्तर्जातीय ब्याह के उदाहरण भी बहुत से हैं। जय परशुराम ने क्षत्रिय पुरुषों की हत्या कर डाली तय क्षत्रिय क्षियों ने ब्राह्मणों से ब्याह किया '। एक ब्राह्मण ने निपाद

१. आदिपर्व ११४॥

२. सभावर्ष ५१॥

३. देखिये स्त्राम कर शास्ति० ३३ । २-९ ॥ ३४ । ९-४, १-८, २२ २७ ॥ ३५ । १ ॥ ७५ । १०-१२ ॥ ७६ । ३-१३ ॥ ७२ । १०-१७ ॥ ७३ । २९-२२ ॥ ७७ । २-७ ॥ ८९ । ३-६ ॥ गुलना कीजिये, चनपर्व १३३ ॥

४. शान्तिपर्वे ५६ । २४-२५ ॥ ७३ । ८-१३ ॥ ७४ । १२-१५, १७ ॥ ७७ । १०-१७ ॥ ८३ । २९ ॥

५. श्राहिपर्व १०२ ॥ उद्योग पर्व १ ॥

६ समापर्व २३। ४१-४२॥

७ शास्तिपर्व ७५। १-१०॥

८. आदिपर्व ६४, १०४॥

स्त्री से ज्याह किया था जिसे वह बहुत प्यार करता था । एक आर्य ने अपनी कन्या की सगाई एक अनायं राक्षस से की और जब उसने ज्याह भृगु से कर दिया तब राक्षस ने अन्तिदेवता की शरण ली । शंतनु एक कन्या से प्रेम करके बिना जाति पान पूछे ही ज्याह करना है । और एक मछुए की लड़की को यह शर्न मानकर ज्याहता है कि उसके पुत्र को गही मिले । महाप्रस्थानिक एवं में युधि छिर वैश्य स्त्री से उत्पन्न एक वचेरे भाई को राज्य सौंपता है । अन्यत्र भीम राक्षसी से ज्याह करना है । यनपर्व में भी राजा परीक्षित एक कन्या को देखते ही मुग्ध होकर बिना जाति-पात पूछे ज्याह करना है । द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन को बाह्यण समस्ते हुये भी क्षत्रिय राजा दुपद अपनी कन्या ज्याहने को तथ्यार हैं।

श्रानुशासिकपर्व में इस बात पर मतभेद है कि ब्राह्मण को श्रुद्र कन्या से व्याह करना चाहिये या नहीं ै। एक स्थान पर ऐसं व्याह की कड़ी निन्दा की है। पर ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य श्रीर श्रुद्र पिलयों से उत्पन्न पुत्रों में ब्राह्मण

१, आदिपर्व २९॥

२. आदिपर्व ५-७॥

३, श्रादिपर्व ९७॥

४. शादिपर्व १००॥

५. महाप्रस्थानिकपर्व १।६॥

६. श्रादिपर्व १५४॥ वनपर्व १२॥

७ वनपर्व १९२॥

८ शादिपर्व १९१ ॥

९, आनुशासिक पर्व ४७ ॥

की सम्पत्ति बादने के ब्यारेवार नियम दिये हैं। यह भी कहा है कि इन स्त्रियों में ब्राह्मण स्त्रो मुख्य है। चारों वर्णों के परस्पर व्याह सम्बन्ध से और जातियों की उत्यक्ति बताई है । इन सब कथनों सं सिद्ध होता है कि अन्तर्जातीय ब्याह श्रवश्य होते थे। व्यवसाय के मामले में तो वर्ण-व्यवस्था के नियमां का उल्लंघन बहुत होता था । भीष्म कहते हैं कि वह ब्राह्मण चंडाल के बराबर हैं जो अदा-लत में लोगों के। बुनाने का काम करने हैं, जो वैश्यों और शूद्रों के यह कराने हैं, जो समुद्रयात्रा करने हे, जो रुपया लेकर पूजा कराते हैं: वह ब्राह्मण क्षत्रियां के बरावर हैं जो मंत्री, दूत, बाहक इत्यादि का काम करते हैं; वह वैश्यों के बराबर हैं जो हाथी, घोड़े, या रथ हाँकते हैं या सेना में पैदल सिपाही हैं । साफ जाहिर है कि वहन से ब्राह्मण यह काम करते थे। स्वयं भीष्म ने ब्राह्मणी की श्रापत्ति पड़ने पर क्षत्रिय या वैश्य के काम करने की आज़ा दी है श्रीर यह भी माना है कि कठिनता के समय में बैश्य या शुद्ध राजा भी हो सकता है । यह भी मुक्तकंठ से स्वी-कार किया है कि अपित्त के समय वर्ण के नियम दीले हो सकते हैं । श्रानुशासिक पर्व से भी प्रगट है कि बहुत से ब्राह्मण वैद्य, महाजत. गायक, नर्तक, पहलवान, इत्यादि होते थे, जीव जन्तु बेचनं थे. रुग्या लेकर हर

<sup>1</sup> बानुशासिक पर्व ४८॥

२ राजधर्मानुशायन पर्व ७६॥

३ राजधर्मानुशासन पर्व ७८। ४-७॥

४. राजधर्मानुशासन पर्व १३०॥

किसी के यहाँ पूजा पाठ कराते थे, या विद्या पढ़ाते थे या शृद्ध क्षियों से ज्याह करते थे । इसी पर्व में युधि-ष्ट्रिर के पूछने पर भीष्म बताते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण कैसं हो गयं '--यद्यपि अन्यत्र कहा है कि ब्राह्मण तो जन्म से ही हो सकना है । शान्तिपर्व में चारी वर्णी की उत्पत्ति अध्वेद के पुरुषसूक्त की तरह पुरुष से बताई है, शुद्ध की यह का निषेध किया है पर शुद्ध की साधारण धर्म पालने की इजाजन दी है। पराशर कहते हैं कि धर्मपरायण शुद्र ब्रह्म के बराबर है, विष्णु है, सारे बिश्व मं सबसे श्रेष्ट हैं। वनपर्व में कहा है कि कलियुग में ब्राह्मण शुद्रों के काम करेंगे, क्षत्रिय यज्ञ करेंगे, शुद्र धनो-पार्जन करेंगे, रलंच्छ राजा पृथ्वी का शासन करेंगे-ब्राह्मण. क्षत्रिय, येश्य अपने २ काम छुं।इ दंगे, श्रद्ध ब्राह्मसे। का निरा-दर करेंगे, ब्राह्मण शृद्धां का आदर करेंगे '। पेसे कथनी सं भी यही ज़ाहिर होता है कि वर्ण व्यवस्था के नियम व्यवहार में हमेशा नहीं माने जाते थे। बानुशासिकपर्व में एक जगह तो साफ़ २ मान लिया है कि गुण और कर्म के अनुसार जन्म का वर्ण बदल जाना है, ब्राह्मण शुद्र के स्थान तक गिर सकता है और शुद्र ब्राह्मण की पदवी

१ आनुशासिक पर्व २३॥

२ आनुकासिक पर्व ३-४॥

३. श्रादि पर्व १५७॥ श्रानुशामिक पर्व २७ २९॥

ध शास्ति पर्व २९७॥

प. **बनपर्व** १५८ ॥

तक पहुँच सकता है। एक इलाक में कहा है कि न जन्म से कुछ होता है, न यज्ञ से, न ज्ञान से, चरित्र ही असली चीज़ है ै। जिस शुद्र का चरित्र अच्छा है वह ब्राह्मण हो है । शान्तिपर्व में भी कहा है कि वर्ण गुण और कर्म के अनुसार होता है। जो सब कुछ खाये, सब कुछ करे, वेद न पढ़े और जिसका श्राचरण श्रपवित्र हो वही श्रद्ध है। जिसमें यह दोप न हा वह श्रद्ध नही है। जिसमें यह दोप हो, वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है । इसके विपरीत शान्तिपर्व में यह भी श्रवश्य कहा है कि शूद की सदा सेवा ही करनी चाहिये, और कुछ नहीं । महाभारत में कई जगह, जैसे बनपर्व में, यह भी माना है कि राक्षस भी धर्मात्मा हो सकते हैं; पहिले ता धर्म के सबसे श्रद्धे ज्ञाता राक्षम ही थं । श्रानु-शासिकपर्व में एक ऋषि के ब्राह्मण कहते से ही एक क्षत्रिय राजा वैतहब्य ब्राह्मण हो गया । बनपूर्व मे मांस वेचनेवाला एक चिड़ीमार एक ब्राह्मण नपस्वी का गर है ।

जान पड़ता है कि वर्णव्यवस्था की उत्त्वति के विषय

१ आनुसासिक पर्व ३४३॥

र. कालु∢ासिक पत्र १४३ । ५० ॥

३ आनुशापिक पर्वे १४३। ५१॥

४ ज्ञान्ति पर्व १८९॥

५ ज्ञान्ति पर्व २९४-९७ ॥

वनपर्व १५७ ॥

७ बानुशासिक पर्व ३०॥

८. वनपर्व २०७-१६॥

में सब पंडितों को पुरुषसूक से सतोष नहीं था। वह स्वयं मनारतक धारणायं निकाल रहे थे।

शान्तिपर्य एक स्थान पर कहता है कि जब ब्रह्मा ने देव, दानव, गंधर्य, देत्य, श्रसुर, पिशाच, राक्षस, नाग इत्यादि के साथ २ मनुष्य बनाये तब चारी

वर्णव्यवस्था की वर्ण अलग २ रग के थे—अर्थात् सफ़ेंद, लाल, पीले और काले। भगदाज ने

पूछा कि यदि रंग के आधार पर ही भेद था तो अवश्य ही यह जातियां आपस में मिल गई होगी। आदिमियी के शरीर तो एक सं ही हैं ? फिर अब भेद कैसे हो सकता है ? भृगु ने उत्तर दिया कि वास्तव में कोई भेद्र नहीं है । पहिले सारे संसार में केवल ब्राह्मण ही थे; कर्मीं के कारण उनके भिन्न २ वर्ण होगये । चारों वर्णों का धर्म और यज्ञ का अधिकार है । दसरी श्रोर श्रदुणासनपर्व में कहा है कि ब्राह्मण की श्रद् सं कभी भोजन न लेना चाहिये। शुद्र का भाजन दुनिया भर की गन्दगी के बराबर है। सब लोगों का अपने २ नियत कर्म का पालन करना चाहिये । इस पर्व में निषिद्व भाजन याने के लिये बहुत से प्रायश्वित बताए हैं । वर्ण के विषय में भगाद्वाला में भी दो मत हैं। सर्ग १८ में एक ब्रार ना कृष्ण ने चारों वर्णों के धर्म गिनाकर कहा है कि हर श्राइमी की श्राना ही धर्म पालन करना चाहिये, ब्राने धर्म में मरना श्रच्या है, दूपरे का धर्म

९ शास्तववं १८८॥

२, अनुनायनपर्वे १३ ग॥

३, भन्शासनपर्व १३६॥

भयावह है । दूसरी श्रोर रूप्ण कहते हैं कि गुण कर्म के विभाग से मैंने चातुर्वरूपं की सृष्टि की है।

हिन्दू सिद्धान्त में वर्णव्यवस्था के साथ श्राश्रमव्यवस्था का मिला कर पूरे चर्णाश्रम धर्म की कृत्पना की गई है। श्राध्रम के व्यव-भाश्रम हारिक रूप पर महाभारत कुछ प्रकाश डालती है। महाभारत में ऋषि बहुत हैं पर वह संसार से अलग नही है। यह पढ़ाते हैं. शिष्यों सं बहुत सं काम लेने हैं, इनके स्त्री पुत्र हैं, गाय बैल हैं। कभी २ दूसरां के बच्चों को यडे लाड़ प्यार से पालने हैं श्रीर उनके ब्याह में श्रानन्द मनाते हैं। कोई २ ऋषि जायदाद के हिस्सा-बाट पर गृहस्थों की तरह भगड़े करते थे और कोई २ इधर उधर की स्त्रियों पर मुख्य होकर ज्याह या अनुचित सम्बन्ध कर बैठने थे। काई २ नियाग के लिये भी राजी हो जाते थे। काई २ ऋषि बड़े कोधी होने थे। धहन से ऋषि चारो स्रोर चूमा करने थे श्रीर राजा प्रजा सब की श्रव्हे उपदेश दिया करते थे। महाभारत में बहुतेरे परिब्रातकों का उल्लेख है जो जंगलों के श्रसाया गांवी श्रीर नगरी में भी घुमते थे और उपदेश देते थे । महाभारत में बहुत जगह संन्यास की प्रशंमा वी है पर शान्तिपूर्व में माना है कि धर्म, अर्थ और काम गृहस्य आधम में ही है, यही

१, भगवद्गीता सर्ग १८॥

२, कादिपर्व ३,८९,२९,३९-४३,७०-७७,१०४। वत्रपर्व २०६॥ काश्रमों के लिये देखिये झान्तिपर्व २६३,२४५,२५१,२५९,२६१॥

सब ग्राश्रमी की जड़ है, श्राधार है। इसके विना न तो ब्रह्म-बर्य, न यानप्रस्थ और न सन्यास ही सम्मव है। यह भी कहा है कि गुस्य आध्रम में आदमी तरह २ के खान-पान वस्त्र, जंबर, माला-फून, सुगंध, गायन, नाच इत्यादि का ख़ुर अत्रातन्द्र ले सकता है । अने चल कर शान्तिपर्य में आश्रमी के साधारण नियम दिये हैं । प्रवृत्ति और निवृत्ति की व्याख्या की है । म्रानुशासिकपर्व में वानप्रस्थ जीवन का ब्राच्छा चित्र खीचा है । पर सब सोग चान-प्रस्य को आवश्यक नहीं मानने थे। महाप्रस्थानिकपर्व में पाण्डवीं के त्याग को जनता ने पक्षन्द नहीं किया "। वन-पर्व में भीम युधिष्टिर को समभाते हैं कि बन में रहकर तपस्या करना अन्त्रिय का कर्तव्य नहीं है । अन्यत्र भी भीम, श्चर्जुन श्रीर व्यास ने युधिष्ठिर का ऐसा ही उपदेश दिया है । शास्तिपर्व में कहा है कि सम्भव है कि आदमी बन में भी गृतस्य हो रह जाय श्रांर यह भी सम्भव है कि संसार में रहते हुये सन्यासी के बरावर हो जाय ।

वर्णाश्रम की तरह स्त्रियों के सामाजिक पद के सम्बन्ध में भी महाभारत में कई भिन्न २ सम्मतियां हैं और व्यवहार में भी

<sup>1.</sup> शास्तिपर्व १९१, २३४, २६९॥

२ बास्तिपर्व ३ ७॥

इ. शान्तिपर्य २३७ ॥ ३४९ ॥

४. बानुशासिकपर्व १०॥

५ महाप्रस्थानिकपर्व १ ॥

६. वनपर्वदेश ॥ ३५ ॥ ५२ ॥

७ शाम्तिपर्व ९-२४॥

८. शान्तिपर्व ३१० ॥

भेद इष्टिगोचर हैं। जान पडता है कि भिन्न २ समर्थी श्रीर वर्गों में भिन्न २ रिवाज श्रीर खियों का पद श्रादर्श थे। एक और श्रानुशासिकपर्य के कुछ अध्यायों में जो शायद पीछे से मिलाये हुये हैं स्त्रियों की बहुत कड़े, गंबाक श्रीर श्रश्लील शब्दों में गालियां दी हैं। कहा है कि स्त्री सब से ज्यादा पापी है, माया है, ज्ञान है, सांग है, ज़हर है, भूंडो, मक्कार, विचारहीत. चवल, दुश्चारत्र श्रौर कृत्रम है । सुकतु को कहाबन है कि स्त्रियाँ कभी स्वतंत्रता के ये। स्व नहीं हैं । ऐसी भावनाएं निवृत्ति मार्ग के बढ़ने पर प्रगट हुई थी। पर महाभारत में बहुत जगर स्त्रियों की प्रशंसा है अप्रेर पदवो सो बहुत ऊ.ची है। स्त्रियां पुरुषों को कम स्रीर वीरता का उपदेश देनी हैं: प्रतियों का यश और शूरता के मार्ग पर चलातो हैं; तिक्रमंण्यता या दुराचार पर उन्हें ख़ूब फटकारती हैं । देवयानी अपने देापो पति ययाति को छ।ड देता है और श्रयने पिता के घर चला जाती । जब राजा नल जुए के नशे में दूव गया तब रानी दमयन्ती ने राजकार्य सम्हाला, मंत्रियां की समिनियां की और घाल बच्चों की रक्षा का प्रयन्ध किया । पर शायद कुछ कुलीन घरां की स्त्रियां बाहर बहुत न श्रानी जाती थी । स्त्रीपर्व में विलाप किया है कि स्त्रियाँ जिन्हें

१. भानुशासिकपर्व १२, १९-२१, ३८-३९. ५० ॥

२. भानुकासिकपर्व ४५॥

३. वनपर्व ११, २७, ३७, ७६ ॥

४, आदिपर्व ८३॥

५ वनपर्व ५९-६१॥

देवताओं ने भी न देखा था अब साधारण लोगों की नज़र के सामने निकल रही हैं । पर इसके विपरीत वृष्णि और इंधर्कों के मेले में स्त्रियां भी स्वतंत्रता से घुमती हैं । यहीं से अर्जुन सुभद्रा की उडा ले जाना है। आध्रमवास-पर्व में धूनराष्ट्र युंधिष्टर से पूछने हैं कि तुम्हारे घर में स्त्रियों का उचित भ्रादर होता है न १ शान्तिपर्व में कहा है कि स्त्री ही घर है: जिस्स घर में स्त्री नहीं है वह घर नहीं है. चाहे बेटी बेटे, पाते पताह कितने ही क्यों न हों। धर्म. अर्थ और काम में, देस में और परदेस में, सुखर्मे, दुख में, हर बात में स्त्री ही साधी है । आदिएवं में शकन्तला. दुष्यन्त से कहती है कि स्त्री धर्म, अर्थ, कार्म और मोक्ष की जड़ है, सबसे बड़ी मित्र है, श्रानन्द में मित्र है, उत्सव में पिता के बराबर है, बीमारी में माँ के बराबर है, मरने के बाट भी पति पत्नी मिलते हैं: इसी लिये तो ज्याह किया जाता है। कोध में भी पुरुष का कभी अपनी स्त्री को नाराज न करना चाहिये । इसी तरह ब्रानुशा-सिकपर्व में कहा है कि दस श्राचायों से बड़ा उपाध्याय है; दस उपाध्यायों से बड़ा पिता है, दस पिताश्चों से बड़ी, सारे संतार से वडी, माता है। माता से बडा कोई नहीं है। यड़ी बहिन की श्रीर बड़े भाई की स्त्री की भी माँ के बराबर मानना चाहिये। सदा बडों की आज्ञा माननी

१ की पर्य १०, १८॥

२ आदिपर्व २२१॥

इ. काश्रमवासपर्व २६॥

४. शान्तिपर्व, राजधर्मानुशासनपर्व, १४४ ॥

५. भादिपर्व ७४॥

चाहिये । अनुसासनपत्रं में कुछ श्लोक हैं जो मनुसंहिता में भी पाये जाते हैं और जिनका अभियाय है कि
जहाँ नारियां पूजी जाती हैं वहां देवता रमने तें, जहां
उनका निरादर होता है वहां सब कर्म निष्फल हो जाते
हैं, जहां वह शोक में रहनी है वह वंश नाश हो जाता है।
पुरुषों के धर्म, अर्थ, काम का आधार स्त्री है। स्त्रियों
का आदर, सन्मान और पूजा से सब काम सफल हो जाते
हैं। पर किर यह भी कड़ा है कि स्त्रियां स्वतंत्रता की
अधिकारी नहीं हैं, पिता, पित और पुत्र की उनकी रक्षा
करना चाहिये । शान्तिपत्रं भी कहना है कि स्त्री को पित
की आज्ञा माननी चाहिये और उसे प्रसन्न रखना चाहिये ।

स्त्रियों के पद के अनुकृत ही व्याह की प्रथा महाभारत

मं दृष्टिगोनर हैं। व्याह ज़्यादातर वड़ी

द्याह उम्र पर होता है। माता पिता की

इजाज़न अक्सर ली जाती है पर कमी

र युवक युवती अपने मान्य का निपटारा आप ही कर
हालते हैं। दुष्यन्त शकुन्तना से कहना है कि आदमा
भापही अपना मित्र हैं, तुम अपना व्याह आपही कर
सकती हो। दोनों पूरी स्वतंत्रता से व्याह की बातें करते
हैं। शकुन्तला सब ऊंच नाच साचनी है, राजा से शर्त
कराती है और अन्त में गांधवं व्याह कर लेती है है।

१. द्यानुशासिकपर्व १०५ ॥

२. अनुशासनपर्व ४६॥

३. शान्तिपर्व ४६॥

४ बादिपव ७३॥

क्षित्रय कम्यापं बहुधा स्वयंवर करनी थीं ध्राधीत् प्रक्षित क्षित्रयों के समुदाय में से अपना पांत आप ही स्वतंत्रता पूर्वक खुन लेगी थीं पर कमी कभी जैसे द्रीपदी के स्वयंवर में पिता पेसी शर्त लगा देता था कि लड़की की काई स्वतंत्रता न रह जानी थी। पक ओर आदिपवं में कहा है कि पति के मरने पर क्षी का जीना मरने के बराबर है । माद्री अपने पांत पाण्डु के साथ मर जाती है । दूसरी ओर यह भी मालूम हाना है कि पिन के मरने या खो जाने पर स्त्री का दूसरा च्याह हो सकना था। दम-यम्ती के दूसरे स्वयंवर की घोषणा से नल के सिवाय किसी को आश्चर्य नहीं हुआ और न किसी ने बुरा कहा ।

महाभारत के समय में किसी न किसी प्रान्त में नियोग
भी प्रचलित था जो पित के मरने पर
नियोग या निकम्मे होने पर किया जाता था।
श्रादिपर्य में सत्यवती श्रपनी पतोह का
नियोग भीष्म से कराती हैं और स्वतंत्रता पूर्वक इस विषय
पर बात चीत करती हैं । श्रादिपर्य में पार्डु श्रपनी
पत्नी को स्त्रियों की पुरानी उच्छु खलना का इतिहास सुना
कर कहता है कि जो स्त्री पित की श्राज्ञा पालन करके
नियोग नहीं करती वह पापी है। वह नियोग के बहुत से
उदाहरण देना है। देवताओं से नियोग करके कुन्ती ने

१, मादिपर्व १०२॥ वनपर्व ४३-५७, १८६-५१॥

२, ब्रादिपर्व १२१॥

३ बाद्यिवं १२५॥

४. बनपर्व ७०-७६॥

प. शाहिपर्व १०६ ॥

पांच पुत्र पाये ै। पाण्डु की आज्ञा और कुन्ती की सहा-यता से माद्री ने भी नियोग किया ै। कभी २ विना आज्ञा के भी नियोग हा जाता था। ऐसे सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले पुत्र की प्रसृतज कहते थे ै।

कुटुम्ब के जीवन में पहिले की श्रापंक्षा के हैं विशेष परिवर्तन नहीं मालूम होता। पुत्र की लालसा सदा की तरह प्रवल है। लागा कुट्रस्व की घारणा है कि घर मे पुत्र का होना लांक और परलोक दोनों के लिये आवश्यक है । आदिपर्व मं पुत्रवती शकुन्तला श्रपने क्षणिक तिरस्कार से विद्वल श्रीर उद्घिग्न हो कर दुष्यन्त से कहती है कि पुत्र पित्रों को नरक सं बचाता है, पुत्र के द्वारा मनुष्य तीन लोक जीतना है, पौत्र के द्वारा श्रमर हो जाता है श्रौर प्रयौत्र से पुरस्ने तर जाते हैं। पुत्र से वंश बना रहता है, पुत्र से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। सौ कुश्रों की श्रपेक्षा एक तालाव बनवाने में ज्यादा पुण्य है; तालाब से ज्यादा पुण्य यज में हैं; यज्ञ से ज्यादा पुत्र में 🐉 महाभारत के श्रारंभ के ही दृश्य में यायावर ऋषि विरण रहनी से उलटे लटत रहे हैं और एक गहरे गार में गिरने ही वाले हैं। ऋकस्तात उधर सं निकलने हुये जरत्कार की पृछ्नं पर मालूम हुआ कि यह तो उसी के पूर्वज हैं और उसके तपस्या में लगे रहने के कारण ज्याह के द्वारा संतति न पैदा करने से उनकी

१. कादिपर्व १२३॥

२. आदिपर्व १२४॥

a. बानु गासिकपर्व ४९ ॥

४. सादिपर्व ६४॥

यह दशा हुई है। वह बोले कि है बत्स ! पुत्र पैदा करके हमारा वंश जलाबा; इससे हमारे तुम्हारे दानों के लिये पुण्य हाता । पिता होने से जो पुण्य होता है नह न धर्म के नियमों से होता है ब्रोर न तास्या से होता है । कीटुम्बिक जीवन पर इतना ज़ार देना शायद वानप्रस्थ और सन्यास के प्रवार के कारण भी आवश्यक था।

साधारण सामाजिक जीवन में अब भी आतिथ्य की वही महिमा थी जो वैदिक काल में थी। पक स्थान पर कहा है कि अतिथि इन्द्र के बराबर है। अतिथि को खिलाने से पेसा पुष्य होता है कि कभो श्लीण नहीं होता। गृहस्थ के लिये अतिथि से बढ़कर काई देवता नहीं है। अनिथि का आशीर्याद सी यहाँ के पुण्य से भी बढ़कर है। ख़ास कर ब्राह्मणों का आदर सरकार करना सब से बड़ा पुष्य है। महाभारन में बहुत जगह थाद्ध की महिमा भी गाई है । इस समय मांस खाने का रिवाज बहुत था। राजा रन्तिदेव के यहां रोज दा हज़ार जानवर मारे जाते थे और मांस जनता को बाँट दिया जाता था । अन्यत्र संयम पर बहुत जोर दिया है। आत्मसंयम सब से बड़ा धर्म

है । भीष्म ने एक ब्राह्मण की बात कही है कि जब मैंने

१ देखिये बादिएवं ८, १४, ४५॥ इस पर्व का ८२-८३ मी देखिये।

२. शाम्तिपर्व मोक्ष धर्म० २००, २६८ ॥ वनपर्व २ ॥ भानुशासिकपर्व २, ७-८, ३२-३७, ५२, ५७-७४, ८७, १०४, १३३, १२७ ॥ शाम्तिपर्व ६१ ॥

इ. कादिपर्व २३, २५॥ वनपर्व २०८॥

४ वान्तिपर्व, राजधर्मानुशासनपर्व १६० ॥ २२० ॥

निर्धनता और प्रभुता को तराज में तौला तब निर्धनता को भारी पाया । पर ग्रन्यत्र श्रज्ञुन युधिष्ठिर से कहते हैं कि निर्धनता पाप है, धन से ही पूर्य होता है, सुक होता है, स्वर्ग होना है, सब कुछ होता है ै। यह भी कहा है कि संसार में जो ऋछ है वह सब प्रवर्लों का भक्ष्य है \* । अनुशासनपर्व में धन की देवी श्री कहती है कि मैं संताषी के पास कभी नहीं रहती "। महाभारत में आनन्द-विहार की परिपाटो के भी बहुत से उल्लेख हैं। उदाहरणार्थ हरिवंश में कृष्ण, बलदेव, अर्जुन हजारों स्त्रो पुरुषों की लेकर बन को जाते हैं. मांख मदिरा से, नाच गाने से. हुँसी दिल्लगी से, आनन्द प्रमोद करते हैं । महाभागत के समय में भी गुलामी की प्रधा थोडी प्रचलित थी । सभा-पर्व में जूप में जीतने पर कौरव द्रीपदी की गुलाम समभते हैं श्रीर निदंयता पूर्वक उसका श्रपमान करने हैं 🔭। वनपर्व में राजकुमारी दमयंती के पास सैकड़ी दासियाँ हैं ।

१ शान्तिपर्व, मोक्षधर्म १७६॥

२. शान्तिपर्य, राजधर्मानुदायन ८॥

३, शान्तिपर्व, राजधर्मानुशासन १०॥

४ अनुशासनपर्य ११॥

५. हरिवंश १४६-४७॥

द् आदिपर्व २३॥ २५॥

सभावर्व ६७॥

८ वनपर्व पर्शा

राजमैतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में महाभारत में पूर्व-काल की अपेक्षा बहुत परिवर्तन हो गया राजनीति है। यहाँ सब से पहिले भारत वा भारतवर्ष शब्द भाषा है जिससे प्रकट है कि अब देश की एक्यता का भाव पैदा हो रहा था। संहिताओं और ब्राह्मणों का साम्राज्य श्रादर्श अब और भी बढ गया है और चारो तरफ नजर आता है। सभापर्व कहता है कि राजा तो घर २ में हैं पर सम्राट् शब्द कठिनता से मिलता है। राजा जब कोई राजा साम, दाम, दएड या भेद सं बहुत से राजाश्रों से अवनी प्रभुता स्वीकार करा लेता था, जब वह दिग्यिजय कर क्षेता था, तब वह सम्राट्, अधिराज या देसी मम्राट ही कोई पदवी धारण करता था, अपना श्रक्षिक धूम-धाम से कराता था और अश्वमेध इत्यादि यज्ञ करता था 1 । राजा लोग बहुधा भीतरी मामलों में स्वतंत्र बने रहते थे पर कभी २ उनमें और ऋधिराज में बहुत अनवन हो जाती थी ै। प्रत्येक राजा या अधिराज के चारों ओर कुलीन क्षत्रिय सर्दार धे जो लड़ाई में मरने मारने को सदा तब्यार सर्दार रहते थे । महाभारत में राजा के

देखिये समापर्व १४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ १५ ॥ आदिपर्व १३८ ॥ १३९ ॥
 १२ ॥ शाम्तिपर्व ४ ॥ अश्वमेश्वपर्व १३७ ॥

२. शाम्तिपर्व ७०। ३०-३१ ॥ सभापर्व ४ ॥ ब्रश्वमेश्वपर्व ५। १२ ॥ स्राथमवासिपर्व ६। १६॥

इ. कर्णपर्व १०४॥ वनपर्व ३०३॥ भाग्रमवासिपर्व ६॥ अश्वमेशपर्व १॥

चरित्र भीर कर्तस्य का श्रादर्श एवं उस का एद, देवता के तुल्य है । राका का एद बहुधा मौकती था पर नये राजा के लिये प्रजा को स्वीकृति आवश्यक थी श्रीर कमी २

जनता कुक्रा या वुश्वरित्र राजा को राजत्व स्यागकर स्वयं ही नया राजा स्थापित कर देती थी ै। अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी प्रजा आन्दोलन करती थी और राजनीति पर बड़ा प्रभाव डालती थी ै। राजा निरंकुश नहीं था पर उसका पद बहुत ऊंचा था।

धर्म भीर अर्थ में प्रजा का नेता राजा ही था। राजा देवता है, इन्द्र, शुक और बृहस्पति है, सब को रास्ता दिखाने वाला है, सब का पूजनीय है—पेसे वाक्य वनपर्व में और अन्यत्र भी बहुनायत से मिलते हैं । शान्तिपर्व कहता है कि यथा राजा तथा प्रजा ।

महाभारत के समय तक सुव्यवस्थित शासन-प्रशाली का विकास हो गया था । प्रत्येक राजा के मन्नी अनेक मंत्री होते थे। राजमंत्रियों में सात प्रधान थे जो सेना, न्याय, धर्म इस्यादि का प्रवन्ध करते थे। सभापवं में १८ अधिकारियों का

देखिये ज्ञान्तिपर्य ६७ । २१-२२, ३०-३६ ॥ ६० । ३ ॥ ८० । २-११३ ॥
 १२० । ४०-४३ ॥ ५० । ८० ८९ ॥ ६० । १७-३२ ॥ ७२ । २५ ॥ ६८ ।
 १८-४७ ॥ ६५ । २० ॥ ६८ । १९-४३, ४८-५० ॥ ३८ । ११० ॥ वनपर्य १८३ ॥ सम्बद्ध ५ ॥

२, वर्षांगपर्व १४९ ॥ वनपर्व २९४ ॥ बादिपर्व ११५ ॥ ९४ ॥ ४४ ॥ शास्त्रिपर्व ५२ ॥ अश्वमेधपर्व ५ ॥

आदिपर्व १४१ । त्राश्रमशामिपर्व ९ । महाप्रस्थानिकपर्व १ ॥

थ, वनपर्व १८५ ॥ ऊपर दिये हुये उस्क्रेस भी दिये ।

५. शान्तिपर्व मोक्षधर्मः ६६७॥

हर के अफ़सर भी शामिल हैं । शान्ति-हर के अफ़सर भी शामिल हैं । शान्ति स्वार, पैदक और रथों के अफ़सरों का भी ज़िक है । शान्तिपर्व में यह भी कहा है कि मुख्य खानों पर राजा को ध झाह्मण, ३ स्विय, २१ वेश्य, ३ शृद्ध और १ स्त नियत करना चाहिये । राजकार्य के लिये राजा के असमधं होने पर मन्त्री रानी से सलाह करके या आप ही प्रबन्ध करते थे । राजधानी में एक यहा दर्बार भी हुआ करता था जिसमें ज़मींदार, पुरोहित, अफ़सर, किंब, दूत और दूसरे बड़े आदमी आया करते थे।

गांव का प्रवन्ध ग्रामाधियति गांववालों की सलाह से करता था। सभापवं में नारद ने युधिबादेशिक शामन ष्टिर को उपदेश दिया है कि गांव में पांच अधिकारी रखने चाहिये। शान्तिपर्व के अनुसार दस, सी और हज़ार गांचों के समूहों पर, एक के ऊपर रक, अफ़सर होना चाहिये जो अपने से बड़े अफ़सर के आदेश के अनुसार शासन करे। प्रत्येक नगर का प्रवन्ध एक सर्वार्धिचन्तक के हाथ में होना चाहिये।

९ सभापर्व ५॥

२. शास्तिपव ६९॥

<sup>3.</sup> शास्त्रिपर्य १०६। ११ ॥

भ वनपर्व ६०॥ कादिपर्व १०२॥

५ सभापर्व ५ ॥

रक्षा के लिये सरहर्षों पर और नगरीं में सेना रहनी चाहिये । छोटे २ राजा, ज़मीन्दार, सरकारी अफ़सर और दूसरे राजाओं के दूर्तों पर नज़र रखने के लिये, प्रजा के मान और विचार जानने के लिये और राजद्रोह तथा दूसरे अपराधों का पता लगाने के लिये बहुत से जासूस रक्खे जाते थे । इसके अलावा राज्य की नौकरी में बहुत से कारीगर भी होते थे जो राज के कारखानों में काम करते थे।

महाभारत के समय में भी ज़मीन की पैदाबार का है

हिस्सा कर का में लिया जाता था;

कर व्यापार के माल पर और कारीगरों की

मेहनत पर मूज्य के हिसाब से कर

लगता था; न्यायालय के ज़ुमीन से भी ख़ासी आमदनी
होती थी; कभी २ लोगों से प्रीतिदान भी लिये जाते थे;
विपत्ति के समय अमीरों को दौलन जब्त कर ली जाती
थो। शान्तिपर्व की सम्मित के अनुसार ब्राह्मणों से कर
न लेना चाहिये । करों के एवज़ में राजा को खेनी के
लिये नई ज़र्मीन साफ़ करनी चाहिये, तालाब बनाकर

<sup>3.</sup> शान्तिपर्व ६९। ६ इत्यादि ॥ १३०। ३-११

२. शाम्तिपर्व ६९ ८-१२, ५२ ॥ ८९ । १४-१६ ॥ ८६ । २०-२१ ॥ ५१ । ५० ॥

**१**, सभा पर्व ५॥

श. शाम्तिपर्य ६९ । १०-११, १२-१६, २०-२३ ॥ ८७ । १४-१५, १८-११, २६, १५-४० ॥ ८२, २-२४२ ॥ ८९ । २४ ॥ १५ । १५ ॥ ११९ । १७ ॥ १२६ । १२ ॥ १३६ । १२ ॥ १३६ । १२ ॥ ८६ । ६-११ ॥ समापर्व ४६ ॥ ५२ ॥ ५२ ॥ मश्वमेषपर्व । ३ ॥ १२ ॥

खेती को मेह से निराधित करना चाहिये, राजक्रतंन्य ज़करत पड़ने पर किसानों को तकावी देनो चाहिये, सड़क श्रीर प्याऊ बनानी चाहिये, डाकुश्रों की जड़ उसाड़नी चाहिये, राजस्य इत्यादि अवसरों पर खूब दान करना चाहिये, प्रजा की धर्म, नंति श्रीर विद्या के मार्ग पर चलाना चाहिये श्रीर संसार की सब के लिये सुखमय बनाना चाहिये ।

कह चुके हैं कि महाभारत में प्रजा राजनैतिक जीवन में बहुत प्रभाव रखती थी पर राज्यों की जन समितिका छोप सीमा बढ़ जाने से और शायद जनसंख्या के यह जाने से भी अधिकांश प्रदेशों में प्राचीन वैदिक समिति का लाग हो गया । वैदिक काल के अस्तिम युग में ही उसका हाम हो रहा था । इतिहास काव्य के समय में परिस्थित उमके और भी प्रतिकृत्त थी । धीरे २ केवल उसका नाम बाक़ी रह गया ।

साझाउय बनाना शासक का एक मुख्य कर्त्तव्य है जिसके लिये साम, दाम, दर्ह, भेद, सच भूंड, परराष्ट्रनीति बल और दम्भ, सब का प्रयोग किया जा सकता है। शान्तिपर्व आपद्धमं में भीष्मिपितामह ने कहा है कि शत्रु की सेना और प्रजा में फूट फैलानी चाहिये, शत्रु की लोभ और विश्वास दिलाकर नाश करना चाहिये ।

१, शाम्ति ० ५ । १७, २१ ॥ ६५ । २ ॥ ५९ । ११४-१५ ॥ ६९ । ५३ ॥ ४५ । ५, १९ ॥ ८८ । १४ ॥ सभापर्यं ५ ॥ १२ ॥

२ शानितपर्व १०३ ॥ १०५ ॥ १३१ ॥ १३८-११३ ॥ समापर्व ३२ ॥ वनपर्व २९-३४ ॥ व्यादिपर्व १४२॥ इन निद्धान्तों की तुल्लना इदैलियन मेकिया-मेका के शिस से की आ सकती है।

परन्तु रखभूमि में क्षत्रिय को कभी उस शत्रु पर वार न करना चाहिये जो आत्मसमर्पण कर रखनाति रहा है या घायल हा गया है या कृदे हो गया है या जिसका हथियार गिर गया है या जो थक गया है, सो रहा है या भूजा प्यासा है। राजदूनों को कभी किसी तरह की श्रुति न पहुँचानी चाहिये। कृदे कुमार्थियां, अगर शादी करने की राज्ञां न हों, ता वापिस भेज देनी चाहिये। राजा को चाहिये कि लड़ाई में वीरता दिखानेवाले सिपाहियों को दुगुना वेतन दे, अच्छा भोजन वस्त्र दे और उनकी तरकृती करें।

इस समय अधिकांश प्रदेशों का शासन राजत्त्र के सिद्धान्त पर अवलम्बित था अर्थात् एक राजा अपने अधिकारियों के सहयोग से सब मामलों की देख रेख करता था। पर कहीं र भिन्न सिद्धान्त के अनुसार शासन होता था। पर कहीं र भिन्न सिद्धान्त के अनुसार शासन होता था। महाभारत में कुछ प्रजातंत्र हैं गण जिनको गण कहने थे और जा अपने शासक आपही चुनते थे। भीष्म-पितामह ने कहा है कि गण के लोगों को आपस में मेल रखना चाहिये, बड़े आर्द्रमयों को तुरन्त ही फूट का अन्त करदेना चाहिये, शासकों पर भरोसा करना चाहिये, खजाना

१. शाम्ति ६ ६ १ ३४-४०, ५५ ॥ ८५ । २६-२८ ॥ ८६ । ५-१५ ॥ ९४ । १-२ ॥ ९५ । २-५, ७-१४ ॥ ९६ । १-१, ११, १६-१७, १२-२३ ॥ ९७ । ८, ११-१२ ॥ ९८ । १५-२५, ३५-४८ ॥ ९९ । १-१७ ॥ १०० । ६-२४, ३० ॥ १०१ । ३२४-२५ ॥ भोष्मपूर्व १ । २४-२७ ॥ सम्पूर्व १८ ॥

भरा पूरा रखना चाहिये और सब से बड़ी बात यह है कि एकता रखनी चाहिये ।

महाभारत में कुछ श्रेणियों का उरुतेल है जिन की सिवाही. सौदागर या कारीगर अपनी रक्षा के लिये बनाते थे और जिनके द्वारा बहत भ गी सा प्रवन्ध होता था ै। श्रपने व्यवसाय में, आध्यंतरिक मामलों में, आधिक संगठन में और सामा-जिक जीवन में यह श्रेणियां प्रायः स्वतंत्र होती थीं। इस तरह की संस्थाओं से ब्रात्मशासन का माव जीता जागता रहता था। श्रेणां बनाने की प्रथा तो पूर्वकाल में ही प्रारम्भ होगई थी पर उद्याग भीर न्यापार के बढ़ने से महाभारत के समय में वह अधिक प्रवल हो गई। तब से अनेक शताब्दियों तक इस प्रकार का आधिक आत्म-शासन हिन्दुस्तान में प्रचलित रहा और बढ्ता भी गया। वास्तव में व्यवसाय थेणी की प्रथा एक स्वामाविक प्रधा है और बह अनेक देशों और युगों में प्रवित्त रही है। धाज कल तो संलार में उसी का दोर दौरा है। सारे जीवन से आर्थिक समस्या का पेसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि मनुष्य श्रामं व्यवताय के प्रबन्ध का विल्कुल दूसरी पर नहीं छाड़ना चाहता । इसरे, प्रत्येक व्यवसाय के छोटे २ मामलीं को वही लोग श्रद्धी तरह समभने हैं जो उसमें सरी हुये हैं । उनका निष्टारा भी वही श्रव्छी तरह कर सकत हैं। तीसरे, संगठन के द्वारा प्रत्येक श्रंणी के व्यव-सायी अपने हितां की रक्षा कर सकते हैं। प्राचीन भार-

१ वास्तिपर्व १००। १०-३२॥

र जनपर्व २४८ । १६ ॥ शास्तिपर्व ५४ । २० ॥

तीय श्रेणियां से यह प्रयोजन अच्छी तरह सिद्ध है। जाते थे। श्रेणी प्रथा का एक और परिणाम हुआ। यहां व्यवसाय के अनुसार बहुत सी उपजातियां बन गई थीं और आज तक बनती रही हैं। श्रंणी प्रधा के प्रचार के बाद व्यवसायिक आत्मशासन एक प्रकार से उपजाति का आत्मशासन भी होगया। इन छोटे २ क्षेत्रों में आर्थिक स्वराज सामाजिक स्वराज से मिल कर एक होगया और जातियों की वह पञ्चायने प्रगट हुई जो देश भर में आज भी मौजूद हैं। यहां परिभित क्षेत्र में जनसत्ता का सिद्धानत प्रवित्त था।

#### रामायण

महाभारत से जिन श्राधिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का पता लगना है वह बहुत करके दूसरे विशाल इतिहासकाव्य रामा-रामायख यण में भी मिलती हैं। जो धन्तर है उनका कारण यह मालुम होता है कि महामारत की रचना ता मध्यदेश के पिछ्छती भाग में हुई श्रीर रामायण की पूर्वी भाग में अर्थात् काशन में, अथवा यां कहिये वर्तमान अवध के आपस पास। इसका केन्द्र है अयाध्या जा प्रःचीन काल में हिन्दू सभ्यता के मुख्य स्थानों में था श्रीर आज कल भी तीर्थ माना आता है। रामायण आदि कवि वाल्मीकि के नाम सं प्रसिद्ध हैं पर महाभारत की तरह इसकी रचना भी घीरे २ अनेक कवियों के द्वारा अनेक समयों पर हुई थी । मुख्यतः रचनाकाल ई० पू० ५००-२०० जान पहता है। अन्त में एक महाकवि ने सव रचनाओं को सम्पादन ६.रके एक सुसंगठित इतिहासकाव्य का इत वे दिया।

रामचन्द्र की कथा इतनी प्रसिद्ध है कि यहां उसके संक्षेप क्या उल्लेख की भी आवश्यकता नहीं है। पर एक बात कह देना आवश्यक है। वाल्मीकि के आधार पर अनेक संस्कृत कवियों ने और भाषा कवियों ने पुराण, कथा, नाटक इत्यादि लिखे हैं पर अपनी २ रुचि के अनुमार और अपने २ समय के आदर्शों के अनुसार उन्होंने परिवर्त्तन कर दिये हैं। संस्कृत के अध्यात्मरामायण में और हिन्दी के तुलसीदासकृत रामचरितमानम में जो कथा है वह वाल्मीकि के वर्णन से अनेक अंशों में भिन्न है। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि रामचरितमानस के आदर्श १७ वीं ई० सदी के हिन्दू समाज के आदर्श हैं और २,००० वरस पूर्व की रामायण के आदर्शों से कुछ भिन्न हैं।

वाहमीकि रामायण के वर्तमान संस्करणों में लगभग २४,००० इलोक हैं और मान कांड हैं। पर सातवां कांड—उत्तरकाण्ड—बहुत पीछे बना था और पुराने समय के लिये कम मूल्य का है। रामायण की कथा में जिस लंका का ज़िक आया है वह दक्षिण का टापू नहीं मालूम होता; रावण की लंका, जैकोबी के मतानुवार, आसाम में थी और कीबे रत्यादि कुछ दूसरे विद्यानों के अनुनार वर्तमान मध्यप्रदेश में। सम्भवतः यह कहीं छत्तीसगढ़ के पास रही होगी। रामचन्द्र के समुद्र तक पहुँचने और पुल बांधने को कल्पना कुछ पीछे हुई। रामायण में ब्राह्मणों का प्रभाव महाभारत से भी ज़्यादा है। राजनीति में वही ज़मीन्दारी-संघ-शासन प्रथा हैं जो महाभारत में नज़र आती है । चरित्र, ज्ञान, कर्सन्य, और प्रजापालन

१. बाल-कांड ७ ॥ १५ ॥ २० ॥ ५४ ॥

२. बाल-कोड ५ ॥ ७ ॥ १३॥ अश्रीश्या-कोड ८२ ॥ किविक्रम्या-कोड १८ ॥

में राजा का बादर्श बहुत ऊंचा है । राज के बड़े बड़े मामलों में प्रजा की सम्मित ली जाती र्थः पर हमेशा मानी न जाती थी । राजनीति राज के काम के लिये आउ वहे मंत्री थे जिनका पर बहुधा मौकसी हो जाता था श्रीर जो राजा के मरने या असमर्थ होने पर सारा प्रबन्ध ऋपने हाथ में हे सेते थे है। अन्यत्र अयाध्याकांड में १८ तीर्थ या श्रफसर श्रीर श्रमात्यों की मुख्य, मध्य श्रीर जघम्य श्रीलयी का उरलेख है। व्यधिकारी राजधानी दो योजन लम्बी थी, सडके सीधी, चौडी और सुन्दर थीं, जिन पर जिडकाव होता या और जिनके किनारे फूलों के पीधे लगे थे। हवेलियां रत्नों से चमकतो थीं श्रीर राजधानी श्रकाश से बातें करती थीं। शहर के चारों क्रोर दुर्ग और म्हाइयाँ थीं। श्रयाध्या का चित्र बड़ी शान्ति, सुख श्रीर वैभव का है। यहां भी व्यवसाध्यों की श्रेणियां नजर त्राती हैं। त्र्रयोध्याकांड में सीता राम से पूछती हैं कि श्रेणियों के मुखिया कहाँ हैं जो तुम्हारी सेवा में आने वाले थे "? राजा लोग कला, गान इत्यादि की सहायता करते थे । राजा का कर्नव्य था कि किसानी

१. अयोष्याकांड २॥ राज्य की आवश्यकता के लिये देखिये अयोष्याव १०३॥

२. व्ययोध्याकांड १७॥ ८२॥

६ बाल ० ण विशेष्या० ७९ ॥ ८२ ॥ १०४ ॥ युद्द० १६० ॥

भ अयोध्या**० १००** ॥

५ अयोध्या० पा ६॥ २६॥

६. अयोध्या० ६५ ॥

और ग्वाली पर कृपा करें, सबकी अपने २ धर्म में लगायें, गुरु, गृद्ध मुनि, अतिथि इत्यादि का सग्मान करें। जहां राजा नहीं हैं वहां न धर्म है, न सुख है, न कुटुम्ब है. और न म्याह है। राजा ही सत्य है, राजा ही नीति है . . . राजा ही मां है, राजा ही बाप है, राजा ही सब का मला करता है ।

ब्राह्मणों का पद रामायण में महाभारत से ऊंचा माकूम होता है। बालकांड में कहा है कि क्षत्रियों सामाजिक जीवन की शक्ति बहुत नहीं है, ब्राह्मणों की शक्ति उनसे ज्यादा है। ब्राह्मण समक्षकर मार डाला। फिर उसे ब्राह्मण समक्षकर बहुत विलाप करने लगे। मरनेवाले ने सान्त्वना दी कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं मैं तो शहर स्त्री से वैश्य का पुत्र हूं। तब राजा का शोक कुछ कम हो गया। च्यवन के ब्रान्तिम कथन से यह भी मालूम होता है कि अन्तर्जातीय व्याह इस समय भी होता था। रामायण में बहुत से तपस्थी हैं पर यह राजदर्शों में जाते हैं और उपदेश देते हैं। कोई २ तपस्थी बड़ी रंगीन तबीयत के थे। अरण्यकांड में एक तपस्थी पांच अप्सराझों पर मुख्य होकर गाना सुनता हुआ। उनके साथ कल्लोल करता है।

३, अयोध्या० ३०० ॥

२, अयोध्या० ६७॥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>़ बालकोड ५४ ॥

**४. बालकांड ६३ ॥** 

प. बासकोड ३५ ॥ ५२ ॥ **धरण्यकोड १ ॥ ६ ॥ इ**स्यादि ।

<sup>4.</sup> घरण्यकांड ११ A

विश्वामित्र इस बरस मेनका के साथ रहते हैं । साधारणतः सारी रामायण में ऋषियों के परिवार हैं। उत्तरकांड कुछ पीछे का है पर उससे पता लगता है कि केई २ स्त्रियां भी कड़ो तपस्या करती थीं । राजकुमारियां बहुधा स्वयंवर करती थीं पर पिता की शर्त कभी २ ऐसी होती थी कि उनके। वरने की कोई स्वतंत्रता न रह जाती थी । साधारण पुरुषों को कभी २ कश्याद्यों के लिये येगय वर न मिलने से कल्या मुपोबन को जड़ मालूप होनी थी । स्त्रियां बाहर आती जाती थी । सूर्पणला राम और लक्ष्मण से स्वतंत्रता पूर्वक बात चीन और दिल्लगी करती हैं। स्त्री का धर्म था कि पति की सेवा करे । अयोष्याकांड में दशस्य कैकीय से कहते हैं कि कौशल्या मां, वहिन, पत्नी, मित्र श्रीर दग्सी की तरह मेरी सेवा करती रही है । राम की सेवा करने के लिये सीता बन को जाती है । पर बहुवियाह के कारण राज घरानों में बड़े क्लेश होने थे। अयोध्याकाँड में कैकेयि की षग्नाते हुये मंथरा कहती है कि अगर राम की गद्दी हुई तो तुम कौशल्या की दासी हो जाब्रोगी, भरत राम के दास हो जायंगे और तुम्हारी पताहू दुख पार्येगी; राज पाकर राम भरत की दूर परदेस में या दूसरी दुनिया में ही भेज दें गंै।

१, बालकांड ६३ ॥

२. बसरकांड १७॥

३. बालकोड ३१ ॥ ६७ ॥

४, उत्तरकांड १२॥

<sup>1.</sup> भरण्यकांड १७-१८ ॥

६, अयोध्याकांड १२॥

७, अयोध्याकांड ८॥

कैकेयि ने शम को १४ बरस का बनवास दिला दिया। कीशल्या राम से दुखड़ा रोती है कि पति ने निरादर करके मेरा अपमान किया, पति के स्नेह का सुख मैंने न जानाः सीतें अब मेरी श्रवहेलना करंगी, मैं कैकेयि की दासियों के बराबर हो गई. वरन उनसे भी नीची हो गई। इन सीतों के साथ तो मैं न रह सक्ंगी । अगर तुम पिता की श्राहा मानकर यन जाते ही हो तो सुभी भी अपने साथ हे चला । दशरथ के मरने पर कौशल्या कैकाय का कासती है और भरत भी उसे फटकारते हैं । क्रोधित होकर लक्ष्मण पिता की बुद्दा स्त्रीण कहता है और उन्हें मार डालनं का प्रस्ताम करता है । आगे संदेह के कारता लक्ष्मण भरत को, कैकिय और उसके मित्रों को मारने का विचार करता है । पर इस सारी खटपट में राम की बरावर यही सलाइ है कि पुत्र को पिता का और पत्नी का पति का अदेश प्रसम्रता सं सिर पर रखना चा.हये, और बहु को सास ससुर की संवा करनी च हिये । सीता कहती है कि स्त्रां का सहारा न तां मां बाप सं है, न पुत्र मित्र स है, न अपने से है; पति ही एक मात्र सहारा है, इस लोक में और परलोक में- . . मां बाप ने मुक्ते यही सिखाया था कि हर अवस्था म पति

१. भयोध्याकांड २०॥ २४॥

२. श्रयोध्यावांड ६६॥

वे, **प्र**योध्याकांच ७३-५७॥

४ अयोध्याकांड २१॥

५ अयोध्याकांड ९५॥

६ अयोध्याकांड २४॥ २६॥ २८॥ ९७॥

के साथ रहना । व्याह पर दशरथ की कन्या शानता को रानियाँ उपरेश देती हैं कि पित, समुद्र और बड़ों का आद्र करना। पित ही स्त्री का देवता है । रामायण में व्यक्तिगत चित्र का आदर्श बहुत ऊंचा है। श्रारम में ही नारद और चाल्मीकि की बात चीत में और फिर अयोध्याकांड में राम को मृदुता, शान्ति, दया, शौर्य, संयम, कृतक्षता इत्यादि सब गुणों का भएडार कहा है।

कुटुम्ब में पुत्र की लालसा सदा की तरह प्रवल है द्वारध पुत्र के लिये बड़े यह करते हैं । महाभारत की तरह रामायण में भी आतिथ्य का आदर्श बड़ा ऊंचा है। अरएय-कांड में ब्राह्मणभेष में रावण के आने पर सीता सोचती है कि यह मेरा अतिथि होकर आया है, आगर इससे न बालूगी ता शाय देगा ।

रामायण श्रीर महाभारत के धार्मिक खिद्धान्त साधारणतः वैदिक धर्म के हैं पर कुछ नये देवी
धर्म देवताश्रों की पूजा पर ज़ीर दिया गया
है । भीष्मपर्व में कृष्ण श्रद्धांन की
श्रादेश करते हैं कि लड़ाई के पहिले दुर्गा की पूजा
करों। दुर्गापूजा उस शक्तिपूजा का पहिला रूप है जो
श्रागे चल कर बहुन प्रचलित हुई और शाक्त पन्या का
मुख्य सिद्धान्त हुई। शिव की पूजा भी महाभारत में है

१, श्रयोध्याकांट २७॥

२. बालकांड १८ ॥

३, अयोध्याकांड १॥

४. बालकांड ८-१७॥

प. आरव्यकोड ४७ ॥

श्रीर उसके आधार पर पाशुरतपन्थ का विधान है। कुछ मार्गो में कुष्ण को विष्णु या परमेश्वर का श्रवतार माना है श्रीर श्रवतारों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। श्रवतारों के साथ २ ही भक्तिमार्ग का ज़ोर बढ़ा श्रीर विशेष कर कृष्णु की भक्ति मोक्ष का साधन मानी गई। बार दार कहा है कि संसार में सुख श्रीर दुख दोनों सब जगह मिले हुये नजर श्राने हैं पर दोनों ही अनित्य हैं। धर्म से स्थायी सुख मिलता है—मेश्स प्राप्त होती है। कर्म का बन्धन जीव को बांधे हुये हैं; इससे मुक्त होने ही सदा के लिये श्रानन्द मिलता है।

# भगवद्गीता

नये धार्मिक भाव का श्रेष्ठ का भगवद्गीता में है जो महाभारत में शामिल है और जिल्की रचना उपनिपदीं के बाद हुई थी । कहा-भगवदगीना घत है कि उपनिषद गाय हैं और गोपाल-नन्दन दहनेबाला है। गीता में उपनिषदी के कुछ सिद्धान्त भावुर जनना के अनुकूल बनाकर भक्त से मिलाये गये हैं। धमक्षेत्र करुक्षेत्र में कौरव और पास्ट्य सेनाओं के जमा होने पर कृष्णा श्रद्धांन के स्थ की श्रागे ले जाने हैं। सम्बन्धियों की चारी श्रीर खड़े देखकर श्रर्जन की दया और करुणा हं।ती है, युद्धका साहस ट्रा जाता है श्रीर गाण्डीव धतुष हाथ सं गिर पडता है। कर्तव्य पर फिर टढ़ कराने के लिये कृष्ण श्रज्ञान का संसार, आत्मा, परमात्मा का यथार्थ उपदेश करने हैं और मोह एवं शीहता छुडाने हैं । इस महान् उपदेश में तत्त्रज्ञान की कई लहरें हैं जैसे कान, याग और भक्ति: ब्रह्म और अवतार और २४

काचार के भो सिद्धान्त हैं। गीता पर बहुत से भाष्य रचे गये हैं जिनमें शंकराचार्य का सब सं प्रसिद्ध है। टीका टिप्पिंग्यां अब तक हो रही हैं। इनमें गीता के याक्तों के अनेक अर्थ किये हैं और कहीं २ बहुत खीच तान की है। यहां पर केवल तत्त्वझान की दृष्टि से गीता के मुख्य सिद्धान्त संक्षेप से बताये जायगे।

### आत्मा अमर और नित्य है।

करती न जलती भीगती शोषण न होती है कभी। वह ।नत्य, स्थिर, है मर्थ-यापी, अवल शोर अनन्त भी॥ बज, निविकार अधिन्य अह अध्यक्त जिसकी है कहा। क्या अधित उस को शोच करना है! उसी दिस यों बहा॥

पर यह आत्मा कर्मबन्धन में बंधा हुआ है और इधर उधर भटकता है। कर्मबन्धन सं मुक्ति कर्म छोड़ने में नहीं है किन्तु कामना छोड़ने में है, फल की अभिलापा, आकांक्षा, छोड़ने में है।

> फक काम चिन्ता चाह छोड़ों, छोड़ दो दुर्वोद्ध गे। येगास्य हो कर कर्म कर, हो प्राप्त जिनमे बुद्धि को॥ करते चलो तुम कर्म, फल की चाह चिन्ता छोड़ दो। मद मेरह माया वासना के, जाल की तुम तोइ दो॥

इससे यह अभिप्राय निकलता है कि कर्म करना आतमा का स्वमाव है; कर्म से न कोई वच सकता है और न किसी को बचना चाहिये; पर कामना छोड़ देनी चाहिये, फल की धाँछना न करनी चाहिये; समर्खुछ, समनाच होना चाहिये। कर्म से भागना बेकार है, अस्वामाविक है, निन्द-नीय है पर मनुष्य का स्थितप्रक्ष होना चाहिये। स्थित-प्रक्ष के लिये शुभ और अशुम, तुल और सुन, हर्ष और षिषाद सम बरागर है। यही समा कर्मयोग है। कर्मयोगी हानि और लाभ के परे है। स्वयं परमेश्वर कर्म करता है पर कल में आस्रांक नहीं रखता। कृष्ण मगवान कहते हैं कि अगर में कर्म छोड़ दूँ तो सारा संसार आलसी हो जाये। निष्काम कर्म स्वयं महान् यब है जिसके फल से भारमा ब्रह्म में छोन हो जाता है। तथापि गीता ने ज्ञान का महात्म्य माना है क्योंकि ज्ञानी परमेश्वर की समकता है और सच्चे मार्ग को देखता है। श्रंकृष्ण कहते हैं:—

ज्ञानी मुक्ते चरु में उसे धरयन्त प्रित्र हूं सर्वदा । घरण भभी हैं गक्त पर है भारमवत् ज्ञानी सदा ॥ वह योगयुक्त सदैव मेरे ध्यान में रहता छगा । वह जानता है बम मुक्ते ही उत्तमोत्तम गति, सगा ॥

ज्ञान का प्रधान विषय है अध्यातम । जानना चाहिये कि प्रद्या नित्य है, अक्षर है, प्रत्येक वस्तु का आधार है । औ-कृष्ण कहते हैं कि यह समक्ष लो कि मुक्तसे अर्थात् परमेश्वर से सारा जगत् पैदा हुआ है।

. . . . . . . . . .

सुन को कहीं मुक्त से परे कुछ भी धनंत्रय ! है नहीं।
मिणिमाल सम मुक्त में प्रथित हैं सब, घलग कोई नहीं।
रम रूप हूं कीन्तेय ! जल में, हूं प्रभा शिशा सूर्व्य में।
ॐकार वेदों में, तथा हूं शब्द मैं ही शून्य में॥
मैं पुरुष में पुरुषार्थ, पृथ्वी में सुपावन गम्ब हूं।
हूं तेज मैं ही ध्विन में, हो जीव जीवों में रहूं॥
हे पार्थ ! तापम सप तथा सब प्राणियों का बीज हूं।
मैं पण्डितों की कुदि, मैं तेजहिवयों का बीर्थ हूं॥

परमेश्वर स्वयं अव्यक्त है पर संसार उसी से व्यक्त है।

उसमें सब हैं पर वह उनमें नहीं है, कल्पान्त में सब उसमें लीन हो जाते हैं और फिर कल्प के आरंभ में उससे जन्म पाते हैं। लेकिन परमेश्वर जीवों के सुख दुख से उदासीन नहीं है। जब २ धर्म की ग्लान होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब युग २ में वह दुएं। को समन करने के लिये और साधुआं की रक्षा करने के लिये अवतार लेता है। मनुष्य का चाहिये कि परमेश्वर को सब कुछ अपंश कर दे, परमेश्वर की भक्ति करे। इस म्थान पर गीता भक्तिमार्थ में प्रवेश करती है। यों तो निर्मुण ब्रह्म का भी चिन्तन किया जा सकता है पर समुण ब्रह्म की भक्ति अधिक सरल और अधरकर है। शिक्टप्ण कहते हैं:—

हे पाथं ! तब काजा भरोसा त्यागि सुक पर रख मदा ! निज कर्म कर कार्यण सुके भजने मुके जो सर्वदा ॥ करते सदा जो ध्यान मेरा । प्रय सुके ही जानते । सब नेह नाता तोड़, जो सवस्त्र सुक का मानते ॥ हे पार्थ ! इनका । चित्त मन रमता सुकी में सर्वदा । भव सिन्धु से इद्धार उनका शीध मैं करता सदा ॥ मन का लगा सुक में सुके सर्वस्त्र अपना मानलो । देहान्त पांछे वास सुक में तुम करागे जानलो ॥

जो परमेश्वर की भक्ति में तल्लीन होता है वह संसार का सब माया मोह छोड देता है। वह परमेश्वर का ध्यान करता है—योग करता है। यहां गीता ने योग को भी कर्म,

. . . . . . . . . .

गीता के यह पद्मानुवाद प० जगदीश नारायण तिवारी के अनुवाद से उद्दर्शन किये हैं।

झान और भक्ति से जोड़ दिया है। इस तरह धार्मिक विचार की कई धाराओं के सङ्गम से एक ऐसी विशाल तरंग बनी है जो अब तक मनुष्य जीवन का हरा भरा करती है और सांसारिक होशों से दुखी आत्मा को शान्ति देती है।

#### सातवाँ अध्याय

## दर्शन और धर्म।

इतिहास में ब्रानेक जातियों ने संसार श्रीर सभ्यता के एक न एक अङ्ग की पूर्ति विशेष कर से की है। उदाहरणार्थ प्राचीन प्रोस ने भारतीय दर्शन संसार को सौन्दर्य का भाव प्रदान किया अर्थात् अपनी सभ्यता में कला साहित्य और जीवन के सौन्दर्य का पेसा चमत्कार दिखाया कि संसार मुग्ध होकर श्रनुकरण करने लगा। प्राचीन राम ने इसी तरह व्यवस्था और कानून के भावीं के द्वारा संसार की प्रगति को बढाया । प्रार्थान भारतवर्ष ने सभ्यता की सब से बड़ी सेवा तराज्ञान अर्थात् दर्शन के द्वारा की यों तो भारत में सभ्यता के श्रीर भी बहुत से श्रङ्गों का विकास हुआ, साहित्य, व्याकरण, कला. गांगत, उयातिष, वैद्यक, इत्यादि में इतनी उन्नति हुई कि आज भी आश्चर्य होना है। पर यह क्षेत्र जिसमें भारतीय बुद्ध ने सबसे बड़े चमरकार दिलाये, जिसमें उनकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर सका है. जिसमें उन्होंने संमार पर अपनी छाप लगा दी है-वह क्षेत्र तस्वज्ञान का है। यहां हिन्द्यों की पैनी अन्तर्राध्य श्रीर तर्क ने जड श्रीर चेनन, आत्मा श्रीर परमात्मा, मन और बुद्धि, स्वयं विवार और तर्क इत्यादि २ के स्वमाव को जानने का प्रयक्ष किया है।

इस गम्मीर से गम्भीर समीक्षा में उन्होंने अनुपम स्वतंत्रता

स्रोर निर्भयना दिखाई है। अपना तर्क जिधर ले जाय उधर जाने को वह तथ्यार थे। न किसी अचलित धार्मिक सिद्धान्त की परवाह थी, न लोकमत का डर था, न आन्तरिक भीठता थी। सत्य का पता लगाना ही उनका एक मात्र तर्क उद्देश्य था। इस अवस्था मे दार्शनिक मतभेद

अवश्यम्मावी था । दर्शन में जिन बातों की चर्चा होती है वह सब प्रत्यक्ष न हैं और न हा सकती हैं। अगर वह प्रत्यक्ष होती तो उनसे सम्बन्ध रखने वाले सिद्धान्तों की परीक्षा एकदम हो जाती, सब की सत्य असत्य का पना ऐसी स्पष्टता से लग जाना कि मत भेद के लिये बहुन कम अवकाश रहता। रसायनशास्त्र, वनम्पतिशास्त्र इत्यादि में ऐसा ही होता है। पर दर्शन में आत्मा या परमात्मा, कर्म या मेक्ष, सृष्टि या प्रलय, इन्द्रियनशोवर नहीं हैं।

उनके विषय में तर्क करने २ भिन्न २ पुरुष भिन्न २ परिणामी

पर स्वभावतः पहुँ चते हैं । इस तरह अनेक

मनभेद विचार श्रृंखलाएं अर्थात् अनेक व्यवस्थित

दर्शन उत्पन्न होते है । हिन्दुस्तान में इतनी
सहनशीलता थी कि लोग सब दर्शनों के प्रयन्न श्रीर खोज का

श्राद्र करते थे श्रीर, मत मेद होने पर भी सब को उच्च म्थान देने
थे। प्राचीन दर्शनों के बारे में एक श्रीर बात याद रखनी चाहिये।

उन दिनों विद्या का वैसा विशेषीकरण नहीं

उन दिनों विद्या का वैसा विशेषीकरण नहीं विशेषीकरण था जैला आज कल है अर्थात् प्रत्येक विषय का प्रभाव का अध्ययन अलग २ विशेषज्ञों के द्वारा दानहीं होताथा। आज कल मानसशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति-

सदा नहीं होता था। आज कल मानसशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति-शास्त्र, भै।तिकशास्त्र सब अलग २ हैं और अलग २ ही पढ़े जाते हैं। प्राचीन समय में यह सब एक दूमरे से जुड़े हुये थे और एक ही व्यवस्था के माग थे। श्रात्यव पुराने दर्शनां में बहुत सी बानें विलानी हैं जो वर्तमान पद्धित के श्राचुनार तत्त्वद्यान में नहीं शामिल की जाती। वर्तमान विशेषीकरण से इतना लाभ तो श्रावश्य हुश्रा है कि प्रत्येष्ठ शास्त्र का विकास स्वतंत्रता से श्रीर तेज़ी से हाना है पर इसके कारण हान की एकता का, विद्या के सामंजस्य का, माव गीण हो जाना है। प्राचीन भारत में विश्वशान की एक सुसंगिटित पद्धित का भाव बहुन प्रवल था श्रीर विद्या की सव शालायें एक ही तन से सम्बद्ध थी।

भारतवर्ष में दर्शन की इतनी चर्चा रही कि दर्शन धर्म का भाग हो हर सारी जनता के भारतीय दर्शन मानसिक और श्रध्यात्मिक जीवन का का प्रभाव श्रद्ध हागा। दर्शना के कुछ माटे २ सिद्धान्त विद्वानों की कुटियों से निकल कर जनना के प्रत्येक वर्ग में फैल गये। श्रात्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोझ इत्यादि पर सव लांग विचार करने थे या कम संकम कुछ विश्वास रखते थे। साहित्य में भी इन दार्शनिक सिद्धान्ता का उल्लेख बार २ आया है। भारतीय दर्शन का प्रभाव देश तक ही परि. मत नधा। बीद्ध धर्म के साथ वह लंका, बर्मा, स्याम, स्थान, जारान, तिब्बत, श्रीर मंगंश्वियः तक पहुँचा । शायद मानुली श्रामद र्कत से वह पांच्छम में ब्रास नक पहुँबा। मध्यकाल में उसने इस्लाम पर प्रनाव डाला और सुही धर्म की उत्पत्ति में सहायता की । सूर्ता धर्म सारे इन्लामिक ससार में एक बड़ी शांक रही है और साहित्य पर उसकी छाप अब तक लगी हुई है । १८वी ईस्वी सदी से भारतीय दर्शन का

श्चाध्ययन यूक्षप में प्रारंभ हुआ और शौपनहायर, डीयसन आहि श्रानेक दार्शानको पर उसका प्रभाव हिएगोचर है। श्चभी उसका इतिहास समाम नहीं हुआ है। सम्भव है कि भविष्य में भी वह नई दार्शनिक हलक्लों का कारण हो।

पुरानं दर्शनों के सिद्धान्त, शैली श्रीर गौरव की श्रच्छी तरह समभने के लियं मूलप्रन्यों का पढ़ना ज़करी है। यहां उनके मूल सिद्धान्त संक्षेप से केवल इस लिये लिखे जांयगे कि उनके बाद पुराने क्लिए प्रन्थों के परिशोलन में पाठकों को सहायता मिले।

तत्वज्ञान की जो घारापं देश में बह रही थीं बह चार्वाक, जीन और बौद्ध और मिक्क या भागवतछ दश्ने सिद्धान्तों के अलावा ६ दर्शनों के क्रप में प्रकट हुई — न्याय, वैशेषिक, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा या वेदान्त और सांख्य। इनके सूत्रों की या स्वयं इनके सिद्धान्तों की उत्पत्ति और उत्तरोत्तर विकास का समय ठीक २ निश्चय नहीं है पर मौर्य साम्राज्य के पहिले ई० पू० चौथी सदों के पहिले इनकी मुख्य २ बार्ने निश्चत हो चुकी थी। आगे कुछ और विकास हुआ, जैसे शंकराचार्य और रामानुज के द्वारा, पर मोटे २ सिद्धान्त ई० सन् के कई सी बरस पहिले ते हो गये थे। छही दर्शन वेद की प्रमाण मानने हैं पर वेद के वाक्यों के अर्थ अपने २ ढंग पर लगाने हैं और वास्तव में स्वतंत्रता से खोज और तर्क करते हैं।

सांख्य के बहुनेर सिद्धान्त उपनिषदों में और इधर उधर
महानारत में भी मिलते हैं। इसके प्रव-सांख्य तंक अधवा यों कहिये व्यवस्थायक कपिल जो ब्रह्मा, बिच्छु या अग्नि के अवतार माने जाते हैं ई० पू० ७-६ सदी में हुये होंग पर इसका पहिला प्राप्य प्रन्थ, ईश्वर कुष्ण क्रन सांख्य कारिका तीसरी ई० सदी को रचना है। ८ वी ई० सदी के लगभग गौडपाद ने कारिका पर प्रधान टीका लिबी जिस पर फिर नारायण ने सांख्य-चिन्द्रका लिखी। नवीं ई० सदी के लगभग वाचम्पति ने सांख्यतस्वकी मुदी लिखी। अन्य हिन्दू दार्शनिकों की तरह सांख्यदार्शनिक भी बड़े निर्भय और स्वतंत्र विचारक हैं, अपनी खिचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहीं फिफकते पर औरों की तरह उन पर भी दूसरे दर्शनों का प्रभाव पड़ा है।

सांख्य दर्शन अनीश्वर वादी है अर्थात् संसार का कर्ता हर्त्ता किसी का नहीं मानता । सारा जगत् और अगत् की सारी वस्तुपं प्रकृति और पुरुष अर्थात् आत्मा और उनके संयोग, प्रतिसंयोग से उत्पन्न हुई हैं । पुरुष एक नहीं है

जैसा कि वेदान्ती मानते हैं किन्तु बहुत पुरुष से हैं। सब का श्रलग २ सुख दुख होता है जिससे प्रगट है कि श्रनुभव करने वाले

श्रालग २ हैं। पुरुष जिसे श्रात्मा पुमान, पुंगुणजन्तुगीयः, नर, किंव, ब्रह्म, श्रक्षर, प्राण, यः कः, श्रोर सत् भी कह सकते हैं श्रानादि है, श्रानग्त है, देखने, जानने और श्रानुग्य करने वाला है, निगुण है। पदार्थों का पुरुष नहीं उत्पन्न करना, प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष के सियाय जो कुछ है प्रकृति है। प्रकृति के श्राट प्रकार हैं—

महति अन्यक्त, बुद्धि, अहं हार वैकारिक, तैजस और भूतांदि), और शब्द, स्पर्श, वर्ण,

रस और गंध के तन्मात्र। श्रव्यक्त जिसे प्रधान ब्रह्म, पुर, भ्रुत्र, प्रधानक, अक्षर, क्षेत्र, नमस् और प्रस्तुत भी कह सकते हैं. अनि श्रि और अनस्त है। यह मानो प्रकृति का अविकलित तस्त्र है; इसमें न का है. न गंध है, न रस है. न यह देखा जा सकता है, न और किसी इन्द्रिय से शहण किया जा सकता है। प्रकृति का दूसरा प्रकार है बुद्धि या अध्यवसाय। यहां बुद्धि शम्द्र का प्रयोग कुछ असाधारण अर्थ में किया गया है। बुद्धि एक महत् है और प्रकृति पर प्रभाव डालती है। बुद्धि के आठ कप

हैं—चार सात्त्विक और चार तामसिक। इदि सात्त्विक रूप हैं - धर्म, झान, वैराग्य और पेश्वर्य। इनके उल्टे चार तामसिक रूप

हैं । बुद्धि के। मनस्, मित, महत्, ब्रह्म, ख्याति, प्रक्षा, श्रुति, धृति, प्रज्ञानसंतिति, स्मृति श्रौर धी भी कहा है पर शायद सांख्यदर्शन में पहिले बुद्धि एक तरह के महत् या ब्रह्म के अर्थ

में ही मानी जाती थी। ऋहंकार या ऋभिमान भहकार वह है जिससे "मैं सनता है" "मैं देखता

भहकार वह है जिससे "में सुनता हूँ " "में देखता हूँ " मैं भोग करता हूँ " इत्यादि धारणा

उत्पन्न होती हैं। सांख्य सिद्धान्त में श्रहंकार प्रकृति से उत्पन्न होता है श्रीर बुद्धि के मेल से होता है। इससे श्रहम् का भाव निकलता है। श्रहंकार के। तैजस, भूनादि, सानुमान श्रीर निरनुमान भी कहते हैं। श्रहंकार से पाची तन्मात्र निकलते हैं जिन्हें श्रविशेष, महाभूत, प्रकृति श्रभोग्य श्रशु, श्रशान्त, अद्योर, श्रीर श्रमुद्ध भी कहते हैं।

पर पुरुष और इन आठ प्रकृतियों की मिलाने से भी जगत् के व्यापार स्पष्ट नहीं होते। विकार पुरुष और प्रकृति के निकटतर सम्बन्धीं के द्वार और मार्ग बनाने की ज़रूरत है। श्रीर प्रकृति के भी सरल प्राह्य रूप बताने की ज़रूरत है। इस लिये सोलह विकारों की करुपता की है आर्थात् पांच बुद्ध इन्द्रिय, पांच कर्म इन्द्रिय, मन और पांच महाभूत । पांच बुद्धि इन्द्रिय हैं—कान, श्रांख, जान, नाक श्रीर त्वचा जा श्राने २ उपयुक्त पदार्थों का ब्रह्ण करती है। पांच कर्म इन्द्रिय हैं—श्रावाज़, हाथ, पैर, जननेन्द्रिय श्रीर मल त्यागने का स्थान । मन अनुभव करता है। पांच महाभूत हैं— पृथियों, जल. तेज, वायु श्रांर श्राकाश । भूतों का भूतिवशेष विकार, विब्रह, शान्त, धोर, सुढ़, श्राकृति, श्रांर नजु भी कह सकते हैं। पुरुष, श्राठ प्रकृति, श्रांर तत्त्व सालह विकार मिलाकर प्रचीस तत्त्व कहलातं हैं।

अहं कार के कारण पुरुष अपने को कर्त्ता मानता है पर वास्तव में पुरुष कर्त्ता नहीं है। यदि पुरुष स्वयं ही कर्त्ता होता तो सदा अखे ही कर्म करता। वात यह है कि कर्म तीन गुणी

के कारण होते हैं—सत्त्व, रज श्रीर तम। गुण यह केवल साधारण अर्थम गुण नही

हैं किन्तु प्रकृति के भाग हैं; आभ्यन्नरिक भाग हैं। अगर तीनों गुणों में सामञ्जन्य हो तो सबसे अच्छा है लेकिन अगर किसी ओर से विपमता है अर्थात् किसी एक की कोई प्रधानना है तो प्रकृति में संचलन होता है। इस तरह जगत् का आरंभ होता है और इसके विपरीत कम से अन्त होता है। इस कम को संकर, प्रतिसंकर होते हैं। संकर का कम इस तरह है—जब अञ्चक का सम्पर्क पुरुष में होता है तब बुद्धि प्रगट होती है; बुद्धि से अहंकार प्रगट होता है जो तीन तरह का है, वैकारिक अर्थात् सत्त्व से प्रभावित, तैजस अर्थात् रज सं प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियों

को पैदा करता है और तामस जो भूनादि पैदा करना है। भूनादि से तन्मात्र उत्पन्न होने हैं और तस्मात्र से भौतिक तस्त्र । इस प्रकार सं हर संकर का विकास चलता है। इससे उल्टा कम प्रतिसंकर का है जिसका भ्रन्त प्रलय है। भौतिक तस्य तनमात्र में भी परिशान हो जाने हैं। प्रतिष कर तन्मात्र, सहंकार में, त्रहंकार बुद्धि में श्रीर बुद्धि श्रव्यक्त में । श्रव्यक्त का नाश नहीं हो सकता। उसका विकास और किसी चीज से नहीं हुआ है । प्रतिसंकर पूरा होते पर पुरुष और अध्यक्त रह जाने हैं । पुरुष अत्रिवेक के कारण प्रकृति से सम्बन्ध करता है; विवेक होने पर सम्बन्ध हूट जाता है। सांख्य यह प्रकृतिपुरुप्यिवेक वेदान्त के श्रारम्बिकेक मिलता जुलता है। पर पुरुष का यह र्श्वाववेक कैसे पैदा हाता है कि बह **प्र**विवेक श्रपने को-अर्थात् श्रात्मा को - इन्द्रिय, मन या बुद्धि समभ लेता है ? पुरुष आप काम नहीं यर सकता ना त्रंगुण्य कहां से आ जाता है बुद्ध कहां से पैदा हो जाती है ? इस प्रश्न का उत्तर सांख्य में नहीं मिलता । कैसे भी पैदा हुआ हो, यह आविवेश सब दुख की जड़ है। रसी से जन्म मन्या हात। रहता है । पुनर्जन्म के सम्बन्ध में सांख्य यह भी मानता है कि स्थूल शरीर के आनावा एक लिङ्गशरीर या प्रातिबाहिक शरीर है जो बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच तनमात्र और पाँच आध्यन्तरिक इन्द्रियों का बना है, जो दिखाई नहीं पहता पर उसीके कारण एक पुरुष का दूसरे पुरुष से भेद किया जाता है, वह कर्म के श्रनुसार

बनता है मरने पर पुरुष के साथ हुसरे जन्म में जाना
है बौर फल भोगना है। यह सांख्य दर्शन
कर्म बार २ ज़ोर देना है कि इस अविवेक से
ही पुरुष संमार के जंताल में फैंस गया
है, परिमित हो गया है, दुख उठा रहा है। विवेक होने
ही यह दुख दुर हो जाना है, कृत्रिम
कैनस्य सीमांप मिट जानी हैं, पुरुष को कैरस्य
मिल जाता है। कैनस्य में कोई दुख
नहीं है, कोई परनम्बना नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यही मोश्न है।

सांख्य में तीन प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, श्राप्तवचन श्रौर
श्रमाण पर श्रागामी सेवकों में बहुत सा मत
भेद नज़र श्राता है । इतके श्रमाण
सांख्य प्रम्थों में श्रमिशुद्ध (व्यवसाय, श्रमिमान, इच्छा, कर्त्तध्यता, किया ), कर्मयानि (धृति, श्रद्धा, सुखा, श्रविविद्दिषा,
विविद्धिषा ), वायु (प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान),
कर्मातमा (वैकारिक, तैतस, भूतादि, सानुमान, निरनुमान),
श्रविद्धा तमस्, मोह, महामोह, तामिस्र, श्रन्थतामस्र),
तुष्टि, श्रतुष्टि, सिद्धि, प्रसिद्धि, मूलिकार्थ, पष्टितन्त्र, श्रनुप्रहसर्गे, भृतसर्ग, दक्षिणा, इत्यादि २ की भी विस्तृत
ध्यास्या की है।

उत्तर मीमांसा या वेहान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं पर न्य रेवार वर्णन सब से पहिले बाद-वेहान्त रायण ने रि० पू० चौथी तीसरी सदी के लगभग वेहान्तपूत्र में किया । सब से बड़ा भाष्य शंकराचार्य का है जो ६ वी रि० सदी में हये थे श्रीर जिन्होंने बौद्ध श्रीर जैन धर्मों का खण्डन किया। वेदान्त के सिद्धान्त पूराण श्रीर साधारण साहित्य में बहु-तायत से मिलते हैं श्रीर उनपर ग्रन्थ आज तक चनते रहे हैं। वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त है कि बन्तुतः जगत् में केवल एक जीज है नहा श्रीर वह है ब्रह्म । ब्रह्म श्रद्धितीय है, उसके सिवाय धौर कुछ नहीं है। तो फिर जगत् में बहुत सी चीजें कैसे दिखाई पडती हैं ? वास्तव में पक ही चोज है पर अविद्या के कारण भ्रम हो जाता है कि बहुत सी चोते हैं। अविद्या क्या है १ अविद्या ध्यक्तिगत श्रज्ञात है: मानवी स्वभाव में चविद्या ऐसी मिली हुई है कि बड़ी कठिनता से दूर होती है। विद्या से ही अविद्या दूर हो सकती है। पर श्राविद्या कोई अलग जीज नहीं है कोरी माया है, मिथ्या है। यदि अविद्या या माया को पृथक् पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म की श्रद्धितीयता नष्ट हो जायगी श्रीर जगत् में एक के बताय दो चीजें हो जायंगी। दूसरे श्रगर श्रविद्या अलग इतन्त्र चीज मानी जाय ता इसका नाश भी न हो सकेगा। क्रान्त, यह श्रविद्या भी मिध्या है, श्रह्यायी है। प्रत्येक ध्यांक या प्रत्येक आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से भ्रमग नहीं है। जो कुछ हम देवते हैं या श्रीर किसी तरह श्चानुगव करते हैं वह भी ब्रह्म का श्चांश है पर वह हमें श्वविद्या के कारण डीक २ अनुभव नहीं होता । जैसे कोई दूर से रेशिम्तान को देखकर पानी समभे या पानी में परछाई देख कर सममे कि चन्द्रमा, तारं बादल पानी के भीतर हैं

श्रीर पानी के भीतर घूनते हैं, उसी तरह हम साधारण

वन्तुओं को ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़ शरीर, या जानवर हत्यादि मानते हैं। उयां ही हम झान होगा, विद्या प्राप्त होगी अथवा यों कहिये कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रह्म रूप प्रगट होगा त्यों ही हमें सब कुछ ब्रह्म रूप ही मालम होगा। इस श्रवस्था को पहुँचते ही हमारे दुख दर्द की माया भी मिट जायगी, सुख ही सुख हो जायगा, हम ब्रह्म में मिल जायँगे अर्थात् श्रपने असली स्वरूप को पा जायँगे। श्रास्मा ब्रह्म है—तुम

ही ब्रह्म हो-तस्त्रमिश संक्षेप में, ताल्पर्थ्य

सन्तमिस यह है कि ब्रह्म लत्य है, जगस् मिथ्या है, आत्मा ब्रह्म है जो ब्रह्म की जानता

है वह ब्रह्म है; ब्रह्म को छोड़कर कोई चीज़ नहीं है कुछ भी पाने, जानने या भोगने लायक नहीं है। तस्त्रमिल में तन् ब्रह्म है स्वम् आत्मा है; बास्तव में दोनों एक है। बेद न्ती मानते हैं कि यह लिद्धान्त वेदों में हैं, बेद प्रमाण हैं, वेद ब्रह्म हें, वंद के दें। भाग हैं—कर्मकाएड खोर ज्ञानकाण्ड; ज्ञानकाण्ड विशेषकर उपनिपद हें; उपनिषदों में अहि-तीय ब्रह्म का उपदेश है। पर बंद का प्रमाण मानते हुये भी शंकराचार्य ने कहा है कि जिसने विद्या प्राप्त कर ली उसने मोक्ष प्राप्त कर ली, वह ब्रह्म हो गया, उसे बेद की कोई श्रावश्यकता नहीं है। जैस बाढ़ से लवालव सरे देश में छोटे तालाब का कोई महत्य नहीं है वैसे ही विद्या प्राप्त कियं हुये श्रादमी के लियं बेद का काई महत्य नहीं है।

विशुद्ध वेदान्त के श्रनुसार ब्रह्म ही ब्रह्म है पर व्यवहार

हिन्द से वेदान्ती जगत् का श्रन्तित्व

व्यवहार मानने की तथ्यार हैं। शंकर ने बीद्ध

शून्यवाद या विद्यामात्र का खंडन करते

हुये साफ़ २ स्वीकार किया है कि व्यवहार के लिये बीज़ों का अस्तित्व और उनकी भिक्षता माननी पड़ेगो। इसी सरह यद्यपि महा वास्तव में निर्गुण ही है व्यवहार में उसे सगुण मान सकते हैं। इस तरह महा में शक्ति मानी गई है और शिक्त से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। ब्रह्म से जीवातमा प्रगट होता है। वह अविद्या के कारण कर्म करता है, कर्म के अनुसार जीवन मरण, सुख दुख होता है, अविद्या दूर होते ही फिर शुद्ध कर में आकर ब्रह्म में मिल जाता है। जब तक जीव संसार में रहता है तब तक

स्थान शरीर के श्रालावा एक स्थान शरीर भी रखता है। जब स्थान शरीर पश्च-

तस्व में मिल जाता है तब भी यह स्क्ष्म शरीर जीव के साथ रहना है। यह मुख्यप्राण, मन और इन्द्रियों का बना होता है, जड़ होने पर भी श्रद्धय रहता है श्रीर पुनर्जन्म में श्रातमा के साथ जाकर कर्म फल भोगने में सहाय होता

है। स्थूल शरीर में मुख्य प्राण के स्थूल शरीर अलावा प्राण, उपान, ध्यान समान श्रीर उदान प्राण भी हैं। पर यह सब ध्यव-

हार दृष्टि से हैं, यह सब माया का का है, श्रविद्या का परिखाम है—श्रविद्या या माया जो स्वयं मिथ्या है—मिथ्यास्त्र जो स्वयं कुछ नहीं है। एक ब्रह्म है, श्रद्धितीय है, बस, श्रोर कुछ नहीं है।

येदान्त इतना ऊँचा तत्त्वज्ञान है कि साधारण आत्माओं की पहुँच के परे है। अद्भितीय निर्मुण ब्रह्म का समक्षता कठित है, उसकी मिक करना और भी कठित है अथवा याँ कहिये कि विशुद्ध येदान्त में भक्ति के लिये स्थान नहीं है, भक्ति की आवश्यकता हो नहीं है, इन-विद्या-ही एक

मात्र उपयोगी साधन । पर कारा शानवाद मानवी प्रकृति को संतोष नही देता: मनुष्य का हृदय भक्ति के लिये आतुर है। अनएव कुछ सगुख बद्धाः 😁 तस्वक्षानियों ने वेदान्त के क्षेत्र में एक नया पन्ध निकाला जो मुख्य वेदान्त सिद्धान्ती को स्वीकार करते हुये भी ब्रह्म को समुग्र मानता है श्रीर भक्ति के लिये अवकाश निकालता है। अनुमान है कि बेदान्त में यह परिवर्तन भागवत धर्म या महायान बौद्ध धर्म या साधा-रण ब्राह्मणु धर्म के प्रभाव से हुन्ना । वेदान्त की इस शाखा को जमाने वाले बहुत से तस्वकानी थे जैसे बौद्धायन, हं म, द्रमिष्ठ या द्रविद्ध, गुहरेब, कर्पार्दन, भक्षि । इनके समय का पता ठीक २ नहीं लगता पर बारहवी ईस्वी सदी में रामानुत्र नं इन पूर्वाचार्यों का उल्लेख किया है। बौद्धायन श्रीर द्रमिड़ शंकर के पहिले के मालूम होते हैं। स्वयं रामानुत ने नयं वेदान्तमत को पक्का किया और उसका प्रचार किया। रामानुत के सम्प्रदाय में आज भी बहुत से श्रवुयायी हैं। शंकर श्रवेतयादी है, रामानुज विशिष्टाह्रैतयादी है। बादरायण और शंकर की नरह रामानुज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य है, विशिष्टाई त सर्वस्थापी है पर वह ब्रह्म को प्रेम या करणामय भी मानते हैं। बहा में चित् भी है, अचित् भी है, दोनी ब्रह्म के प्रकार हैं। श्रात्माएं ब्रह्म के भाग है, श्रतएव श्रनश्वर है, सदा ग्हेंगे । ब्रह्म श्रन्तर्यामी है, श्रर्थात सब ब्रात्माक्यों के भीतर का हाल जानता है। पर मेक्स होने पर भी, ब्रह्म में मिल जाने पर भी, आत्माओं का अरिसत्व

रहता है। ब्रह्म के भातर होते हुए भी उनका पृथकत्व रहता है।

यह सब है कि करूप के अन्त में ब्रह्म अपनी कारणायस्था को धारण कर लेता है और आत्मा तथा अन्य सब पदार्थ संकुषित हो जाते हैं। पर दूसरे करण के प्रारंभ में आत्माओं को अपने पुराने पाप पुष्य के अनुसार किर शारीर धारण करना पड़ता है। यह क्रम मोप्त तक चलता रहता है। जगत् ब्रह्म से निकला है पर बिट्कुल मिथ्या नहीं है। इस विचारश्यकूना में ब्रह्म सगुण हो जाता है; उसमे विशेषताप आजाती हैं; अह त की जगह विशिष्टाहैत आता है; यह ईश्वर प्रेम से भरा है; उसकी भक्ति करनी चाहिये। प्रसन्न होकर वह भक्तों को सब सुख देगा।

पूर्वमीमांसा का विषय-यक्ष, कर्मकाण्ड-वेदों के बराबर पुराना है पर इसकी नियमानुसार व्य-वस्था जैमिनि ने ई० पूर्वायी तोसरी प्रवंशीमांमा मदी में मीमांसासूत्र में की थी। इस सूत्र पर प्रधान टीका कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्त्तिक. तन्त्रवास्तिक और दुण्टीका में ७ ई० सदी में की । कुमा-रिल के आधार पर मगुडनमिश्र ने विधिविवेक और मीमां-सानुक्रमण ग्रन्थ रचे । इनके अलावा भ्रन्य टीकाएं अब तक होती रही हैं। कुमारिल ने शबर के पुराने भाष्य की अनेक स्थाना पर खण्डन किया है पर उसके शिष्य प्रभाकर ने अपनो बृहती टीका में शबर की ही ज्यादा माना है। वेद के दो भाग हैं-पृथमाग अर्थात् कर्मकाण्ड और उत्तरभाग अर्थात् ज्ञानकाग्ड । इसरे कम काण्ड भाग की मीमांसा उत्तर मीमांसा या वेदान्त है। पहिले भाग की मीमांसा पूर्वमीमांसा कहलाती है। विषय का प्रारंभ

हुये जैमिन कहते हैं—प्रधातो धर्म जिहासा अर्थात् अब धर्म जानने की अभिलाषा। अभिप्राय है कि पूर्वमीमांसा धर्म की विवेचना करती है। यह धर्म मंत्रों और ब्राह्मणों का है। मंत्रों का माहात्म्य अपूर्व है। ब्राह्मणों में विधि और अर्थवाद हैं। विधियां कई तरह की हैं—उत्पत्तिविधि जिनसे सामान्य विधान होता है, विनियागिविधि जिनमें यह की पद्धति धताई है, प्रयोगिविधि जिनमें यहों का कम है और अधिकारविधि जो यह बताती है कि कौन किस यह के करने का अधिकारी है। इनके साथ २ बहुत से निषेध भी हैं। इस सम्बन्ध में जैमिनि ने नामधेय अर्थात् यह के अग्नितीत्र, उद्भिद्ध इत्यादि नामों पर भी बहुत ज़ोर दिया है। बाह्मणों के अर्थवादों में अर्थ समकाए हैं।

यहाँ का विधान बहुन से मंत्रों में, ब्राह्मणों में और स्मृतियों में है; कहीं २ बहुत से कम और नियम बताये हैं। कहीं थोड़े से ही बनाये हैं, कहीं कुछ भी नहीं बताये हैं, बहुआ कुछ पारस्परिक विरोध दृष्टिगोचर हैं; बहुत स्थानों पर संशय होता है कि यहां क्या करना चाहिये ? किस समय और किस तरह करना चाहिये ? इन गुत्थियों की सुलभाना पूर्वमीमांसा का काम है। मीमांसकों ने पांच तरह के प्रमाण माने हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ग्रार्थापत्ति श्रार्थान् एक वस्तुविषय में दूसरी वस्तु के श्राधार या भाव से ज्ञान प्राप्त करना और शब्द।

प्रमाण कुमारिल भट्ट ने एक छठा प्रमाण प्रभाध भी माना है जो वास्तव में अनुमान का हो एक भेद है। पांच या छः प्रमाण मानते हुये भी मीमां-सक प्रायः एक ही प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द अर्थात रंश्वरवाक्य या ऋषिवाक्य के आधार पर ही वह यह विधान की गुरिययां सुलभानें की चेष्टा करते हैं। अत-एव उन्होंने बहुत से नियम बनाये हैं कि श्रुति का श्रर्थ कैसे लगाना चाहिये, यदि श्रुति श्रीर स्पृति में विरोध मालूम हो तो स्मृति का अर्थ कैसे सगाना चाहिये, यदि दां स्मृतियों में विराध हो तो श्रुति के अनुपार कीन सा मर्थ माह्य है, यदि उस विषय पर भुति में कुछ नहीं है ता क्या करना चाहिये ? यदि स्मृति में काई विधान है पर श्रुति में उस विषय पर कुछ नहीं है तो कहां यह मानना चाहिये कि इस विषय की श्रुति का लोप हो गया है ! इस सब की मीमांसा माधव ने न्यायमालाविस्तर में षडे विस्तार संकी है। अर्थ लगाने के जो नियम यग्न-विधान के बारे में बनाये गये हैं उनका प्रयोग और विषयों में भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, कानून जो शब्द के श्राधार पर स्थिर है इन्हीं नियमों के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। पूर्वभीमांसा का यह विशेष महत्त्व है। उससे धर्म, आचार. यज्ञ, कानून इत्यादि स्थिर करने में सहायता मिलती है। बास्तर में पूर्वमीमांसा तरवज्ञान की पद्धति नहीं है, यब और नियम विधान की पद्धति है लेकिन परम्परा से इसकी गलना षड्दर्शन में होती रही है। पूर्व-मीमांसा का विषय ऐसा है कि मोमांसकों में मतभेद अवश्यं-भावी था। मीमांसकों में प्रभाकर का मत बहुत प्रवल रहा है।

योग के प्रथम इत्य बेदों में मिलते हैं; उपनिषदों में बार २ उसका कि आया है, बौद्ध और जैन धर्मों ने भी बेग को स्वीकार किया है, बुद्ध और महाबीर ने येग किया था, गीता में कृष्ण ने याग का केश उपदेश दिया है और पद्धति का निर्देश किया है। पर योग की पूरी २ व्यवस्था

दं सन् से एक दो सदी पहिले पतन्त्रित ने योगसूत्र में की जिस पर ज्यास ने चौथी दं सदी में बड़ी टीका देखी जिस पर किर नवीं सदी में वाचस्पित ने तत्त्ववैशारदी दीका बनाई। याग पर छोटे में।टे प्रन्थ वहुत बने हैं और अब तक बन रहे हैं श्मिगचद्रगीता में योग की परिभाषा समस्य शन्द से की है। योग का वास्तविक अर्थ यही है कि आतमा को समस्य प्राप्त हो। वहुत से लेखकों ने बैंग की संयोग अर्थात् परमातमा में आतमा का समा जाना

> माना है पर न तो गीता सं श्रीर न पतक्त्रति के सूत्रों से इस मत का सम-

र्थन होता है। ये।गसूत्र के भाष्य में भाजरेष ने ते। यहां तक कहा है कि ये।ग वियोग है, पुरुप और प्रकृति में विवेक या वियोग है। इसी तरह बौद्ध और जैत जो परमात्मा को नहीं मानते ये।ग को मानते हैं और कहीं २ तो उस पर बहुत और देते हैं। सांख्य से यं।ग का धनिष्ट सम्बन्ध है। योगसूत्र या योगसूत्राज्ञणसन को

सांक्यप्रयान भी कहते हैं। विज्ञानिश्रञ्ज सौक्य से सम्बन्ध जिसने कपिल के सांख्यसूत्र पर टीका की है ये।गवार्सिक और योगसारसंप्रष्ट

का भी रखियता है और दोनों तस्त्रज्ञानों के सम्बन्ध की स्रष्ट करता है। योग ने सांख्य की बहुत सो बातें ले ली हैं पर कुछ नई बातें जोड़ दी हैं, एक तो परमेश्वर, दूसरे पर-मेश्वर की मिक्त. तीसरे चिक्त की पकाप्रता। योगशास्त्रों ने संयम की विस्तृत पद्धति बना ही है। इसीसे योग को सेइयर सांक्य भी कहते हैं।

इसरे सूत्र में पत्रजाति कहते हैं कि विश्व की बुश्चियों का निरोध ये।ग है। यदि मन एकाम करके आत्मा या पर-मारमा के ध्यान में लगा दिया जाय. शन्त्रयों की चंचलता रोक वी जाय और चित्रवृत्तिनिरोध सब व्यापार बन्द करके एक मात्र ध्यान किया जाय तो बारमा को समस्य और शान्ति मिलती है, सब दब मिट जाते हैं भीर आध्यात्मिक आहाद प्रगट होता है। मन की चञ्चलता बोमारी, सुस्ती, संशय, लापरवाही. मिथ्यात्व इत्यादि से उत्पन्न होती है। इन्होंसे दुक्त भी उत्पन्न होता है। इन सब की दूर करने के लिये मन की तत्त्व पर स्थिर करना चाहिये । इसकी व्यारेवार व्यवस्था पतञ्जलि के ये।गसूत्र में है । सूत्र के सार पाद हैं-समाधि माधन, विभूति श्रीर कैवस्य । समाधिपाइ में योग का उट-देश्य और इत बनाया है और दिलाया है कि समाधि कैसी होती है। इस समाधि के साधन क्या हैं-यह दूसरे पाइ में बताया है। समाधि से बहुत सी अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं-इन विभूतियों का वर्णन तीसरे पाद में है। इन भागों में योग के बहुत से अभ्यास-कियाएं-भी यताये हैं। येश्य की पराकाष्ट्रा होने पर श्रात्मा को कै बस्य प्राप्त होता है-अर्थात् जगत् के जंजाल से हटकर शास्त्रा श्राप में ही लीन हो जाता है। यह न समकता चाहिये कि योग मत में कैवल्य होते वह कैवस्य शास्मा परमेश्वर में मिल जाता है। वेस्त कथन पतञ्जलि में कहों नहीं है और न

विकानभिक्ष का योगसारसंबद्ध ही इस घारणा का सम-

थन करना है। यह अप्रथ्य माना है कि यहि साधनों से पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर की छ्या कैवन्य श्रोर मेाक्ष तक पहुँचने में सहायना करनी है। कैप्रज्य का यह प्रिष्य चौथे पाद में है। येगा में श्राम्यास बहुत से हैं जिनसे हियति में अर्थात् वृत्तियां के निराध में श्रीर चित्त की एका-

ग्रता में सहायता मिलती है। श्रभ्यास ग्रम्यास या प्रयक्त बार २ करना चाहिये। वृत्तियों का निराध होने पर वैराग्य भी हो जाता

है जिसमें न हुए और न आनुश्राविक पदार्थों की कोई अभिलाषा रह जाती है। समाधि के उपायों में भिन्न २ प्रकार के प्राणायाम का बहुत जंबा स्थान है। इस सम्बन्ध में हठ या कियायाग का भी विस्तृत वर्णन किया है जिलसे ब्रास्ता की शानित और प्रकाश की प्राप्ति हो शे है। योगाङ्गा में योग के अग्रेड साधन हैं—यम, नियम, अशासन,

श्रासन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा भीर समाधि । श्रासन बहुत से हैं जैसे पद्मासन, बीरासन, भद्रासन श्रीर स्वस्तिकासन । यागमाधन से विभूतियां प्राप्त करके मनुष्य सब कुछ देव सकता है, सब कुछ जान सकता है, भूव प्यास जीत सकता है, दूसरे शरीर

में प्रवेश कर सकता है, आकाश की चढ़ विभूति सकता है, सब तत्वां की विजय कर सकता है और जैसे चाहे उनका प्रयोग कर सकता है इत्यादि २। पर पत्रजीन तथा अन्य लेवकीं ने

म्याय जिसे तर्क विद्या या वादविद्या भी कहते हैं हैं। पूर्व तीसरी सदी के लगभग गौतम या अक्षाद के स्थाय सुने

जोर दिया है कि ये। ग का सबा उद्दर्भ कै बहुय या मे। अ है।

में भीर उस के बाद ५ वीं ई० सदी के सगमग वात्स्याथन की महाटीका न्यायमाध्य में, तत्पश्चात्
न्याय ५ वीं सदी में दिग्नाग के प्रमाणसमुख्यय
न्यायप्रवेश इत्यादि में, ६ ठी सदी में उन्नोतकर के न्यायवार्तिक में और धर्म कीर्ति के न्यायविन्दु में, ६ वीं सदी
में धर्मात्तर की न्यायविन्दु टोका में और उसके बाद बहुत से
प्रन्यों और टीकामों में वाद विश्वाद के साथ प्रतिपादन
किया गया है। गौतम का पहिला प्रतिशासूत्र है कि
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, हच्टान्त, सिद्धान्त, अवयव,
नर्का, निणंय, वाद, जहरा, वितण्डा, हेत्वामास, छल, जाति,
निम्रहस्थान -इन सोलह के ठीक २ झान से मुक्ति होती है।
तीसरा सूत्र कहता है कि प्रमाण चार तरह का है—प्रत्यक्ष
मनुमान, उपमान और शब्द। जब पदार्थ

प्रमाच से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो छः प्रकार का है

(१) संवाग-पदार्थ का साधारण ज्ञान

प्रत्यक्ष (२) संयुक्त समन्नाय—पदार्थ के गुण का क्षान (३) संयुक्त समनेत समनाय—

पदार्थ के गुण की जाति इत्यादि का ज्ञान (४) समवाय— इन्द्रिय और पदार्थ का नित्य सम्बन्ध—जैसे आकाश के नित्य गुण शब्द का कान के भीतर के आकाश से सम्बन्ध (५) समवेत समवाय—जैसे ऊरार के दृष्टान्त में शब्द की जाति का बोध (६) संयुक्त विशेषण—जैसे अभाव का

क्षान । अजुमान के पांच ग्रंग हैं (१) भनुमान प्रतिक्षा—सिद्ध की जाने वाली साउ का

कथन (२) हेतु—कारण का कथन

(३) उदाहरण (४) उपनय-हेतु की स्पष्ट स्वना (५)

निगमन—सिद्धि का कथन । जैसे (१) पहाड पर आग है (२) क्योंकि वहाँ धूर्या दिखाई देना है (३) जहाँ धूर्या घहां आग जैसे चौके में (४ पहाड पर धूर्या है (५) इस िये पहाड पर अग है । हेनु दो नरह के होते हैं, एक

नो वह जो साधम्यं या साहश्य के द्वारा

देउ प्रनिज्ञा की सिद्धि करते हैं जैसे ऊर के सिद्धान्त में, दूसरे वह जो वैधर्म्य

के द्वारा सि. द्व करने हैं जैसे जड़ पदार्थों की निर्जीविता से शरीर में आत्मा की सिद्धि। आगे चल कर इन दो मकारों के स्थान पर नीन प्रकार माने गये—अन्त्रयव्यत्तिरेकी, केश-लान्वयी, केशलव्यत्तिरंकी। जी हेनु कहीं है, कहीं नहीं है, वह अन्त्रयव्यत्तिरंकी है, जैसे चोके में धुमां। जी हेनु सर्वत्र है। यह केपलान्वयी है। जी कहीं भी न हो वह केशलव्यत्तिरंकी जैसे आग कहीं भी पानी नहीं है।

हेख। भाग पांच हैं — सन्यभिचार, विरुद्ध,

देत्वाभास प्रकरणसम, साध्यसम और कालातीत जिनसे किमी चीज का प्रमाण ठीक तरह

नहीं हा सकता । सन्यभिचार या श्रनेकात्तिक हेतु वह हैं जो साध्य और श्रमाध्य दंनां के माथ है जैसे शब्द नित्य है क्योंकि शब्द का स्वशं नहीं हो सकता । इस हेतु को देने वाला यह भूलता है कि बुद्धि इत्यादि चीज़ें स्वशं न रखती हुई भी श्रनित्य हैं । धिरुद्धहेतु बिल्कुल उलटा है जैसे घड़ा टूट नहीं सकता क्योंकि वह टूट गया है । प्रकरणसम या सत्प्रतिपक्ष हेतु वह है जिससे किसी श्रोर स्पष्ट प्रमाण नहीं होता । साध्यसम या श्रसिद्ध वह है जो स्वयं सिद्धि की श्रावश्यकता रखता है । कालातीत या कालात्ययापदिष्ट

हैत बह है जो समय से वाधिन है। प्रशास का तांसरा साधन उपमान है जिसमें समानता या साइश्य के द्वारा प्रतिका की सिद्धि होती है जैसे घर के उपमान घडे सं मिलने ज्ञलने बाली जीज देखकर बोध होता है कि यह भी घडा है। उपमान को वैशिषक दार्शनिकों ने और कुछ अन्य लेज कों ने प्रमाण की पदवी नहीं दी है। शब्द प्रमाण है आप अर्थात धर्म इत्यादि जानने वाली और उन्कर्ट चरित्र रखने वाली का হাতর उपदेश। यह दो तरह का है एक तो हण्टार्थ जा इन्द्रियों से जानने योग्य बातें बताता है श्रीर जो मनुष्यों का भी हो सकता है। दूसरा, श्रहच्टार्थ जो इन्द्रियों से न जानने योग्य बातें जैसे रूपा, नरक, मोक्ष इत्यादि बनाता है और जो ईश्वर का उपदेश है। वेद ईश्वर का रचा हुआ है और सर्वत्र प्रमाण है। इस तरह याक्य दो तरह के होते हैं-वैदिक और लीकिक। पूराने नैयायिकों ने मन्तियों को लौकिक बाक्य माना है पर आने के कुछ लेख हों ने इन ही गणना भी घेदवाक्य वैदवाका में की है। घेदवाक्य तीन तरह के हैं-एक तो विधि जिसमें किसी वात के करने या न करने का विधान हो; दूसरे अर्थवाद जिसमें (१) विधेष की प्रशंसा हो या (२) निषेध की निन्दा हो या (३) कर्म की किस शीति का निर्देश हो या ( ४ ) पुराक्षत्य अर्थात् पुराने लोगों के आचार से विधेय का समर्थन हो। तीसरा वेदवाक्य अनुवाद है जो विधेय की व्याख्या, फल इत्यादि बता के आवश्यक बातों का निर्देश कर के, करता है। इस स्थान पर न्यायदर्शन में पर और वाक्य की विस्तार से विवेचना की है। जैसे पद से व्यक्ति, आकार और जाति का ज्ञान होता है. शब्द और अर्थ का नित्य सम्बन्ध

है। इत्यावि इत्यावि ।

दूसरे पदार्थ प्रमेय से उन वस्तुओं का श्रामिपाय है जिनके यधार्थ ज्ञान से मोझ मिलती है। यह बारह हैं (१) आतमा (२) शरीर (३) इन्द्रिय प्रमेव (४) अर्थ (५) बुद्धि (६) सन (७) मच्चि (८) दोष (१) पुनर्जन्म (१०) फल (११) दुक (१२) मोक्ष। आतमा प्रत्यक्ष नही है पर इसका अनुमान इस तरह होता है कि इच्छा, हुंच भारमा श्रीर प्रथक्ष या ध्यापार करने वाला, ज्ञान करने चाला, सुख और दुख का अनुभव करने वाला अनश्य कोई हैं। आत्मा अतिगतित हैं। संसार को रचने वाला आत्मा है ईश्वर । साधारण श्रातमा श्रीर ईश्वर दोनों में ही संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा और प्रयक्त यह गुण हैं पर ईश्वर में यह नित्य हैं, ब्रौरों में ब्रनित्य। ईश्वर का ब्रान नित्य और सर्वध्यापी है; श्रीरों में श्रज्ञान, श्रधमं, प्रमाद इत्यादि दोप भी हैं।

शरीर चेष्टा . इन्द्रिय और अर्थ का आश्रय है; पृथ्वी के परमाणुओं से बना है। धर्म अधर्म या पाप करीर पुण्य के अनुसार आत्मा तरह २ के शरीर धारण करता है। इन्द्रिय पांख हैं—नाक. कान, आँख, जीम और त्ववा जो उत्तरोत्तर पृथिवी, आकाश, तेज, जल और वायु से बनी हैं और इन्द्रिय अपने उत्तरोत्तर गुण, गंध, शब्द, क्य, रस और स्पर्श का प्रह्मण करती हैं। इन्द्रियों के इन्हीं विषयों का अर्थ कहने हैं। जिसके चौथा प्रमेय माना है। आगे के नैयायिकों ने द्रव्य, अर्थ गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समन्नाय और समाव को अर्थ में गिना है। पृथिवी

का प्रधान गुण है गम्ध पर इसमें कप, रस, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग. विभाग, परत्व, श्रपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार भी हैं.--परमाशुद्रों में नित्य और स्थल पदार्थीं में अनित्य । इसी तरह जल, तेज वायु और आकाश में अपने २ प्रधान गुणों के अलावा और गुण भी हैं,-पर-माखुओं में नित्य और अन्यत्र अनित्य। पांचवा प्रमेय बुद्धि है जो जान है, और वस्तुओं का झान कराती है। यह अनित्य है पर नैयायिकों ने इंश्वर के ज्ञान को नित्य माना है। छठे प्रमेय मन को बहुतेरे नैयायिकों ने इन्द्रिय माना है। न्दि रमरण, अनुमान, संशय, प्रतिमा, शाब्दशान, स्वप्नज्ञान और सुखबुखज्ञान यह मन से ही होते है. मन प्रत्येक शरीर में एक ही है अणु के बराबर है. एक क्षण में एक ही पहार्थ का बोध करता है । सातवां प्रमेय है प्रवृत्ति जो इन्द्रिय, मन सन या शरीर का व्यापार है, जो झान या किया उत्पन्न फरती है. और जो आगामी नैयायिकों के मत से दस तरह की है । शरीर की तीन प्रवृत्ति (१) মনুবি पराई रक्षा (२) संवा और (३) दानः बाणी की बार प्रवृत्ति, (४) सच बोलना (५) मिय बालना (६) हित बोलना और (७) वेद पढनाः मन की तीन प्रवृत्ति (८) ह्या (१) लोभ रोकना और (१०) अद्धा-यह दस पूर्व प्रवृत्ति हैं । इनसे उल्टी दस पाप प्रवृत्ति हैं। प्रवृत्तियों से ही धर्म, अधर्म होता है। आठवें प्रमेय दोष में राग, द्वेष और दोष में। इ.सम्मिलित हैं। राग पांच तरह का है-काम, मत्सर, स्पृहा, तुच्छा और लोभ । होच भी पांख

सरह का है, क्रांध, इंच्यां अर्थात् दूसरं के लाभ पर डाह, अस्या अर्थात् दूसरे के गुणों पर डाह, द्रोह और अमर्थ अर्थात् जलन । मेह चार तरह का है,—मिश्या जान, संशय, मान और प्रमाद । नयां प्रमेय पुनर्जन्म या प्रेत्य-भाष हैं । दसवां प्रमेय फल अर्थात् कर्मफल और ग्यारहयां हुःख है । बारहवां प्रमेय मेहझ या अपवर्ग हैं । रागहेब, स्यापार, प्रवृत्ति, कर्म आदि छुट जाने सं. मन को आत्मा में लगाकर तस्वज्ञान प्राप्त करने सं, मंभ जन्म मरण् का सिलसिला टूट जाता है और मेहझ हो जाती है । तीसरा पहार्थ संशय है जो चस्तुओं या लिखान्तों के विषय में होता है । चोथा पदार्थ है प्रयोजन जो

तासरा पद्धि सशय हु जा बस्तुश्रा या लिखानता का विषय

में होता है। चोथा पदार्थ है प्रयोजन जो

पतार्थ मन, बचन या काय के ब्यापार या

प्रयृत्ति के सम्प्रम्थ में होता है। पांचवी

पदार्थ है दृष्टाम्त जो लमानना या विषयता का होता है।

श्रीर जो विचार या तर्क की बात है।

श्रम्य पदार्थ खुटा पदार्थ लिखान्त प्रमाणिनिख बात है

जो चार तरह का हो सकता है (१)

सर्थतन्त्रसिद्धान्त जो सब शास्त्रों में माना गया है (२) प्रांततंत्रसिद्धान्त जो कुद्ध शास्त्रों में माना गया है और कुद्ध में नहीं (३) अधिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों से निकलता है (४) अभ्युगगमसिद्धान्त जो प्रसङ्गत्रश माना जाता है या, आगामी लेखकों के अनुमार, जो सुत्र में न होते हुये भी शास्त्रकारों द्वारा माना गया है। सातवां पदार्थ अवयव वाक्य का अंश है; आठवां है तर्का, नवां है निर्णय अर्थात् तर्क के द्वारा निक्चय किया हुआ सिद्धान्त।

बाक़ी पदार्थ तर्क, शाम्बार्थ या विवार के बाक्न या प्रसङ्ग या बाधा है ।

प्राचीन भारत में और अब भी संस्कृत पाठशासाओं में स्थायनर्शन के साथ ही वैशेषिकदर्शन का अध्ययन होता है। वैशेषिक सिद्धान्त के चिन्ह बुद्ध और महाबीर के समय में अर्थात् ई० पू० ६—५ सर्दी में

वैशेषिक मिलते हैं पर इसकी उत्रवस्था दो तीन सदो पीछे काश्यप, श्लीलूक्य, कणाद, कणभुज्

या कणभक्ष ने वैशेषिक सूत्र के १० श्रध्यायों में की है। चौथी ई० सदी के लगभग प्रशस्तपाद ने पदार्थधर्मसंप्रह में और १०-११ ई० सदी में उस के टीकाकार व्यामशिलर ने व्यामवती में, श्रोधर ने न्यायकन्दली में, उदयन ने किर-णावली में और श्रीवरस ने लीलावती में वैशेषिक का कथन किया है। कणाव ने धर्म की व्याख्या करने की प्रतिका से अपना सूत्र आरम्म किया है। धर्म वह

धर्म है जिससे पदार्थों का तस्वज्ञान होने पर मोक्ष होती है। पदार्थ ६ हैं—द्रुच्य, गुण,

कर्म, लामान्य, विशेष, श्रोर समत्राय. जिनमें संसार की सब चीज़ें शामिल हैं। द्रव्य नी हैं—पृथिबी, जल, श्राग्नि, वायु,

श्राकाश, काल. दिक्, भातमा और मन ।
पदाव पृथिची, जल, नेज, और वायु के लक्षण
या गुण वैशेषिक में न्याय की तरह बनाये
हैं । "पृथिची श्रादि द्रव्या की उत्पत्ति प्रशस्तवाद भाष्य
(पृथ् ४८-४६) में इस प्रकार चर्षित हैं। जीवीं के कम

म्याय पर दिम्दी में देखिये माधवकृत सर्वदर्शनसंग्रह का अनुवाद
 मीर गगानाथ का कन स्थायप्रकान ।

फल के भोग करने का समय जब आता है तथ महेश्वर की उस भोग के अनुकृत सृष्टि करने की इच्छा होती है। इस इच्छा के अनुसार, जीवों के अदृष्ट के बल से वायु के परमासुध्रों में

चलन उत्तरम होता है। इस चलन से उन परमाणु परमाणुत्रों में परस्पर संयोग होता है। दो हो परमाणुत्रों के मिलने से द्वाणुक उत्पन्न

होते हैं। नीन द्वयणुक मिलने से त्रसरेणु। इसी कम मे एक महान् चायु उत्पन्न होता है। उसी चायु में परमाणुत्रों के परस्पर संयोग से जलद्वयणुक, त्रसरेणु इत्यादि कम से महान् जलनिधि उत्पन्न होता है। इस जल में पृथिवी परमाणुत्रों के परस्पर संयोग से द्वयणुकादि कम से महापृथिवी उत्पन्न होती है। फिर उसी जलनिधि में तैजस् परमाणुत्रों के परस्पर संयोग से नैजस् द्वयणुकादि कम से महान् नेजोगिश उत्पन्न होती है। इसी नरह चारो महामूत उत्पन्न होती हैं। यही संक्षेप में वैशेषिको का 'परमाणुवाद' है '।' यहाँ इस बात पर ज़ार दिया गया है कि किसी भी चीज़ के दुकड़े करने जाहये; जब बहुत ही छाटे श्रदश्य श्रणु पर पहुँचिये तय उसके भी दुकड़ें की कल्पना कीजिये, इसी तरह करने जाहये, जहाँ श्रन्त हो वहां श्राप परमाणु पर पहुँच गये। परमाणुश्रों के नरह २ के संयोगों से सब चीज़े पैदा हुई हैं। पांचवे द्वय श्राकाश का प्रधान गुण है शब्द श्रोर दूसरे गुण हैं संख्या, परिमाणु,

पृश्वत्व और संयोग । शब्द एक है, आकाश आकाश इत्यांक भी एक है, परम महत् है, सब जगह ज्या-एक है, नित्य है । छठा द्रव्य काल भी परम महत् है. सब जगह ज्यापक है, अमूर्त है, अनुमानगम्य है।

श्रीमामाथ का, वैशेषिक वृद्यांत ए० १३॥

सातवां द्रव्य दिक् भी सर्वव्यापी, परम महत्, नित्य, श्रीर अनुमानगम्य है। श्राठवां द्रव्य श्रातमा अनुमानगम्य है, अमूर्न हैं, श्रान का श्रधिकरण है। जैसा कि कणादरहम्य में शंकरिमध ने कहा है, जीवातमा अल्पन्न है, क्षेत्रच है अर्थात् बातमा केवल शर्रार में उत्पन्न होने वाले झान की जानता है। परमातमा सर्वज्ञ है। अनुमान श्रोर वेद से सिद्ध होता है कि परमातमा सर्वज्ञ है। अनुमान की है। जीवातमा के गुण हैं बुद्धि, सुल, दुल, इच्छा, द्रेष, प्रयत्न, धर्म, श्रधमं, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संथाग श्रीर विभाग। नवां द्रव्य श्रन्तःकरण श्रर्थात् भीतरी इन्द्रिय है

जिल का इन्द्रियों से संयोग होना ज्ञान के लिये आवश्यक है।

इसरा पदार्थ गुण वह चीज़ है जो द्रव्य में है, जिसका श्रपना कोई गुग नहीं है, जो संयोग या विभाग का कारण नहीं है, जिसमें गुण किसी तरह की किया नहीं है। गुण १७ हैं-ह्य, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रथकत्य. संयोग, विभाग, परत्व. श्रपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, होष श्रीर प्रयत्न । इनके श्रालावा प्रशस्तपादभाष्य में ६ श्रीर गुण यतलाये हैं-गुरुख, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, श्रद्ध श्रीर शब्द। श्रद्ध मं धर्म श्रीर श्रधर्म दोनी शामिल हैं। इस तरह कुल मिलाकर २४ गुण हुये। इनमें से कुछ गुण मूर्त हैं, अर्थात् मूर्त द्रव्य-पृथियो, जल, वायु, अन्ति और मन-में पाये जाने हैं; कुछ अमूर्त हैं अर्थात् आत्मा और आकाश में ही पाये जाते हैं; कुछ मूर्त, अमूर्त दोनों हैं अर्थात् मूर्त तथा अमूर्त द्रव्यों में पाये जाते हैं। संयोग, विभाग, पृथ-कत्व सदा अनेक द्रव्यों में ही हो सकते हैं, केवल एक में तहीं । इत्य, रस, गन्ध, स्पर्श, स्तेह, द्वात्व, खुद्ध, सुख, दुख, इत्य, द्वेष, प्रयक्ष, धर्म, अधर्म, संस्कार—यह विशेष या वैशेषिक गुण हैं अर्थात् यह एक चीज़ का दूसरी चीज़ से मेंद करते हैं । गुरुत्म, धर्म, अपर्म संस्कार का झान अनुमान से होता है, इन्द्रियों से नहीं । कुछ गुणों का झान केवल एक इन्द्रिय से होता है, कुछ का अनेक इन्द्रियों से हो सकता है । वैशेषक अन्धों में अत्येक गुण की ज्याख्या विस्तार से की है जिससे इस दर्शन में अनेक भीतिक शास्त्रों और मानसशास्त्र के अंश आगये हैं । अहर अर्थात् धर्म अधर्म की व्याख्या करते समय बहुत सा आध्यात्मिक झान भी कहा है ।

तीसरा पदार्थ कर्म क्षणिक है, गुणहीन है, श्रोर पाँच तरह का है-(१) उत्क्षेगण-ऊपर जाना (२) त्राक्षेपग-तांचे जाना (३) ग्रा-**≋**ผ์ कुञ्चन-सकुचना (४) प्रसारण-फैलना (५) गमन-चलना । प्रायेक प्रकार का कर्म तीन तरह का हो सकता है-सत्प्रत्यय जो बान पूर्वक किया जाया असत-प्रस्पय जो श्रज्ञान से किया जाय और श्रप्रस्पय जो चेत्र-हीन वस्तुओं का कर्म हो । कर्म मूर्त चीज़ों में ही होता है; श्रमूर्त आकाश, काल, दिक् श्रीर श्रात्मा मं नहीं । चै.था पदार्थ सामान्य जाति है जा अनेकत्य में एकत्व का बोध कराती है जैसे अनेक मनुष्यों का एक सामान्य हुआ मनुष्यत्व । जाति द्वव्यः सामान्य गुण और कर्म में ही हो सकती है और दो तरह की होती है, पर और अपर अर्थात बड़ी और छोटो जैसे मनुष्यत्व और ब्राह्मणत्व । सबसे बड़ी जाति है

कुछ शामिल है। पाँचवा पदार्थ विशेष सत्ता जिसमें सब सामान्य से उलटा है अर्थात् एक जाति की चोजों का, विशेषनाएं बता कर, एक दूनरे विशेष से श्रालग करता है। विशेष की व्याख्या प्रशस्तपाद ने की है। छठा पदार्थ सम-बाय है नित्यसम्बन्ध । यह द्रव्य में ही समगय रहता है और कभी नप्र नहीं होता । जिन दर्शनों के कुछ मोटे २ सिद्धान्तों का थोड़ा सा जिक यहां किया गया है वह मिलकर षष्ट्रशंन कहलाने हैं और दो ढाई हजार बरस ष इत्या न से प्रसिद्ध हैं। इनके ब्रलावा कुछ और दर्शन भी बने जिनमें से कुछ तो लोप हो गये हैं और कुछ साहित्य में पाये जाते हैं। जैन ग्रार बौद्ध प्रन्थों से सिद्ध है कि हैं पूर्व छठ्यों और पाँचवीं सदी में देश में पक बड़ी धार्तिक श्रीर दार्शनिक इल चल थी । पुरुषों के अलावा स्त्रियों ने भी इसमें बहुत भाग लिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शुद्र काई भी इसके प्रभाव से न यचा। बहुत से नये २ पन्थ निकले और उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्ती का भिन्न २ रीति से अपने श्रनुकृत बनाया।

## जड़वाद

उपनिषदों के बाद आतमा, पुनर्जन्म, संसार श्रीर कर्म के सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग सब ने जड़वाद मान लिये पर दो चार पन्य ऐसे भी रहे जिन्होंने आतमा श्रीर पुनर्जन्म का निराक्षरण

<sup>1</sup> वैशेषिक के लिये देशिये हिन्दी में गंगानाय का, वैशेषिक दर्शन ॥

किया और जड़वाद की घोषणा की । बुद्ध और महाबोर के समय में अर्थात् ई० पू० ६—५ सदी में कुछ लोग कहते थे कि मनुष्य चार तत्त्वों से बना है, मरने पर पृथिवी तत्त्व पृथिवी में मिल जाता है जलतत्त्व जल में मिल जाता है, श्रामिन तत्त्व अग्नि में मिल जाता है; वायुनस्व वायु में मिल जाता

है। शरीर का अन्त होते ही मनुष्य का शरीर सब कुछ समाप्त हो जाता है; शरीर सं भिन्न के।ई आतमा नहीं है। पुनर्जन्म का

प्रश्न पैदा हो नहीं होता । इन लोकायितक या वार्वाकों की कोई रचना अभी तक नहीं मिली है पर जैन और वैद्ध प्रत्यों के अलावा आगे चल कर सर्वदर्शनसंप्रह और सर्विस-द्धान्तसारसंप्रह में इनके विवार संक्षेप सं दिये हैं । यह कहते थे कि ईश्वर या आत्मा के अक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों के मिलन से नशा पैदा हो जाता है विस्त दा चार तस्वों के मिलन से जीवन-चेतन-पैदा हो जाता है । विस्तार की शक्ति जड से ही पैदा

चेतन होती है, शरीर ही आत्मा है और आहम् की धारणा करता है। इस बात पर जड़-

वादियों मं चार भिन्न २ मत थे—एक के अनुसार स्थूल शारीर आतमा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियां आतमा हैं, तीसरे के अनुसार श्वास आतमा है, चौथे के अनुसार मस्तिष्क आतमा है। पर यह सब मानते थे कि आतमा जड़ पदार्थ से भिन्न कोई चीज़ नहीं है। यह संसार ही सब कुछ है, स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि कोरी निर्मृत कहपना है, पाप पुष्य का बिचार भी निरा ढांग है। जब तक जीना है, सुब से जीओ, ऋण लेकर घो पीओ; शराब पीओ, बेहोश होकर

ज़मीन पर गिर पड़ो तो उठकर फिर धानन बाद पीक्रो, पुनर्जन नहीं है। परलोक की ब्राशा में इस लांक का सुव छोड़ना। मूर्खता है। वेदों की रचना धूर्त, भाण्ड और निशाचरों ने की है। ब्राह्मण कहते हैं कि उयोतिष्टोम में बिल दिया हुआ पशु स्वर्ग जाना है; तो यह करने वाला अपने पिता का बिलदान कों नहीं कर देता ? सर्वदर्शनसंग्रह और सर्वसिद्धान्तसार संग्रह के अनुसार लोकायितकों ने पाप और पुण्य, अच्छाई और सुराई का भेद मिटा दिया और के रे स्वार्थ और मोग-विलास का उपदेश दिया; पर शायद यह अत्युक्ति है। कुछ भी हो, भारतीय सिद्धान्त के इतिहास में लोकायितक दर्शन बड़े महत्त्व का है। यह हर बात का साक्षात् प्रमाण चाहना था; उपमा और अनुमान, श्रुति या उपनिषद्द पर भरोसा न करता था; कड़े से कड़े तर्क का पक्षपाती था;

श्रीर निर्भयता की मृति था। ई० पू० धनित ६-५ वी सदी में श्राजित ने भी श्रान्मा के श्रास्तत्व से इन्कार किया और जड़-

बाद के आधार पर अपना पंथ चलाया । इसी समय संजय

ने एक और पंथ चलाया जो झात्मा सजय पुनर्जनम आदि के विषय में कोई निश्चित राय नहीं रखता था।

## नये धर्म

कुछ दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर हो यहे धर्मों की स्थापना हुई—जैन और बौद्ध । कुछ जैन बौर बौद्ध धर्म अर्जाचीन विद्वानों की धारणा है कि इनके प्रचारकों ने अपने मुख्य सिद्धान्त सांख्य

दर्शन से लिये थे, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे इन धर्मों के सिद्धान्तों में और सांख्य सिद्धान्त में कुछ बड़े अन्तर हैं। निस्संदेह, देश के सभी दर्शनों का प्रमाव एक दूसरे पर पड़ा था। पर वैतिहासिक दृष्टि से यह मानने की कांई आवश्यकता नहीं है कि जैनों और बौदों ने साँख्य का श्रनु तरण किया। सच यह मालूम होता है कि जैसे कुछ विचार-धारापं ध्यवस्थित हाकर छः दशनों के रूप में प्रगट हुई वैसे ही कुछ और विचारधाराश्रा ने जैन श्रीर बौद्ध मती का कर धारण किया । दर्शनों की अपेक्षा धर्मों में स्वमावतः कुछ और लक्षण भी थे। उनमें जीवन का मार्ग अधिक स्पष्टता सं दिखाया गया थाः, नैतिक श्रीर सामाजिक आदृशौँ का विधान था; ब्यक्ति के लिये पूता, पाठ, ध्यान इत्यादि की पूरी ब्यवस्था थीं। दुल दूर करने की श्रीर परमसुख पाने की आवश्यकता और राह जनता की बड़ी भाषुकता से समकाई थी । शुद्ध दर्शन तक पूरी पहुँच छोड़े से आद-मियों की ही होतो है; धर्म का यह प्रयक्त होता है कि सब लागों भी पहुँव जावन के आदशों तक हा जाय। जीन और बौद्ध धर्मों की स्थापना कोई आप्रचर्य की बात न थी। जहाँ विचार की स्वतंत्रता है वहाँ नयं पन्य निकलते ही रहते हैं। ई० पू० छुठवी पांचवीं सदी में बहुत से पन्ध निकले पर इन दो धर्मों के सामने श्रिधिकांश नये पंथ धोड़े दिन में ही मिट गये । जैन और बौद्ध धर्म की चिजय हाई क्योंकि वह सब से अधिक व्यवस्थित थे,

क्याकि वह संग सं अधिक व्यवस्थित थे, प्रचारकेकारण मानसिक परिस्थिति के अधिक अनुकूल थे, उनको कुछ बड़े प्रतिभाशाली प्रचारक

मिल गये और कुद्ध राजाओं का भी आश्रय पिला।

नये धर्मों के प्रचार का एक कारण यह था कि उस समय के ब्राह्मण धर्म से सब को संतोष नहीं था। एक तो वह पुराना धर्म धामिक अमंतीव कियाकांड पर बहुत कोर देता था, यह कराते २ कभी धकता ही न था और तपस्या भी बहत कराता था । चाहिरी बानों पर बद्धत ज़ीर था पर म्रात्मा की ब्राध्यन्तरिक तृष्णा बुकाने का कोई प्रयत्न नहीं था। इसरे, ब्राह्मण धर्म ने आने का नई दार्शनिक और मानसिक परिव्यति के अनुकृत नहीं बनाया था । बहुत से लोगों के विचार पढते सुनने से वदल गये थे पर पुराना धर्म प्रानी लकोर ही पीट रहा था। वही देवता, वही मंत्र, वही यहा. वही भावनाएं जारी थी। यह अवश्यम्मावी था कि जस्बी या देर में नई लहरें इन सब की पीछे फेंक दें और पुरानी जमोन पर श्रधिकार जमा लें। नीसरे, ब्राह्मणधर्म और श्रनुपायी के बीच में ब्राह्मण पुराहित ने श्रपना श्रासन और प्रभुत्य जमा किया था। जो भक्ति और श्रद्धा धर्म के लिये थी यह उसने अपनी आर कीच ली थी। थांडे दन तक यह कम चलता रहा पर यह भी अवश्यं भावी था कि किसी दिन सच्बी धार्मिक प्रवृत्ति प्रवल होकर पुरोहितो को ध्वंस कर दे। चौथे, जान पात के बन्धन इतने कड़े हो गये थे कि कुछ लोग उनको ढीला करना चाहने थे। यह सुधारक ब्राह्मण धर्म से श्रसंत्रुष्ट थे। सब जानते हैं कि नये धर्मी के संस्थापक क्षत्रिय थे और पहिले अनुयायी सभी वर्गों से श्चाये थे । पांचवे, ब्राह्मण धर्म जीवन को रस्म की रहिसयी से पेना बांध रहा था कि हर था कि कही जीवन का तस्व ही श्रांख से श्रोफल न हो जाय श्रीर रहा सहा

ब्रामन्द्र भी मिट्टी में न मिल जाय । संसार के इतिहास में अनेक बार जीवन के तस्व ने रस्मों के धर्म से विद्रोह किया है। शायद ई० पू० छठतीं सदो में यहां भी ऐनी ही खिति थी। इस एकत्रित श्रसंतोष के कारण नये धर्मी का बहुत प्रचार हो गया। पर इतिहासकारों की यह धारणा निर्मृत है कि इनके सामने ब्राह्मण धर्म लुप्तपाय हो गया । न तो साहित्य से. न शिलालेखों से और न बिरेशो यात्रियों के वर्णन से इस मत का समर्थन होता है। ब्राह्मण धर्म कई सदियों तक मुख्य कालागा अमें की स्थिति धर्म नहीं रहा पर यह मिटा नहीं: जनता के बहुत से भागों में उसका चलन बना रहा। इस स्थिरता के दो कारण थे। एक तो बहुत से लोग हबभावतः पुरानी वातों के श्रवुपत्यी होते हैं, बाप दादों के मार्ग में प्रसन्न रहते हैं, नयं मार्गी पर चलने हुये डरते हैं । दूसरे, विपत्ति से सचेत होकर ब्राह्मण धर्म नई परिस्थिति के अनुसार परिवर्त्तन करने लगा। पशिया श्रीर युरोप के इति-हास में अनेक बार ऐसा हुआ है कि स्थापित धर्म ने पहिले तो बदलने सं इन्कार कर दिया पर जब प्रतिद्वन्दी धर्म चल पड़े तो उसकी आंखे खुल गई और वह आपने की समय के अनुकृत बनाने लगा । अनुकृतन ही सर्वत्र जीवन और सफ-लता का मूल मंत्र हैं। अनुकूलन के कारण पुराने गिरते हुये धर्म किर उठ गये है और बहुत सा खोया हुआ प्रभाव किर पा सके है। हिन्दुस्तान में भी यही हुआ। नये धर्मों का प्रचार बढ़ने पर ब्राह्मण धर्म बदलने लगा त्रोर इस छिये कायम रहा । अस्तु, ईo पूo पाचधीं सदी से लगभग हेढ़ हज़ार बरस तक हिन्दुम्नान में मुख्यतः तीन धर्म प्रचलित रहे-ब्राह्मण, बौद्ध और जैन।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विचारखातंत्र्य के कारण यह
पक दूसरे पर बरावर प्रभाव डालने रहे और
कारक्षिक प्रभाव इन में भी बहुन सी शाखाएं हो गईं। प्रारंभ
में जैन और बौद्धमों का उपदेश लोक
मापाओं के द्वारा अर्थात् मागधी, अर्द्ध मागधी के द्वारा दिया गया
था जिस में साधारण जनता उसे अच्छी तरह समभ सके पर आगे
च नकर इन धर्मों के लेखकों ने संस्कृत का भी प्रयोग किया। संस्कृत के साथ ब्रह्मण धर्म का बहुन सा प्रभाव भी आ गया। संस्कृत के
आलावा एक और नई माहित्यिक भाषा पाली की सृष्टि हुई जो लोक
भाषाओं से कुछ अधिक मिनती जुनती थी और जिसमें जैनों और
बौदों ने सैकड़ों प्रन्थ रखे।

## जैन धर्म

जैन सिद्धान्त शायद बौद्ध सिद्धान्त से पुराना है । जैनों का विश्वास है कि जैन धर्म अनादि है, अनन्त है जैनधर्न पर प्रत्येक प्रत्य या पतन के बाद उपसपिणी स्त्रीर अवसपिणी कहलाने वाले महान् कल्पों में २४ तीर्थे कर फिर से इसका उपदेश देने हैं । २४ तीर्थे करों के नाम हैं ऋग्भदेन, अजिननाध, संमचनाध, अधिनन्दननाध, सुमितनाध, सुपद्यनाध, सुपाद्यनाध, सुपद्यनाध, सुप्रत्यनाध, अनन्त्यनाध, धर्मनाध, सन्त्रनाध, सुप्रात्यनाध, अर्माध, मित्राध, मुनिस्त्रतनाध, मृतिनाध, नेमिताध, पार्श्वनाध और वर्स्चमान या महावीर । पहिने तीथकर की उस्न, जैनमत के अनुसार, करोड़ों वर्ष की धी और शरीर मीलों लम्बा धा पर कालदोष से धोर २ मनुष्यों को उम्र में और कृद में कमी होती

<sup>1.</sup> जैन प्रन्यों में कुछ नामों के कई निश्च २ रूप मिलते हैं।

गई। सम्भव है कि २४ में से कुछ तीर्यंकर पेनिहासिक पुका हों। इतिहास से सिद्ध है कि २४ वें तीर्यंकर महावीर बुद्ध के समय में थे और अवस्था में उनसे कुछ बड़े थे। २३ वें तीर्यंकर पार्श्वनाथ ई० पू० ८ वी सदी में हुये थे और पेनिहासिक पुका मालूम होते हैं। सम्भव है कि इनके भी पहिने नेमिनाय या अरिष्ट्रतेमि ने जैनधर्म खलाया हा पर इनका कोई पक्का ममाण नहीं मिलना। कई तीर्यंकरों के हाथों में बदनने हुये जैनधर्म ने अपना मुख्य का महावीर के समय में धारण किया। ई० पू० चौथी सदी में पाटलिपुत्र में एक खड़ा जैन परिषद हुआ जिसमें सिद्धान्त की व्यवस्था की गई। दिगावरों के अनुसार पहिली ई० सदी में सिद्धान्त लिखा गया। ५ वीं ई० सदी में बलभी के परिषद्ध ने देविद्याणिन् की अध्यक्षता में जैन-सिद्धान्त को अन्तिम कप दे दिया।

क्रैवसिद्धान्त किसी का इस संसार का कर्ना हर्ता नहीं मानता। संसार अनादि है, अनस्त है। प्रत्येक आत्मा भी ऋनादि और अनन्त है। जीव या आत्मा के **जैनसिया**न्त न्वाभाषिक गुण हैं सम्यग्दर्शन, सम्यगन्नान भ्रीर सम्वक् बरित्र श्रर्थात् सर्वज्ञना, भ्रीर परम सुख । पर कर्म के श्रवादि बन्ध से श्रधिकांश श्रात्माश्रों के इन स्वामाविक गुणी पर थांडा या बहुन श्रावरण पड गया है। जिन जीवों के गुण बिल्कुल विकृत हों गये हैं वह त्रीव श्रशुद्ध जीव हैं, जिनके गुण कुछ विकृत हैं श्रीर कुछ ठी र हैं यह मिश्र जीव हैं। जिन आत्माओं के स्वामाविक गुणों से आवश्ण बिल्कुल हट गया है वह शुद्ध जीव हैं-यह मोक्ष पा गये हैं और बहुत ऊंबी सिद्धशिला पर केवलझान और पूर्ण सुल से सदा रहेंगे। श्राप्त में यथार्थ भक्ति से, श्रार्थात् साध्यग्दर्शन से सम्यग्द्वान होता है, सम्यग्द्वान सं सम्यक् वरित्र होता है और तब

मोक्ष हो जाती है। सात तस्त्र हैं जिनका यथार्थ कान होना खाहिये। पिंडला तत्त्व है जोत्र जिसका उल्लेख श्रमी कर चुके हैं। दूसरा है अजीय जिसके पांच मेद हैं-पुरुगल, धर्म, अधर्म, आकाश भीर काल । पुत्राल वह द्वश्य है जिसमें स्वर्श, रस, गंध और घणं हों। इस के दो मेद हैं-अग्र जिसका विभाग नहीं हो सकता और स्कंध अर्थात पुद्रगुक श्रयुत्रों का समृह । जैन शास्त्रों में प्रदाल के ६ और भेद भी किये हैं- म्थूनम्थूल, स्थून, स्थूनस्थ्म, स्थमम्थूल, सुक्म, सुक्रमस्म । यहां स्थूलस्थूल बड़े पदार्थ काठ पत्थर इत्यादि हैं और सुक्षमसुक्षम असू धर्म या परमाणु हैं। दूसरा द्रव्य है धर्म जो अमृतींक है, सर्वज्यापी है ब्रौर जीव और पुदुगल की गति में श्रर्थात चलने में सहायता करता है। इसी तरह तोसरा द्राय अधर्म अमुतीक और सर्व-मधमे व्यापी है और जीव श्रीर पुरुगल की स्थिति में श्चर्यात् ठहरने में सहायना करना है। जैन दर्शन में धर्म और अधर्म को केवल किया या फल नहीं माना है किन्तु इत्य भी माना है। चौथा इत्य भाकाश सब WIEITI पदार्थी को अवकाश देता है। इसके दो भेद हैं-लोकाकाश जिसमें लोक के सब द्रव्य स्थान पाते हैं और अलो-काकाश जो आकाश ही आकाश है। पांत्रवां द्रव्य काल और सब द्रवर्ग के परिवर्तन में EI& सहायता करता है। यह भी सर्वव्यापी है। बाकी पांच तत्त्व आध्यात्मिक घटना या अवस्था का निद्धारा करने को माने गये हैं। रागद्वेष इत्यादि के कर्म कारण मन से. चचन से या शरीर से जो कियाएं होती हैं उनके कारण कर्म रसाण

बिचकर भारमा के पास आतं हैं। इसे आक्षत्र कहने हैं। जैन सिद्धान्त में कर्म को पुरुगल या द्रव्य का भाग माना है और कहा है कि उसके परमाणु रागहेवादिपूर्ण किया के कारण आत्माकी और स्वभावतः खिच आते धासव हैं। यह परमाणु किया के प्रकार के अनुसार अपने रससंयुक्त आत्मप्रदेशों से सम्बन्ध करते हैं, श्रर्थात् विपट आते हैं, अर्थात बंध जाते हैं । यह चौथा बन्धतत्त्व है । कर्म बन्ध होने पर कर्शनसार फल भोगना पड़ता है। इस तरह कर्म का फल एक स्वाभाविक नियम है। यहां विसी पर-मेश्वरकी अपेक्षा नहीं है। जब तक कर्म हैं 475 तबतक फलस्बद्धप जन्म मरण है, सुख दुख है, संसार का भंभट है। इस लिये कर्म को रोकना चाहिये। रागद्वेव ब्रादि के प्रभाव से कर्म के ब्रास्त्रव के रोक्ते को संबर कहते हैं। यह पांचवा तस्व संबर संबर है। पहिले के बंधे हुये कर्म परमाए श्रों को आध्यात्मिक बल, योग, तप इत्यादि से नष्ट करना निर्जरा है। यह छठा तस्य है। कर्म के सर्वधा नाश होने वर पुनर्जनम निर्जरा इत्याद के सब कारण मिट जाते हैं, श्रातमा के सब बावरण एट जाते हैं, स्वामाविक गुण सदा के लिये प्रगट हो जाते हैं, ब्रथात मोक्ष हो जाती है। यह मोक्ष सातवां तस्य है। स्मरण रखना चाहिये कि मोक्ष पूर्व कार्यों से नहीं मिलती; पुण्य से सांसारिक सुख और पेश्वयं निल सकता है. स्वर्ग मिल सकता है पर मोक्ष नहीं। मोक्ष तो भले और बुरे, पाप और पुरुष, सब हो मोक्ष कर्मों के नाश से मिलती है। अतएव मोक्ष के लिये कर्म को छोड़ना, संसार को छोड़ना, ग्रावश्यक है। पर सब

लोगों में सन्यास की योग्यता नहीं है या शक्ति नहीं है। इस लिये दो तरह से धर्म का उपदेश देना ज़करी है-एक तो साधु माँ या सन्यासियों के लिये, दूसरे गृहम्थ या श्रावकी के लिये। श्रावकी को चाहिये कि इस तरह जीवन निर्वाह करें कि अन्त में आसानी से निवृत्ति मार्ग प्रहण श्चावकधर्म कर सकें। आवकों को पांच अणुवतों का पालन करना चाहिये-श्रहिसा, सत्य, अबीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिव्रह । जान बुभ के किसी द्वीन्द्रियादिक अस प्राणी की हत्या न करना अंहसा है। एकेन्द्रिय वाले पृथ्वीकाय आदि की हिंसा छोडना तो गृहस्थ के लिये असम्भव है पर दो तीन, चार और पांच इन्द्रिय वाले जीवों चिहिंदा की हिसान करनी चाहिये और न उन्हें किसी तरह का कप्ट पहुँचाना चाहिये। अहिंसा के पांच अतीचार हैं, छेदना, बांधना, पीड़ा पहुंचाना, बहुत बांभा लादना, और खाना पाना राकना। इस सब को बचाना चाहिये। शिकार कभी न खेलना चाहिये. मांस न खाना चाहिये, शराब न पीना चाहिये क्योंकि इसमें बहुत जीव होते हैं । इसी तरह शहद भी न लाना चाहिये। ऊमर, कठूमर, धीपर, बड़ और पाकर यह पांच उद्भवर फुल भी छुं.ड देने चाहिये पर्योक्त इनके भीतर जीव बहुत हैं। सब जैन ब्रन्थों में श्राहसा पर सब से ज्यादा ज़ार दिया है। साफ २ कहा है कि हिंसा करने वाले जीव-शिर, बाज, वगैरह-को भी न मारना चाहिये। दूसरा अगुप्रत है सत्य। भाउ कभी न बंध्लना चाहिये, अप्रिय, निन्दा, कठोर, पापपूर्ण, प्रलापक्रय बात कमी सहय न कहनी चाहिये। कभी चुगली न करनी चाहिये। यदि गृहस्य अपने व्यवसाय के कारण पाप्रसहित बाणी

का पूरा त्याग नहीं कर सकता तो कम से कम भूंड बेालने का तो स्याग करना ही चाहिये । तीसरा ऋणुवत है ऋरोय श्रर्थात् बोरी कभी न की जाय। चोरी करना भी एक तरह की हिंसा है। न किसी की चोरी का उपाय बताना चाहिये, न षश्तेय बारी का माल हेना चाहिये, न बहिया चीज में घटिया चीज मिलानी खाहिये, न राजा की आहा का उल्लंघन करना चाहिये, न बांट, तराजु , वगैरह में धोखा देना चाहिये। चौधा ब्रागुवत ब्रह्मचर्य है। कम से कम पराई स्त्री का त्याम तो कर ही देना चाहिये। काम की तीव तप्णा मेरनी चाहिये। पांचवं भ्रस्तत महाचय अपरिव्रह का अभिव्राय है कि संसार का भंभट जहां तक हो सके कम करना चाहिये: पराई सम्पत्ति में ज़रा भी ममता न करनी चाहिये। अपनी सम्पर्स में भी बहुन ममता न करनी चाहिये। केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार धन धान्य इत्यादि रखने चाहिये; बाक्षी में निम्पृत्ता होनी **चपरि**ग्रह श्वाहिये। राग. द्वेष. क्रांघ. मान. लेभ. हास्य. रति, धरति, शोक, भय, जुगुण्मा इत्यादि का त्याग करना चाहिये। अगुत्रतों का पूरा पालन करने से स्वर्ग में अगिमा, महिमा, लिघमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाश्य, ईशित्व वशित्व महागुण सम्पन्न देवजनम मिलता है, अवधिकान होता है अर्थात क्षेत्रविशेष की सब बानों का ज्ञान होता है। पर यह सुख भी चिरस्थायी नहीं है। मन्द्रण्य को केवल अखुवतों पर ही संतीप न करना चाहिये। तीन गुणवर्ती का भी पालन करना चाहिये-दिग्वत, श्रनर्थदह इवन गुगमत श्रीर भोगोपभोगपरिमाख। इस दिशाश्री में अपने आने जाने की मर्यादा बांधना दिग्द्रत है। ऐसे कामी का

कोड़ना जिनसे कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता पर पाप की सम्भावना है, अनर्थद्द विरित का गुण्जत है। अपने एक बार या अनेक बार भोग करने की वस्तुओं का परिमाण बांध लेना भागो भोगारिमाण है। इनके भी अतीवार वर्णन किये हैं जैसे अनर्थद्द के अतीवार हैं पाप का उपदेश, हिंसादान, अपन्यान, दुःश्रुति, प्रमादवर्या। दुःश्रुति से उन शाक्षों का अभिनाय है जो मिण्या उपदेश देते हैं, राग, द्वेष, मद या काम पैदा करते हैं, आरंभ अर्थात् व्यवसाय, संग अर्थात् धन धान्य आदि परिष्रह, साहस अर्थान् वीरता इत्याद के कमं के सम्बन्ध में गृतत उपदेश करते हैं। भेगो।पभोगन्नत के भी पांच अतीवार हैं—अदुमेश्वा अर्थात् परिणाम के राग को न घटाना; अनुस्तृति अर्थात् पहिले भोगे हुये विषयों की याद करना; अतिलेख अर्थात् भोग के समय बहुत आसक्ति; अतिलृष्णा अर्थात् आगामी भोग की अभिलाषा; अनुभव अर्थात् भोग का स्थान करना।

गुण्वतों के अलावा चार शिक्षावत हैं—देशावकाशिक अर्थात् दिशाओं में जाने की मर्यादा को दिन पर दिन शिक्षावत घटाना; सामायिक अर्थात् सब पापों को छोड़कर नित्य पकान्त शान्त बन, भवन, या बैत्यालय में बैठकर या खड़े होकर साम्यमाव की प्राप्त हुये देगों का पकाग्र मन से चिन्तन करना; प्राप्योपवास अर्थात् अप्टमी, चतुर्दशी इत्यादि को धर्मध्यान में तत्पर होकर उपवास करना, और वैयावृत्य अर्थात् कपट, कषाय, ईर्णा इत्यादि के चिना आहार औषधि, उपकरण, आवास का दान करना, मुनियों की पूजा और शुश्रूषा करना, जिनेन्द्र अर्थात् अरहंत देव की पूजा करना । इन्हीं भिक्ष २ व्रशों के आधार पर १६ भावनाओं की कल्पना की है। दूसरी तरह से धर्म के दस लक्षण कहे हैं—उत्तम क्षमा अर्थात् कोध को पूरे तौर पर जीतना; उत्तम धर्म के कक्षण मार्चत्र अर्थात् गर्च की जीनकर मृदुता धारण करना, उत्तम आर्जत अर्थात् कुटिलता की

छोड़ कर सरलता धारण करना; उत्तम सन्य, उत्तम शीच अर्थात् हिंसा, सांग, माया, मद, मोह इत्यादि दूर कर, मुक्ति पाने-बाली का ध्यान कर अत्या को पवित्र करनाः उत्तम संयम अर्थान् अयुवर्तो को धारण कर के पथ्य से रहना; उत्तम तप अर्थात् इन्द्रियों का निरंधि करना, संसार के विषयों से विरक्त होना, बन पर्वत या गुफा में नंगे शरोर पर गर्मी, सदी, वर-सात, मच्छर, मक्बी, साँ।, विच्छू, सिंह, व्याघ्र, रीछ इत्यादि की वेदना सहना; उत्तम त्याम अर्थात धन सम्पदा इत्यादि की विष बराबर समक कर त्याग करना, तरह २ के दान देना; उत्तम अ। किंबन्य अर्थात् यह अनुभव करना कि आत्मा के वास्तविक रूप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सायक्चारित्र की छोड़कर मेरा कुछ नहीं है, कोई अन्य द्रव्य मेरा नहीं है, में किसी अन्य द्रव्य का नहीं है। उत्तम ब्रह्मवर्य अर्थात् सव विषयों में ब्रह्मराग छ।इकर ब्रात्मा को आत्मा के ही ध्यान में लगाना। स्मरण ग्वना चाहिये कि वत था धर्म के पालन के लिये तीन शल्यों का अभाव आवश्यक है-निदानशस्य अर्थात् आगामी बांद्धां का शस्यः, मायाशस्य अर्थात् सर-लता के बजाय मायाचार करना; श्रीर मिथ्यात्वगल्य श्रर्यात श्रसत्य विश्वास करना । जैन लेखकों ने शास्त्रों के स्वाध्याय पर सब जगह ज़ोर दिया है। स्वाध्याय के पाँच प्रकार हैं—पढ़ता, पूछना, अनुवेक्षा अर्थात् बारम्बार अर्थ का मनन करना, आम्नाय अर्थात् इं.वीं को छोडकर साफ २ पढना, श्रीर धर्मोपदेश । यह स्वाध्याय एक तरह का आभ्यंतर तप है। पांच और आभ्यंतर तप हैं-प्रायश्चित

जिसके नी मुख्य मेद हैं और छाटे २ बहुत से मेद हैं। वितय जिसके पांच भेद हैं--दर्शनविनय, जानविनय, चरित्रविनय, तपचितय, उपचारचितयः वैयावृत्य श्रर्थात् न्लानि का श्रमाधः द्खियां का उपकार, पूज्यों की पूजा, कायात्सर्ग अर्थात् आश्य-म्तरिक काथ, मान, माया, लांम, जुगुप्सा इत्यादि श्रीर वाह्य धन धान्य इत्यादि का त्याग, समय आने पर माजन इत्यादि सब छोड़ कर सल्लेखना करना यानी मरना; ध्यान अर्थात् पकाप्रश्चित्त हाकर आत्मा के स्वरूप का ध्यान करना, आर्तध्यान, रोद्रध्यान इत्यादि छाडना, सत्य का, धर्म का, ध्यान करना। धर्मध्यान में बारह भावना बरावर सोचनी खाहिये--अनित्य अर्थात् देव, मनुष्य, तिर्यक् इत्यादि सब अनित्य हैं। अशरण अर्थात् दव दानव मनुष्य श्रादि कोई भा ऐसा नहीं है जो कालचक सं मुक्त हा; संसार श्रयांत् श्रतादिकाल से जीव मिथ्यात्व भार कर्म के कारण पराधीन चारां गतियों में भटक रहा है; एकत्व अर्थात् ज्ञाम्तव मे आत्मा अकेला है; अन्यत्व अर्थात कुदुम्ब, स्त्री, पुत्र, धन दीलत सब न्यारे हैं; अशुचि. अर्थात् यह देह रुधिर मांस हड़ा और दर्गन्ध से भरा श्रपवित्र है, आस्त्रय अर्थात् भिथ्यात्व, कषाय, अवत स्त्यादि के अनुसार मन यचन काय से शुप्त और अशुप्त कर्म का आस्त्रव होता है और जन्ममरण का चक्र चलता है; संवर श्रर्थान् संयम, भारम्भ त्याग या सम्यगृदर्शन से कर्म का आस्रव कर जाता हैं। निर्जरा श्रर्थात् क्षानं। वीतरागो, मदरहित निदानरहित आतमा बारह प्रकार का नप कर के कर्मों के। काड़ देत। हैं, लाक अर्थात् इस लाक में अनन्तानन्त जीव हैं, पुद्ग्ल, धर्म, अधर्म और माकाश हैं, लोक के परे अनन्तान्त आकाश है। वोधिदुर्लन अर्थात् एक मा मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी सच्छे

देश काल में पैदा होना दुर्लम है, तिस पर सम्यग्दर्शन, सम्यग्-कान दुर्लन है; धर्म अर्थात् धर्म में श्रद्धा, ज्ञान श्रोर श्राचरण बिरले ही करते हैं, खुल का मुख्य कारण धर्म है। धर्मध्यान चार तरह का है-पिएडस्वध्यान, पदम्बध्यान, क्षप्रथ्यान श्रीर क्षपा-सीतध्यान जिनके श्रमेक भेद हैं श्रोर जो वास्तव में योग हैं। जैन-शास्त्रों में शुरुत ध्यान या योग के श्रीर भी चार भेद किये हैं. पृथक्विवर्कवीचार, एकव्ववितर्कवीचार, सुक्ष्मक्रियाप्रतिपात श्रीर ब्युरितकियानिवत्ति । इस प्रकार गृहस्थ के। धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करना चाहिये और उत्तरोत्तर आध्या-त्मिक उस्रति करनी चाहिये । जैनसिद्धान्त में परहिंसा के साथ २ साधारण भारतचात भी मना है पर एक प्रकार के मात्मघात, सल्लेखना, की इजाज़न दो है। बुढ़ाएँ में या निष्यतीकार बीमारी होने पर या दुर्भिक्ष पड़ने पर, या कुराज्य इत्यादि घोर विपत्ति पड़ने पर मनुष्य शुहमन हं।कर स्नेह, बैर, संग और परिग्रह छोड़े, घर बाहर के सब लोगों को प्यारे बचनी से क्षमा करे, अपने सब पार्वों की ब्रालाबना करे, महावर्ती का बारोपण करे, शाक, भय, विषाव, अर्रत इन्यादि सब छाड़े, भाजन त्याग करे, फिर पीने का त्याग करे और समाधि मरण करे।

गृहस्थाश्रम में रहते हुये भी आरश की बहुत उन्नति हो सकती है पर पूर्ण उन्नति नहीं हो सकती, कर्म का पूरा क्षय नहीं हो सकता,

सकल चारित्र नहीं होता श्रीर केवल-झान या मुनिधर्म में। इस स्त्रियं जब हो सके तब घर बार छोड़ कर बैराग्य लेना चाहिये।

विरतों या मुनियों का धर्म कुछ तो वैसा ही है जैसा उश्वके।टि के गृहकों का पर यहां कर्म बहुत कम हैं, तप और ध्यान बहुत हैं और वैराग्य, झान और चारित्र की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है।

बाईस परीषह हैं जो मुन को जीतने चाहिये अर्थात् (१) क्षुधा— बहुत भूखे होने पर भी भूव को परवा न करना (२) तृषा—बहुत व्यासे हाने पर भी पानी न पीना (३) शीत—पद्मासन में स्थित तपस्या करते हुये कहे से कहा आहा

तपस्या करत हुय कड़ स कड़ा आड़ा
परीषर सहना (४) उप्ण-कड़ी से कड़ी गर्मी
श्रीर गर्म से गर्म ल सहने हुये तप करना

(५) नग्न-ऊन, सून, घास, चल्कल, चर्म आदि सब तरह के कपड़े त्याग कर बन में श्रकंले रहना और शरीर सम्बन्धी कीई विकार न होते देता (६ ! याचना-किसी से कुछ न मांगना, (७) अरित-इए अनिष्ट सब वस्तुओं में रागद्वेष छोडना, शब्रु और मित्र, मिट्टी ग्रीर सोना, महल श्रीर जङ्गन सब की बरा-बर समफना (८) धलाम-भोजन के लिये जाने पर भाजन न मिले तो खिन्न न होना (६) दंशमशकादि-बन में नंगे मारीर मञ्जूर, सांप, वनखजुर इत्यादि के लिपटने पर भी शान्ति-पूर्वक ध्यान में लगे रहना (१०) श्राक्रोश-नग्न अवस्था पर हुप्टी के बुरेयवर्ती का जरा भी बुरा न मानना और विक्त में पूर्ण क्षमा धारण करना, (११) रोग—राग की पीड़ा सहते हुये भी किसी तरह की दवा न करना (१२) मल-शरीर के षहुत मिलन हो जाने पर भी स्तान न करना पर विस्त की निर्मल रखना (१३) तृणम्पर्श-कांटा, कंकड़ खुमजाने पर उन्हें निकालने का कोई यत्न न करना और न खिन्न हं ना (१४) श्रज्ञान-तपस्या करने पर भी पूरा ज्ञान न होने पर खेद न करना; श्रपनी श्रक्षानता पर दूसरों के ताने खुनकर दुखी न हांना (१५) अदर्शन-यदि तपस्या करने पर भी कोई ऋदि सिद्धि श्रादि श्रातिशय न प्रगट हों तब भी संयम की शक्ति में संशय न करना, खेद न करना, सम्यग्दर्शन की दृषित न करना

श्रीर श्रपने पथ पर स्थिर रहना (१६) प्रका-बुद्धि का पूरा विकास होने पर किसी तरह का घमंड न करना (१७) सन्कार पुरम्कार—उन्ने से अंचा सरकार श्रीर नीव से नीव तिरस्कार होने पर भी समानभाव घारण करना (१८) शञ्या—कंकड़, पत्थर, कांटे से भरी ज़मीन पर सेने में कोई दुःल न मानना (१६) चर्या—सचारी की इच्छा न करने हुये, मार्ग का कष्ट न मानने हुये, ज़मीन साफ़ करने हुये चलना (२०) वधवंघन-दुष्टों के द्वारा बांधे जाने पर या मारे जाने पर समता पूर्वक दुख सहना (२१) निषद्या—निर्जन वन में, हिंसक जीवों के स्थानों में, बांधेरां गुफ़ाओं में, शमशान इत्यादि में रहने हुये भी किसी नरह का तुख न मानना (२१) स्त्री—सुत्वर सं सुन्दर क्षियों के हाय भाव इत्यादि से किसी नरह विव्यंत्वत न होना।

कर्म जिसका नाश करने के लिय यह सव किया जाता है जाठ तरह का है—हानावरणीय. इर्शना कर्म वरणीय, वेदनीय, मोहनीय. आयु, नाम, गांत्र और अन्तराय । हानावरणीय कर्म परदे की तरह आत्मा पर पड़ जाता है और यथार्थ तरवज्ञान नहीं होने देता । दर्शनावरणीय कर्म यथार्थ अद्धा नही होने देता । वेट नीय कर्म कुछ दिन मले ही सुख दिखाय पर अन्त में बहुधा दुख ही देता है । यह शहद लगी हुई छुरी के समान है । मोहनीय—शराब की तरह आत्मा को मतवाला कर देता है और संसार के मोह में फँसा देता है । आयुक्रम धार २ जन्म कराता है और जब तक रहना है जन्ममरण का चक्र खलाता रहता है। नामकर्म निश्चय करता है कि आत्मा, देव. मनुष्य. तिर्थक्ष इत्यादि किस गति में जायगा । गोंव कर्म से पैदा

होने के गोत्र की उच्चता या नीचता स्थिर होती है। अस्तराय-कर्म दान लाभ आदि में बाधा डालशा है। इन कर्मों के प्रसाल भावनाओं से खिचकर बात्मा से चिपट जाते हैं और सारा अनर्थ करते हैं। कर्मबन्ध चार तरह का है-अकृतिबन्ध, स्थित-बन्ध, अनुभागबन्ध 'श्रीर प्रदेशबंध । अधि से श्रपने न्यभाव के श्रवुसार कर्म का सम्बन्ध होना प्रकृतिबन्ध है। श्रवा २ कर्म-परमाणुओं का ग्रलग २ मर्यादा लिये रिथर होना स्थितिषंघ है। वर्शनमोहनीय कर्म की ज्यादा से ज्यादा स्थित सत्तर कोड़ा कोड़ी मागर की है: चारित्रमोहनीय की चालीम कोडा कोडी सागर की: क्रानाघरणीय, दर्शनाचरणीय, घेटनीय और म्रन्तराय की चालीस कोंड़ा कोड़ी सागर की: नाम और गोत्र की बीस कोंडा कोडी सागर की और आयु की नैंतील सागर है। एक कोड़ा कोडी मागर में इतने चरम होते हैं कि अङ्गणित के द्वारा प्रकट करना असम्भव सा है। कमां की कम से कम स्थित महतों की है। वेद-नीयकर्म की याग्ह महतं है, नाम और गोत्र की आठ महतं और बाक़ी की अन्तर्महर्न है। यहां यह बनाने का अभिप्राय है कि कीन मा कर्म ज्यादा में ज्यादा कर नक रह सकता है और कम में कम कब नक ज़कर ही रहेगा । पर नये कमों का बन्ध संसारी जीव सदा करता रहता है और इस नरह चक्र मानो झसं ख्यात वर्ष तक चला करता है। जब कर्म उदय होकर फल देने हैं तब उनका सम्बन्ध अनुभागषम्ध कहलाता है। कर्म के अनुसार यह कभी शुभविपाक होता है और कभी अशुभविपाक। त्रात्मा के प्रदेशों श्रीर पुरुगल कर्म परमाणुश्रों के प्रदेशों का एक साथ गहना प्रदेशबम्ध कहलाता है।

शुद्धनय से तो सभी जीव शुद्ध हैं पर ऋशुद्धनय से उनके १४ प्रकार माने हैं जो गुण्स्थान कहलाने हैं। पहिला गुणस्थान

है मिध्यास्य जिसमें जीव सर्वंत वीतराग के उपरेश में अखा न कर के मिध्या बातें मानता है । दूसरा गुण-चौदर गुणस्थान स्थान है सासादन जिसमें जीव मिध्यास्य श्रीर सम्यक्त्व के बीच में रहता है । तीसरे गुण-

हयान, मिश्र, में जीव कुछ उपदेग तो सर्वत्र वीतराग का मानता है भौर कुछ दूसरों का। चौये अविरति सम्यग्दिष्ट में जीव सर्वद्र के उपदेश को मानता है पर इन्द्रिय खुली में भी लगा रहता है। पांचवें गुणुस्थान देशविरत में जीव गृहस्थाश्रम में रहता हुआ अगुत्र इत्यादि का पालन करता है। पांचर्व गुणस्थान में रहने-बाते श्राव हीं के ११ भेइ हैं जिन की प्रतिमा कहते हैं। (१) दशंनिक जो सम्यगदर्शन धारण करता है, मद्य, मांस, मधु श्रीर पांच उद्भवर फलों की त्यागता है (२) ब्रतिक जी त्रस जीवों की हिंसा बिल्कुल छोड़ देता है ओर पांच असुबत तीन गुणबत और चार शिक्षः वर्गाका पालन करता है। (३) तीनों काल में सामायिक करने से जीव तीसरी प्रतिमा में पहुँचता है। (४) प्रोषधीपवास करने सं बीयो प्रतिमा में पहुँचना है। (५) सचित्त के त्याग से पाँचकी प्रतिना मिलती है। (६) दिन को सदा ब्रह्मचर्य रखने से छुडी प्रतिमा भिल्ती है। ( ७ ) सदा ब्रह्मचारी रहने से थावक सात्र वी प्रतिमा में पहुँ बता है। (८) आरम्स आदि सब ब्यापार छोडने सं श्राठत्री प्रतिमा मिलती है। (१) बस्च इत्यादि परिग्रह छोड़ने से नवी प्रतिमा की मनुष्य पहुँचता है। (१०) जब मनुष्य घर के कार बार में, जिसमें हिंसा होतो ही है, सज़ाह देना भी छोड़ देना है तब दसवीं प्रतिमा को पहुँचना है। (११) श्राने लिये बनाया हुआ भोजन भी जो छोड़ दे वह ग्यारहवीं प्रतिमा का श्रावक है। इन ग्यारह मातेमाओं में पहिली छः जघन्य, किर तीन मध्यम और अन्तिम

हो उत्तम मानी गई हैं। यह सब पांचर्चे गुणस्थान के भेद हैं। छठे गुणस्थान प्रमत्तसंयत में वह जीव हैं जिन्होंने क्रोध आदि का त्याग कर दिया है, बाहबका से हिंसा, असत्य. चोरी, अब्रह्म और परिवह का त्याग कर दिया है, जिन की सम्यग्दर्शन है और जो शुद्ध श्रात्मा से उत्पन्न सुख का श्रनुभव कर सकते हैं, पर जिन का कभी २ बुरे स्वप्न होते हैं भीर कभी २ प्रमाद भी होता है। सातवें गुणस्थान अप्रमत्त-संयत में व्यक्त अर्थात अगट और अव्यक्त अर्थात् अअगट प्रमाद जाते रहते हैं । आठवें गुणस्थान श्रपूर्वकरण में पुगने संज्वलन कवाय का मन्द उदय होने पर बड़े आहाद का अनुभव होता है । नवें गुणस्थान अनिवृत्तिकरण में जीव देखे, सुने और अनुभव किये सब संकर्ग विकर्श को छोड कर श्रात्मस्वका का एकाश्र ध्यान करता है, चारित्रमाहनीय कर्म की २१ प्रकार की प्रकृतियी के उपशमन और क्षपण में समर्थ होता है। दसवें गुणुस्थान सुरु न सांपण्य में जीव सुरुप आत्मतत्त्व की भावना की शक्ति सं सुक्ष्य लाभ कषाय का उपशमन और क्षपण करता है। ग्यारहर्वे उपयान्तमाह में आत्मा के ज्ञान की शक्ति से सारा मोह शान्त हो जाता है। बारहवें श्लीएमोह में शुद्ध आत्मा की भावना के बल से कषाय बिलकुल नष्ट हो जाने हैं। तेरहवें संयोगिकेवलिजिन में आत्मा माह का नाश कर देता है, हाना-षरणोय दर्शनावरणीय श्रीर श्रन्तराय कर्मी को बिलकुल कष्ट कर देना है, तब आत्मा का शुद्ध कर प्रगट हो जाता है, पूरा निर्मल केवलज्ञान हो जाता है, लोकालोक सब हस्तकमल-धत् भासने छगते हैं। संक्षेत्र में आतमा कर्म को जीत कर जिन हो जाता है। चौदहवें श्रयोगिकेवतिजिन गुणस्थान में श्रामा के प्रदेशों का संचलन भी बंद हो जाता है और सदा

के लियं जन्ममरण्रहित, कर्मरहित, परम झलौकिक, झनिर्घ बनीय, एक मात्र अनुभवगस्य सुन्न तो जाता है। एक दूसरी दृष्टि से जैनशास्त्रों में १४ मार्गणाओं का भी वर्णन किया है—गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भन्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार पर इनकी ज्याख्या में कोई ऐसा सिद्धानन नहीं है जो और ज्याख्याआ में न आ गया हो।

सम्यग् बान का स्वका वर्णन करते हुये जैनदार्शनिका ने बान के पांच भेद किये हैं—मित, ध्रुति, श्रवधि, बान मनः पर्यय, और केवल । मितज्ञान पांच इन्द्रियों से और मन सहोता है पर यह वाहा-

कारण है। अंतरंगकारण यह है कि मांतज्ञानाचरणीय कर्म के क्षयोपराम से यह प्रगट होता है । इसके चार भेद हैं-अवप्रह श्रथीत् सत्तामात्र जानना, ईहा श्रथीत् विशेष प्रकार सं जाननाः अवाय अर्थात् इस विशेष ज्ञान का चिन्हीं, नक्षणी द्वारा निश्चय करनाः धारणा अर्थान् ऐसा ज्ञान करना कि कालांतर में भी न भूने। पदार्था की टप्टि से यह मिन ज्ञान छः तरह का है--यह अर्थान् बहुत म पदार्थों का अवप्रह इत्यादि, बहुविधि ऋषान बहुत तरह क पदार्थी का अवसह इत्यादिः क्षिप्र अर्थात् जल्दी सं पदार्थी का प्रहेशः श्रनिःस्त अर्थान् थोडे सं अवग्रह इत्यादि के प्राधार पर बहुन मा समम लेना; अनुक अर्थात् यचन सुने विना ही अभिप्राय जान लेनाः श्रीर भुव श्रयात् बहुत समय तक यथार्थ निश्चलद्वय सं पदार्था का जानना । ठीक इनके उलटे छः भेद श्रीर हं-श्रव्य, एकांचघ. अक्षिप्र, निःस्त, उक्त और अभुव । इस तरह पदार्थ की इष्टि सं मतिकान के बारह भेद हैं। श्रुतकान मतिकान के निमित्त से होता है और दो तरह का है-द्रव्यभुत और भावभुत । द्रव्यभुत शास्त्रोक्त ज्ञान है और शास्त्रों की दृष्ट से दो नरह का दे-

श्रंतप्रविष्ट और श्रंगवाहा। श्रंगप्रविष्ट के बारह भेद हैं--श्राखाः रांग, सत्रकृतांग, स्थानांग, समबायांग, व्यास्याप्रकृति श्रंग, कात्रधर्म-कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृहशांग, अनुसरीपपादिकदशांग, प्रश्नस्याकरणांग, त्रियाकसूत्रांग और दृष्टिप्रवादांग । यह जैनी के सस्य शास्त्र हैं और प्रामाणिक हैं जिनके पढने या सुनने से बहुत ज्ञान होता है। अरुप कुद्धि के या कम पढ़े लिखे लोगों के लिये श्रंगवाह्य है जिसके चौदह मेद हैं-सामायिक, चतुर्विशस्तव, वेदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पध्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक श्रीर निविद्धिका । रनमें अंगों के मेरि २ सिद्धान्त और मुख्य उपदेश संक्षेप सं बताये हैं। तीसरा अवधिकान वह है जो क्षेत्र, काल. भाव और द्रव्य की मर्यादा में आत्मा के प्रत्यक्ष रूप से अर्थात् इन्द्रियों की सहायता के बिना होता है। इसके दो भेद हैं भवप्रत्यय जो देवां और नारकी जीवां को होता है और अयोपशमनिमित्तक जो अवधिक्रानावरणीय कर्म के क्षय सं जीवां के उत्पन्न होता है। क्षयोपशमनिमित्त अवधिकान के छः भेद हैं-अनुगामी जो दूसरे क्षंत्र या जन्म में भी जीव के साथ जाता है; अनुसामी जो इस नरह साथ नहीं जानाः वर्द्धमान जो बढता रहता है: हीयमान जो घटता रहता है। अवस्थित जो एक सा रहता है। और अनवस्थित जो घटता बढता रहता है। दुसरी तरह सं अवधिकान के तीन भेद हैं—देशावधि, परमावधि श्रीर सर्वाविधि । भवप्रत्यय तो देशायि ही होता है और अयापशमनिमित्तक तीना तरह का हा सकता है। चौथा मनःपर्ययक्षान भी इन्द्रियजन्य नहीं है,

श्रात्मा की स्वाभाविक शक्ति के विकास सं मनःवर्षमञ्जन अर्थात् कर्मोपशम सं होता है। मनःपर्यय-ज्ञान दूसरों के मनकी याने जताना है। इसके दे। मेद हैं—ऋजुमित जो दूसरे के मन में सरस्ता से ठहरे हुये पदार्थों को जताता है और विपुत्तमित जो दूसरे के मन में सरस्ता तथा वकता से ठहरे हुये पदार्थों को जताता है। विपुत्तमितमनःपर्यय श्रेष्ठ है क्योंकि वह परिणामों की विशेष विशुद्धता से होता है और केवलसान तक बना रहता है। केवलसान यह है जो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय आदि कर्मों के

पूर्ण क्षय के बाद प्रगट होता है, जो वास्तव में शुद्ध आत्मा का स्वभाव है स्रौर जो एक समय में हो प्रत्यक्ष हर से सब द्रव्यों की,

सब क्षेत्रों को, सब भावों को. भूत, भविष्यत् और वर्तमान के सब पदार्थों को, सब पर्यायों को, जानता है। किसी तरह की कोई भी चीज़ केवलकान के बाहर नहीं हो सकती। उसकी सीमा में सब कुछ शामिल है।

क्षेत्रलज्ञान

पदार्थ के सर्वदंश का ज्ञान जिम प्रकार से होता है उसे प्रमाण कहते हैं। जो पदार्थ के एक देश की जताता है उसे नय कहते हैं। प्रमाण के विषय में जैन तस्त्रज्ञानियों का सिद्धान्त है कि इसके मुख्य दो भेद हैं—एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण के दी भेद हैं—पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष ।

पारमार्थिक प्रत्यक्ष से स्त्रिभिष्ठाय उस ज्ञान का है प्रमाण जो आत्मा को श्रपने ही अधीन रह कर अपनी ही विशक्ता से होता है, इन्द्रियों के द्वारा

नहीं। इसके दो भेद हैं—एकदेशपारमार्थिकप्रत्यक्ष जो एकदेशीय है, अर्थात् परिमित्त है जैसे अविधिशान और मनःपर्ययक्षान, और सर्वदेशपारमार्थिकप्रत्यक्ष जो सर्वव्यायी है अर्थात् जिसमें समस्त ज्ञान सम्मिलित हैं। पेसा ज्ञान केवलज्ञान है जो कर्म का बन्ध खूटने पर और आत्मा के शुद्ध स्वरूप के पूर्ण विकास के होने पर होता है। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष वह जान है जो नाक, कान, ग्रांख जीम आदि इन्द्रियों के द्वारा होता है। जैन परमार्थहिट से तो यह भी परोक्ष जान है क्योंकि वास्तिविक प्रत्यक्ष जान तो जातमा के भीतर ही है और कर्म का आवरण हटने पर आप से आप प्रकट होता है। पर व्यवहार की हिंद से इन्द्रिजन्यज्ञान की प्रत्यक्ष माना है। जो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है वह परोक्ष है और पांच तरह का है—स्मृति अर्थात् पहिली बात के स्मरण से उत्पन्न हुआ ज्ञान; प्रत्यमिज्ञान अर्थात् पहिली बात का स्मरण करके प्रत्यक्ष का निश्चय करना; का तर्क अर्थात् व्याप्तिज्ञान, व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध का शान जैसे जहां धुआं है वहाँ आग है; अनुमान अर्थात् लक्षणों या संकेतों से निश्चय करना; और आगम अर्थात् आत पुरुषों के रचे हुये शालों से ज्ञान।

प्रमाण के द्वारा जाने हुये पदार्थ के किसी एक धर्म को मुक्यता न्य अनुभव कराना नय है। इसके दो भेद नय हैं—द्वश्यार्थिकनय जो द्रव्य की मुक्यता से पदार्थ का अनुभव करता है और पर्या-

यार्थिकनय जो पर्याय की मुख्यता से पदार्थ का अनुभव कराता
है। द्रव्याधिकनय के तीन मेद हें—नैगम अर्थात् संकल्प मान
से पदार्थ का प्रहण करना जैसे घड़ा बनाने की मिद्दी लाने की
जो जाता है वह कहे कि घड़े के लिये जाता हैं; संप्रह अर्थात्
सामान्यक्रप सं पदार्थों का प्रहण करना जैसे छः द्रव्य या आठ
कर्म; और व्यवहार अर्थात् सामान्य विषय की विशेषता करना
जैसे द्रव्य के भाग करना, कर्म के भाग करना। पर्य्यायाधिकनय के चार भेद हैं—ऋजुसूत्र जो केवल वर्त्तमान पर्याय का
प्रहण कराता है; शब्द जो स्याकरण इत्यादि के अनुसार देश दूर
कराता है; समभिक्द जो पदार्थ में मुक्यता से एक अर्थ को

बाहर करता है जैसे गी शब्द का अर्थ है जो गमन कर पर
बैठी हुई गाय को भी गाय कहते हैं; प्रवंभूत जो वर्तमान किया को उसी प्रकार में कहता है जैसे सिर्फ़ चलती हुई गाय को गाय कहना। बहुत से जैन अन्था में नय के हो विभाग किये हैं—निश्चयनय जो पहार्थ के स्वह्मण की ही मुख्य कर के बतलाता है और व्यवहारनय. उपचारनय या उपनय जो किसी प्रयोजन से नैमित्तिक भाव की वताता है या एक पदार्थ के भाव की दूसरे पदार्थ में आरोपण करता है। निश्चयनय दे। तरह का है—शुद्ध और अशुद्ध। व्यवहारनय तीन तरह का है—सद्भूतव्यवहार और उपचरितव्यवहार।

जैन दार्शनिकों ने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया है कि किसी पटार्थ को समभने के लिये उसे अनेक दिष्टयां सं देखना चाहिये। एक ही पदार्थ में अपेक्षा पूर्वक तरह २ के धर्म गहते हैं, विरुद्धधर्म रहते हैं। यह मत स्याद्वाद या अनेकान्तवाद कहलाता है। आठर्या ईस्वी सदी में शंकराचार्य ने ऋपने भाष्य में स्याद्वाद पर बड़ा कटाश किया है। बहुत से ब्राह्मण दार्शनिकों ने स्याद्वाद की संशय-वाद या श्रनिश्चितवाद कहा है पर वास्तव में यह बात नहीं है। जैनदर्शन पदार्थ के गुणीं या धर्मी में संशय नहीं करता वस्न केवल यह मानता है कि दिप्टकोण के श्रदुसार यह गुण या धर्म भिन्न २ हैं। जैसे पुरुष एक है पर अपने पिता की दृष्टि से बह पुत्र है, स्वयं अपने पुत्र की दृष्टि से वह पिता है, भतीजे के लिये सचा है पर बाप के माई के लिये मतीजा है, बड़े भाई के लिये छोटा भाई है, छोटे भाई के लिये बड़ा भाई है, स्वी के लिये पति है. मामा के लिये भानजा है। इसी तरह शरीर की ओर सं देखिये ती आदमी मरता है पर आत्मा की आंर से देखिये तो सर ही नही

सकता । स्याद्वाद का दार्शनिक प्रतिपादन सप्तर्भगी न्याय है श्रधांत उसमें सात तरह के पक्षाभास हैं। (१) स्वयं वस्तु की अपेक्षा से देखिये तो उसका अस्तित्व है। यह दुस्रा स्थान् अस्ति। (२) पर किसी दूसरी वस्तु की अपंक्षा सं देखिये तो पहिली वस्त का अस्तित्व नहीं है। यह दुआ स्यात् नास्ति। (३) एक दम इन दोनों चस्तुय्रों की दृष्टि से देखिये तो कहना पहुंगा कि है भी श्रीर नहीं भी है। यह हुआ स्यात् अस्ति नास्ति। (४) पर यह भी हो सकता है कि एक वस्तु के बारे में श्रन्य दो वस्तुओं की अपेक्षा सं कुछ नहीं कहा जा सकता। यह हुआ स्यात् अवकन्य (५) यह भी सम्भव है कि इन दो अन्य वस्तुश्रों की अपेक्षा से तो कुछ नहीं कहा जा सकता पर केवल एक वस्तु की श्रपंक्षा से कहा जा सकता है कि वह है। यह हुआ स्यात् अस्ति अवक्तव्य। (६) पर यहां दूसरी यस्तु की श्रपेक्षा से कहा जा सकता है कि यह नहीं है। यह हुआ स्यात् नास्ति अवक्तव्य ( ) ) एक वस्तु के लिये अन्य दो वस्तुओं के लिये पक दम उत्तर देना अध्यम्भव हो पर बारी २ से कहा जा सके कि यह है और नहीं है तो स्यात् अस्ति नास्ति अवकस्य हुआ। ।

## बोद्ध धर्म

जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के समय में अर्थात् ई० पू० ६ -५ वी सदी में किपलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र गौतम सिद्धाध ने बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु इत्यादि के दृश्य देख कर संसार से विरक्त होने पर छः वरस व्यथं तप करने के बाद गया में बुद्धि पाई। बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहिले बनारस के पास सारमाध

५ स्वाहाद के लिये देखिये समवायांगसूत्र, अनुयोगहारसूत्र, प्रज्ञापनसृत्र, सिद्धसेन दिवाकर, सम्मति तर्कसूत्र, समंतमह, आप्तमीमांशा, मिक्कसेनसूरि, स्वाहादमंजरी ॥

में और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में ३' बरस भूम २ कर उपहेश विया और अपने धर्म का चक्र चलाया। इन उपदेशों के आधार पर उनके शिष्यों ने और जिष्यों के उत्तराधिकारियों ने बौद्ध सिद्धाम्त और दर्शन का रूप निश्चय किया।

बौद्ध साहित्य तीन पिटकों में है—(१) सुत्त जिसमें पांच निकाय हैं—दीघ, मिलमम, संयुत्त, अंगुत्तर बंद साहित्य और खुद्दक—जिनमें सिद्धान्त और कहानियां हैं (२) घिनय जिसके पांच बन्ध पातिमे। क्ख, महायगा, खुल्लवगा, खुत्तविभा और परिवर में भिक्खु, भिक्खुनियों के नियम हैं और (३) अभिधम्म जिसके सान संप्रष्टी में तत्वकान की चर्चा है। इनका मूल पाली संस्करण लंका, स्थाम और वर्मा में माना जाना है और आगे का संस्कृत संस्करण नेपाल, तिब्बत और पक्त प्रकार सं चीन, जापान और कोरिया में माना जाता है। पाली बन्धों की रचना रिह्ज़ डेविड्स, ओल्डनवर्ग आदि विद्वानों ने ई० पू० पवीं ध्यी सदी में मानी थी पर अब सिल्हां लेवी, कीथ आदि के अनुसंधान के बाद यह नीसरी सदी के लगभग मानी जाती है।

श्रातमा, पुनर्जनम, कर्म श्रीर संसार के सिद्धान्त बीद्ध धर्म ने
भी माने हैं। बीद्धधर्म का उद्देश्य है जीव
बीद्धधर्म को उद्देश्य है जीव
बीद्धधर्म को उद्देश्य है जीव
को दुख से छुड़ा कर परम सुख प्राप्त कराना।
दुख का कारण है तृष्णा और कर्मधन्ध।
तृष्णा श्रज्ञान और मोह के कारण होती है। श्रातमा को ज्ञान होना
चाहिये और मोह छोड़ना चाहिये। सञ्चा
ज्ञान क्या है ? यह कि जीव जड़ पदार्थों से
भिक्त हैं, विश्व में कोई चीज़ स्थिर नहीं है;
सब बदलती रहती हैं, प्रांतक्षण बदलती हैं, यह बीद्ध क्षणिक-

बाद है। ब्रास्मा भी प्रतिक्षण बदलता रहता है; ब्रनात्मा भी प्रतिक्षण बदलता रहता है। यह सिद्धान्त लगभग सब बौद्ध प्रन्थों में मिलते हैं पर इनकी व्याख्या कई प्रकार से की गई हैं। इनके ब्रलावा और बहुत से निद्धान्त भिन्न २ शाखों में धीरे २ विकसित हुये हैं बौर इन सब के ब्राधार और प्रमाण पर सैकडों पुस्तकों में बहुस की गई है।

बौद्ध शास्त्रों में बुद्ध के वाक्य को प्रमाण माना है, बुद्ध ने जो कुछ स्व सच्चं ज्ञान के स्रोत हैं, बुद्ध ने जो कुछ श्रवंश कहा है ख़ूब कहा है, ठीक कहा है। उदान-वर्ग के वद्धसुत्त, में ज़ोर दिया है कि जो सबाई को पहुँचना चाहना है वह बुद्ध का उपदेश सुने। बुद्ध इस सत्यना का उपदेश क्यों देते हैं ? इस स्विधे कि दुद्ध का निधारण हो और शान्ति मिले। यदि बुद्धि में श्रद्धा हो तो ज्ञान और शान्ति सब में बड़ी सहायना मिलेगी। पर श्रपनी बुद्धि से भी काम लेना स्वाहिये। बुद्ध भगवान ने तो अपने शिष्यों से यहां नक कहा था कि मेरे सिद्धान्तों को मेरे। कारण मन स्वीकार करो वरन श्रपने श्राप ख़ुब समभ बुक्षकर स्वीकार करो।

यह संसार कहां से श्राया है? किसने इनको बनाया है? क्या
यह श्रमादि है, अनस्त है? इन प्रश्नों का उत्तर
संसार की समस्या देने से स्वय बुद्ध ने इन्कार किया था क्योंकि
इस छान बीन से निर्वाण में कोई सहायता
नहीं मिलती। पर आगे जलकर बौद्धों ने यह मत स्थिर किया
कि संसार का रचियता कोई नहीं है। महायान बौद्धशास्त्रों में यह
ज़कर माना है कि बुद्ध इस संसार को देखते हैं और इसकी मलाई
बाहते हैं, भक्तों को शरण देने हैं, दुख्यियों को शान्ति देते हैं। गीतम
बुद्ध ने संसार को प्रधानतः दुखमय माना है और सांसारिक जीवन

का, अञ्जनमां का, अस्तित्व का, दर्जा बहुत नीचा रक्खा है पर वार्शनिक दिन्द्र से उन्होंने संमार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं किया। यद्यपि कुछ आगामी बौद्ध प्रन्थों से यह ध्वनि निकलती है कि जगत् मिथ्या है, सम हं पर सब से प्राचीन बौद्ध प्रन्थों से इस मन का समर्थन नहीं होता। प्रारंभ से अन्त नक बौद्ध दर्शन में

इस बान पर श्रवश्य ज़ोर दिया है कि जगत्

भणवाद प्रतिक्षण बद्दलता रहता है; हर बीज़ बदलती रहती हैं: कोई भी चस्तु जैसी इस भण में है दूसरे भण में वैसी न रहेगी। जो कुछ है अग्रमंगुर है। दूसरी बात यह है कि जगत् में दुःख बहुत है, सच पूछिये तो दुख ही दुख है। यह दुख कर्म के बन्धन से होता है। कर्म के छुटने से बन्धन छट जाना है और दुख दुर हो जाना है; सुख,

निर्दाण शान्ति, मिल जाती है। यही निर्वाण है। जीवन काल में यह हो सकता है पर निर्वाण

पाने के बाद जब शरीर खूट जाता है तब क्या होता है? पुनर्जन्म तो हो नहीं सकता: कोई दूसरा शरीर धारण नहीं किया जा सकता। तो क्या झात्मा का सर्वधा नाश हो जाता है, श्रस्तित्व मिट जाता है? या श्रात्मा कहीं परम श्रकीकिक श्रमन्त सुम्ब श्रीर शान्ति सं रहता है? इस जटिल समस्या का उत्तर बौद्धदर्शन के श्रमुसार देना बहुत कठिन है। स्थयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। संयुक्तिकाय में बच्छगोत्त बुद्ध से पूछता है कि श्रात्मा रहता है या नहीं? पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देने । मिन्सिम निकाय में प्रधान शिष्य श्रानन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है; यह जानना चाहता है कि मरने के बाद बुद्ध का क्या होता है? पर बुद्ध से उत्तर मिलता है कि आनस्द! इन बातों की शिक्षा देने का तो मैं ने शिष्यों

१ सयुक्त निकाय ४ । ४०० ॥

को नहीं बुलाया है । अस्तु, यही मानना पड़ेगा कि जैसे बुद्ध ने जगत् की उत्पत्ति के प्रश्न को प्रश्नकप में ही छोड़ दिया वैस ही निर्वाण के बाद कात्मा के अस्तित्व को भी प्रश्नकप में ही रहने दिया। उनका निजी विचार कुछ रहा हो या न रहा हो पर यह इस अंशी के तत्त्वज्ञान को अपने कार्य झेंत्र से बाहर मानते थे। उनका भाव कुछ पेसा था कि मेरे बताये मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त कर लो; फिर अन्तिम शरीर त्याग के बाद क्या होगा?—इनकी परवा मन करो; कुछ भी हो, व्यर्थ सिर मन मारां।

पर इस के इस उंडे भाव से दार्शनिकों की जिल्लासा न हुआी। बौद्धदार्शनिक इस प्रश्न की बार २ उडाते हैं। संयुत्तनिकाय में एक विधर्मी भिक्क यमक शुन्य इस के कथनों से यह नतीजा निकालता है कि मरने के बाद तथागत अर्थात् बुद्ध सर्वथा नव्ट हो जाता है, मिट जाता है, उसका अस्तित्व ही नही रहता. कोरा शुन्य रह जाता है। सारियुत्त को यह अर्थ स्वीकार नहीं है। बहुत प्रश्नोत्तर के बाद सारिवृत्त यमक से कहता है कि तथागत को तम जीवन में तो समम ही नहीं सकते; मला , मरने के बाद की हालत को क्या समकांगे ? स्वयं बौद्धों ने इसे दो तरह से समका। कुछ ने तो क्षणिक बाद के प्रभाव से यह समभा कि निर्वाण के बाद आत्मा में प्रतिक्रण परिवर्तन नहीं हो सकता। सो. बात्मा का अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया और निर्वाण के बाद शरीरान्त होने पर चेतन का श्रसित्व शामा ।

१ मिलिसनिकाय १ । ४२६॥

जब निर्वाण के बाद की अवस्था पर मतभेद था तब दार्श-निक शिंद्र से आत्मा और अस्तित्व के बारे में मतभेद होना स्वाभाविक था। कुछ बीद MISH वार्शनिकों का मत है कि वस्तृतः आत्मा कुछ नहीं हैं: फंवल उत्तरोत्तर होने वाली चेतन श्रवस्थाओं का रूप है: कोई स्थायी, अनश्वर, अनित्य या अनन्त वस्त नहीं है। प्रतिक्षण चेतन परिवर्तन होता है, यही आत्मा है; परिवर्तन बन्द होते ही अवस्थाओं का उत्तरोत्तर कम इटते ही, आत्मा विलीन हो जाना है. भिट जाता है। इसके विपरीत अन्य घीड़ दार्शनिक आत्मा की प्रथक बस्तु मानते हैं। वह परिवर्तन स्वीकार करते हैं पर आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व के आधार पर। प्रतिक्षण परिवर्तन नो जह पदार्थों में भी होता है पर जड़ और चेतन एक नहीं हैं, भिन्न २ हैं। शाला न निरी येदना है, न निरा विज्ञान है, न कंवल संज्ञा है । यह सब लक्षण या गुण उसमें है पर इनसे पृथक कोई भारमा है। इन दो विरोधी सिद्धान्तों के बीच में बहुत से दार्शनिक विचार हैं औ इधर या उधर भुकते हैं और जिनकी ब्याख्या और समालोखना से संस्कृत श्रीर पाली बीख साहित्य की सैक्सी पुस्तकें भरी हैं।

जड़ या अनेतन के विषय में पहिले बौद्ध प्रम्थां में बहुत कम
नई बार्ने कहीं हैं। साधारण हिन्दू दार्शनिक
नक्ष विश्वास के अनुसार यहाँ भी पृथिबी, तेज,
वायु और जल तत्त्व माने हैं पर आकाश
कां कहीं २ तो तत्त्व माना है और कहीं २ नहीं। सब चीज़ें अनिश्व
हैं अर्थात् अस्थायी हैं, आगामी बौद्ध दार्शनिकों ने इन्हें अशिक कहा
हैं। पहिले अम्थों में अनित्यता या अनस्थिरता की विशेष समीझा
नहीं की है पर आगे चल कर बौद्ध दार्शनिकों ने हेतु, निदान, कारख

या निमित्त इत्यादि की कहाना करके इन परिवर्तनों को मानो एक ज़ंजीर से जोड़ विया। जड़ और खेतन दोनों के विषय में कारता-बाद की ब्यास्था बड़े विस्तार से की गई है।

कैनियों की तरह बौद्धों ने कमें को जड़ पदाथ नहीं माना है।

कर्म वास्तव में आत्मा की चेतना है जिसके

कर्म बाद किया होती है। कर्म के अनुसार अवस्था

बदल जाती है पर कर्म के कोई जड़ परमाणु

नहीं हैं जो आत्मा से चिपट जाते हों। कर्म की श्टंखला तोड़ने के
लिये शील, समाधि और प्रक्षा आवश्यक हैं जिनकी विवेचना तरह २
से बौद्ध दार्शनिकों ने की है।

शील या सदाचार का वर्णन करते हुये बौद्धों ने जीवन का धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बौद्ध जीवन का मार्ग नाहित्य में भी सब जगह श्रहिंसा, संयम, इन्द्रियदमन, त्याग, दान इत्यादि पर बहुत ज़ोर दिया है। सब हिन्दू धर्मों की तरह यहां भी सत्य का उपदेश दिया है, ब्रह्मवर्य की मिहमा गाई है। तपस्या पर उतना ज़ोर नहीं है जितना ब्राह्मण और जैन शास्त्रों में पर उसका तिरस्कार भी नहीं किया है। बौद्धों ने भी ब्राध्यात्मिक ध्यान की ब्रावश्यकता स्वीकार की है और बाद के शास्त्रकारों ने योग के बहुत से उपचार और प्रकार बताए हैं।

स्मरण रखना चाहिये कि बौद्ध, जैन और अनेक ब्राह्मण दर्शन लगभग एक ही समय निकले थे; समय के पारस्परिक प्रभाव कुछ विचारों को सब ने स्वीकार किया है; नैतिक जीवन के एक से ही आदर्श सब ने

बौद्ध भर्म भीर दर्शन पर वह अन्य देखिये जिनका वश्केषा बौद्ध साहित्य
 के सम्बन्ध में इस पुस्तक में किया ग्रथा है।

माने हैं। यह सब दर्शन या धमं डेढ़ हज़ार बरस तक साथ २ रहे, एक ब्सरे पर बराबर इनका प्रभाव पड़ता रहा, दार्शनिक विकास और पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमें नये नये पण्ध निकलते रहे जो मूल सिद्धान्नों का बहुन सा भाग मानते रहे और जिनका प्रभाव दूसरे पन्धों पर ही नहीं वरन मूलधमों और तस्व- हानों पर भी पड़ता रहा। मानों राजनीति की तरह धर्म और तस्वकान में भी हिन्दुस्तान का संगठन संघिसद्धान्त के अनुसार था। इन्छ बातों में एकता थी, इन्छ में अनैक्य था; बहुत सी बातों में समानता थी; एक क्षेत्र धीरे २ दूसरे क्षेत्र में मिल जाता था।

कुछ बौद्ध प्रन्थों में संसार संगटन की उत्पत्ति बडे मजे सं लिखी है। तिम्बती दुल्व के पांचवें भाग में बुद्ध भगवान भिश्चर्या से कहते हैं कि श्रामास्वर देवों यसार को उत्पंत कं पवित्र, सुन्दर, चमकदार, अपार्थिय शरीर थे; मानन्द संबद्धत दिन तक वह जीते थे। अभी तक पृथ्वी न थी पर इस असें में जल के साथ पृथ्वी मिल गई और फिर एक आंधी बेसी चली कि सूखी धरती बाहर निकल आई। पुरुय भीग होने पर बहुत सं आमास्वर देव पृथ्वी पर जन्मे । उनमें से कुछ ने समुद्र का पानी पिया जिससे उनकी चमक जाती रही। उसके बाद सूरज, बाँद और तारे प्रगट हुये और समय का विभाग शुरू हुआ। भोजन के भेद से लांगों के रंग अलग २ हा गये; जिनका रंग अच्छा था बह गर्वीले-प्रथात्-पापी हो गये। भोजन में बहुत सं परिवर्तनों के बाद चायल का रियाज बढ़ा जिसके खाने से लिक्न भेद हुआ--मर्थात् कुछ लोग पुरुष हो गये मौर कुछ स्त्री। प्रेम और विलास भारम्भ हुआ, मकान बनने लगे, लोग चावल जमा करने लगे. भगड़े हुए, सरहर्दे बनी, राजा की खापना हुई, वर्ण, अंगी, व्यवसाय इत्यादि के विभाग इये।

गौतम बुद्ध ने भहिंसा, सदाबार और त्याग पर सब से ज्यादा जोर दिया है। उनका उपदेश मानकर संसार छोड़कर बहुत से लोग उनके अनुयायी हो शिवसायों को स्पर्श गये और भिक्ल या भिश्च कहलाये। 50 दिन बाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने सियों को भी भिक्खुनी बनाना स्वीकार कर लिया । धम्मपद में बुद्ध ने भिक्खुओं की उपदेश दिया है कि कभी किसी से बुरा न मानना चाहिये, किसी से घूणा न करनी खाहिये। घूला का अन्त प्रेम से होता है। भीग विलास में जीवन नष्ट न करना चाहिये: सरग्रमी से ब्राध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिये; हृद्य को शुद्ध करना चाहिये और भलाई करनी चाहिये । सुत्तनिपात में संसार को बुरा बताया है। माता पिता, स्त्री पुत्र, धनधान्य, सब माया ममता छोडकर जंगल में अकेले युमना चाहिये। महावना के पव्यमासुत्त में भी धर के जीवन को दुखमय और अपवित्र बताया है और सन्यास का उपदेश दिया है। पर बुद्ध को कठिन तपस्या के बुरे नतीजे का तज्ञवा था। इसलिये उन्होंने या कम से कम उनके उत्तराधिकारियों ने, भिक्खुश्रों और भिक्खुनियों का एक २ करके बहुत सी चीज़ें जैसे कुर्सी, चौकी, चारपाई, छाटे तकिये, चटाई, बरंडे, ढके चब्तरे, कपड़े, खुई, तागा, अरगन, मसहरी इत्यादि प्रयोग करने की इजाज़त दे दी । मजिकमनिकाय में बुद्ध ने साफ २ कहा है कि भिक्खुर्यों को विलास और क्लेश दोनों की ग्रतियों से बचना चाहिये। प्रधान शिष्य त्रानन्द के कहने से बुद्ध ने खियों को संघ में लेना स्वीकार कर लिया था पर अनुचित सम्बन्ध और लोकापवाद के डर

१. भम्मपद् १-२ ॥ १८३ ॥

र सुत्तनिपात ३॥ ७॥ ८॥

३. चुलुबारा ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥

से बुद्ध ने भीरे २ भिक्खुओं को भिक्खुनियों से मोजन लेने से, उनकी पातिमोक्स सुनाने से, उनके अपराधों का विचार करने से, उनकी हाथ जोड़ने या दर्डवत् करने से रोक दिया'। चुह्नवग्ग से ज़ाहिर है कि सन्यास के प्रचार से बहुत से कुटुम्ब टूट गये और ज़ास कर बृढे माता पिताओं को बडी वेदना हुई'।

पन्यास मजिक्रमनिकाय में सन्यासी होने वाले युवकों के मां बाप की यन्त्रणा का मर्मभेदी खित्र खिंचा है। मातापं रांती चिल्लाती थीं, पछाड़ खाकर गिरती थीं, मूच्छित होती थीं पर सन्यास में मस्त युवक स्नेह के सारे स्नोतों को सुखा कर अपने हृदय विचलित न होने देते थे। ऐसी घटनाएँ जैनों की पुस्तकों में भी मिलती हैं।

गौतमबुद्ध का स्थापित किया हुआ वीद्धसंघ आत्मशासन के सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी कार्यवाही में राज्य की श्रोर से बहुत कम इस्तक्षेप होता था। संघ में भिक्खु बांद्धमंघ श्रीर भिक्खुनी दोनों के लिये पक समान नियम थे। संघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं थी, जो कुछ था. संघ का था, किसो विशेष भिक्खु या भिक्खुनी का नहीं। स्त्रयं गौतमबुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य से कहा था— "आनन्द! मेरे याद श्रगर चाहे तो संघ छोटे नियमों में परिवर्तन कर ले"। पर जब एक सभा में नियमों पर विचार हुआ तब इतना मतभेद श्रगट हुआ कि परिवर्तन करना मुनासिब नहीं समभा गया। सभा ने निर्णय किया कि बुद्ध भगवान जो कुछ

१. बुद्धवाम १०१२।२॥ १० : ६। १-३॥ १० । १४। १ ॥

२. मुख्याग ७॥

३. मन्सिमनिकाय २ । ५४ । इहुवालसुत्त ८२ ॥

कह गये हैं, यही ठीक है, न उनके किसी नियम में परिवर्तन करना चाहिये और न कोई नया नियम बनाना चाहिये। यद्यपि बुद्ध के नियम संध में सर्वत्र मान्य थे तो भी साधारण मामलों और भगड़ों का नियटारा प्रत्येक स्थान में प्रत्येक संघ अपने आप कर सेता था। संघ के सीतर सब कार्यवाही, सब निर्णय, जनसत्ता के सिद्धान्त के अनुसार होते थे। महावग्ग और चुलल-चगा में संघसभाक्षों की पद्धति के नियम दिये हुये हैं। यहां धारणा है कि यह सारे पद्धतिनियम बुद्ध ने कहे थे पर सम्भव है कि कुछ

उनके बाद जोड़े गये हाँ। यह नियम बर्त-मान युरोपियन प्रतिनिधि भूलक ध्यवस्था-

शानन मान यूरावियन प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था-पक सभाग्रों की याद दिलाते हैं। सम्भव है

कि इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाशों से लिये गये हों पर पेतिहासिक साक्षी के अभाव में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। नियम बहुत से थे। यहां क्षेत्रल मुख्य नियमों का निर्देश काक़ी होगा। जब तक निश्चित संख्या में सदस्य न आ जायें तब नक सभा की कार्यवाही शुक्ष नहीं हो सकती थी। गण-पूरक का कर्तव्य था कि निश्चित संख्या पूरी करें। सभा में आने पर आसनपञ्जापक सदस्यों को छोटे बड़े के लिहाज़ से उपयुक्त स्थानों पर बैठाता था। कभी २ निश्चित संख्या पूरी होने के पहिले ही काम शुक्ष हो जाता था पर पीछे से इस काम की मंज़ूरी लेनी होती थी। स्वयं गीतमबुद्ध की राय थी कि पेसा कभी होना ही नहीं चाहिये। प्रत्येक प्रस्ताय पर दो या चार बार विचार होता था। सब से पहिले अप्ति होती थी जिसमें सदस्य अपना प्रस्ताव सुनाता था और उसके कारण सम-भाता था। किर प्रतिका होती थी जिसमें पूद्धा जाता था कि प्रसाव संघ को पसन्द है या नहीं? महत्वपूर्ण मामलों में यह प्रस्ताव संघ को पसन्द है या नहीं? महत्वपूर्ण मामलों में

यह प्रश्न तीन बार पूछा जाता था। इन स्थितियों में प्रस्ताब पर बहस होती थी, पक्ष और विपक्ष में तर्क किया जाना था। जब चक्तताएं बहुत लम्बी हो जाती थी या अपासंगिक बहुस खिडु जाती थी, या तीव मनभेद प्रगट होता था तब प्रस्ताव सदस्यों की एक छोटी सामिति के सुपुर्व कर दिया जाता था । यदि समिति में भी सममौता न हां सके तो प्रस्ताव किर पूरी सभा के सामने ज्ञाना था । यदि यहाँ पर इस बार भी एक मत न है। लका तो कम्मवाचा होती थी अर्थात् प्रस्ताव पर सम्मति ली जाती थी । एक पुरुष सदस्यों की रंग २ की लकड़ी की शलाकाएं बांट देता था और समका देता था कि प्रत्येक रंग का अर्थ क्या है ? खुल्लम खुल्ला या चुपके से, जैसा निश्चित हो, सम्मतियां डाली जाती थी। येभृष्य-सिकस्स नामक नियम के अनुसार जिस झार अधिक सम्मतियां आयें उसी पक्ष की जय होती थी अर्थात् वही माना जाता था। अवपस्थित सदस्यों की सम्मति डालनं का भी प्रवन्ध था । स्वीकृत होने पर प्रस्ताव कम्म अर्थात् कर्म कहलाता था। एक बार निर्णय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर बहस न होनी चाहिये और न उसे रद करना चाहिये-पेसी राय गीतमबुद्ध ने दी थी पर कभी २ इसका उल्लंघन होता था ।

बीदों की तरह जैनियों के भी संघ थे जो जिनवाक्य की प्रमाण मानते थे, सम्पत्ति में समिष्टि वादी थे और जैनसंघ कोटे मेटि मामलों का फ़ैसला जनसत्ता के सिद्धान्त के भ्रजुसार करने थे। पर जैनमन्थीं

इ. पद्धति के किमे देखिये पुरुषणा ४ । १० ॥ ९ । १ ॥ १२ । २ ॥ १२ । १ ॥ ४ । ९ ॥ ४ । १७ ॥ महावस्य २ ॥ ३ । ६ ॥ ९ । ३ ॥

में पद्धति के स्कम नियम नहीं मिलते हैं। जैन साधुमों और साचित्रयों के लिये जो साधारण नियम थे बह बौदों के से ही थे।

बौद्ध संत्र में नियम था कि नया भिक्खु-सद्धिवहारिक-

वस बरस तक उपाउकाय या आ चारिक की विकास सेवा में रहे। विद्वान निक्खुओं के लिये पाँच

बरस काफ़ी समभें जाते थे । कभी २ इस

उम्मेद्यारी से बिल्कुल मुक्ति भी दे दो जाती थी । बुद्ध ने कहा था कि उपाउकाय और सदिविहारिक में पिता पुत्र का सा सम्बन्ध होना खाहिये । संघ में भरती सारी सभा की सम्मति से होती थी । धभी २ भिष्यु लोग आपस में बहुत कगड़े करते थे, और दलक्षी करने थे । संघ के सब िष्यु पातिमोक्स पाठ करने

के लिये जमा होते थे। विद्वान् भिषलु ही मंत्रकी भवस्या पाठ करा सकते थे । उपाउकाय और सदिविहारिक के सम्बन्ध पर जो नियम

संघ में प्रचित्तत थे उन से नये सदस्यों की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध हो जाता था। धीरे २ बौद्धसंघ इनना फैला कि देश में हज़ारों संघाराम बन गये। यह बौद्ध धर्म, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे और मुख्यतः इन्हों के प्रयत्नों से धर्म का इनना प्रचार हका।

बीड़ों ने और जैनों ने सन्यास की ज़ोरदार लहर पैदा की पर कुछ लोग पेसे भी थे जिन्हें यह ढंग पसन्द न थे। एक युवती की

१. काचारांगपुत्र १॥२॥

२ महावागा १। ३२। १ ॥ १। ५३। ४।

३. महावाग १। ५३। ५॥

४. महाबाग १। २५। ६॥

५. महावरम १० । १---५ ॥

६ महायसा ३। १। १॥ २। १। १। १। १। १।

कथा है कि नंगे सन्यासियों से उसके मन में प्रणा होती थी। उसका पति उन्हें मानता था पर बह उन्हें देखने से या उनसे कुछ पूछने से इन्हार कर देनी थी'। सम्बास का विशेष बौद्ध धर्म की स्थापना के पहिले ही युवक गीतम को शुद्धोदन ने समकाया था कि बेटा ! श्रमी त्याग का विचार न करो । उसके प्रस्थान पर सब की बड़ा क्लेश हुआ था। यशोधरा हिचकी भर २ रोती थी रे, बेहोश होती थी और चिल्लाती थी कि पत्नी को छोडकर धर्म पालना चाहते हैं-यह भी कोई धर्म है ! कहां है उसका धर्म जो को को छोड़कर तप करना बाहता है ? वह कितना निर्दर्श है. उसका हृदय कितना कठोर है जो अपने नन्हें से बच्चे की त्याग कर चला गया ? शुद्धोदन ने फिर संदेशा भेजा कि अपने दुखी परिवार का अपमान न करी। वया परम धर्म है; धर्म जंगल में ही नहीं होता, नगर में भी हो सकता है। पुरुषों को सन्यास से रोकने में कभी र स्थियां सफल भी हो जाती थी? ।

बीडों में कुछ लोग तां हमेशा के लिये सन्यासी हो जाते थे पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़े दिन के लिये ही मिश्च होते थे। कोई २ मिक्खु इन्द्रिय दमन पूरा न कर सकते थे, भिक्खु नियों को या और खियों को फँसाने की कोशिश करते थे या नडक भड़क से रहना चाहते थे।

१ कर्न मैनुप्ल बाफ बुधिज्म ३७।

र अश्वयोष, बुद्ध चरित ५। २८-३९॥

इ. चाह्यकोष, बुद्ध चरित, ८ । २४-३२ ६१-६२, ६८, ७३ ॥ ९ । १४-२९ ॥ १० । २२-२४ ॥

<sup>🕊</sup> बुद्ध भोष, भस्मपद् टीका ६। १ ॥

प् **बुद्धोय**, धम्मपद टीका २१। ३ ॥ १२। ८ ॥ ११। २ ॥

## आठवां अध्याय

## मौर्य साम्राज्य के पूर्व।

साहित्य के ब्राधार पर भारतीय सभ्यता का इतिहास ऋग्वेद के समय से थोड़ा बद्दत लिखा जा सकता है। अनुमान से प्रन्थों की तिथियां स्थापित राजनैतिक इतिहास की जा सकती हैं और संस्थाओं का कुछ कमिक विकास भी दिखाया जा सकता है। पर अभाग्यवश हिन्द-स्तान का साधारण राजनैतिक इतिहास ई० पू० सातवीं सदी के पहिले लगभग शन्य है और उसके बाद भी लगातार ठीक २ नहीं मिलता । ई० पू० सातवी सदी से बारहवी ई० सदी तक कभी बहुत, कभी थोडा राजनैतिक इतिहास अनेक दिशाओं से सामग्री जमा कर के जैसा तैसा बनाया जा सकता है पर उसके पहिले की घटनाएँ अन्धकार में छिपी हैं। यह सच है कि रामायल और महाभारत में बहुत से राजाओं और युद्धों के वर्णन हैं पर इनके इतिहास में काव्य और कल्पना का ऐसा समावेश है कि किसी घटना की ऐतिहासिकता पूरी तरह प्रमाणित नहीं होतो। हुसरे, अगर मान भी लें कि पाण्डवों का निर्वास या कुरुक्षेत्र का युद्ध या पेसी ही और कोई घटना पेतिहासिक है तो भी तारीख का पता नहीं लगता और अन्य घटनाओं से इनका सम्बन्ध स्थिर नही किया जा सकता। ब्राह्मण ग्रन्थों में कुछ राजाओं के नाम आये हैं और उनके यह इत्यादि का उल्लेख है। इनसे इतना तो सिद्ध होता है कि इन नामों के राजाओं ने राज्य किया. और बाह्यण धर्म के अनुयायी होने के कारण यह यह किया करते थे। पर इनके राज्य की और बातों का पता बहुत कम लगता है। अन्त में, राजाओं की और यहां की अधूरी सूची ही रह जाती है। आगामी पुराण अन्यों में बहुत सी पेतिहासिक नामावली और घटनावली मिलती

हैं। जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन समय से पौराणिक सामग्री यहाँ किसी न किसी तरह की पुराण शिखने की परिपार्टा थी क्योंकि पुराण शब्द बहुत

पुराने प्रन्थों में आया है। जैसा कि पुराण शब्द से ही मालूम होता है. इन प्रन्थों में ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थी। पर यह पुराण बराबर बदलने रहे और इनके नये संस्करणों के सामने पुराने लोप होते गये। पुराणों के जो संस्करण इस समय हमारे पास हैं वह मुख्यतः ५ वीं ई० सदी श्रीर ८—६ वीं सदी के बीच में स्थिर हुये थे। तो भी उनमें बहुत से राजाओं के नाम हैं जो शताब्दियों पहिले, यहांतक कि ई० प०७ यी सदी के भी पहिले, हुये थे। ऐसे सब उल्लेखीं को जमा कर मि० पार्जिटर ने और उनके अनुसरण करने वालों ने धनेक खंशावितयां तय्यार की हैं और उनका सामयिक क्रम निश्चित करने की चेच्टा की है।। इन प्रयत्नों में कुछ सफलता भी हुई है और यह सिद्ध होगया है कि बहुत प्राचीन समय में ही देश में सुख्यवस्थित राज्य थे और राज षंश कासन करते थे। पर राज्यों की सीमा का पता अभी तक नहीं सगा है और राजनैनिक घरनाएं भी बहुत कम मासूम हुई हैं। ई० प्० सातवी सदी से इस पौराणिक परम्परा के और बौद्ध तथा जैन प्रम्थों के आधार पर कुछ सुसम्बद्ध इतिहास लिखा जा सकताहै।

दें अथे पार्जिंटर, पुराशिक टेक्स्ट आफ़ दि डिनैस्टीज़ आफ़ दि कांक
 पुत्र ।

## ( 999 )

मनेक बीख प्रश्यों में सोलह राज्यों का उस्लेख है जिनके पाली
नाम हैं—अंग, मगध, कासी, कोसल, वज्जी,
गोलह राज्य मस्त चेती, वंसा, कुक, पश्चाल, मच्छ, सूरसेन, श्रस्तक, श्रवन्ती, गन्धार, श्रीर कम्बोज।
यह उत्तर हिन्दुस्तान में वर्तमान श्रफ़ग़ानिस्तान से बंगाल तक
हैं० पू० ६ ठी सदी में फैले हुये थे। हनके
प्रजातंत्र श्रलाचा वर्तमान युक्तप्रदेश और विहार के
उत्तर में कम से कम दस प्रजातंत्र भी थे
जिनके गणों और राजधानियों के नाम इस प्रकार हैं। :--

गण राजधानी साकिय कपिलवस्थ बुलि श्राह्म क प्प भवता सुसुमार के। लिय राम साम कालाम केसपुत्त मलल पासा क्सीनारा भेडस मोरिय पिएफ लियन वितेष्ठ मिशिला लिच्छि **बेमा**की

जैन आचराङ्गसूत्र कहता है कि किसी २ गण में दो राजा थे और किसी २ में एक भी नहीं । गणराज्यों में संधागार हाते

अगुसरिवकाय १।२१३ ॥ ४। २५२, २५६, २६० ॥ वितय १। १४६ ॥
सहायस्तु, १।२ ॥ दोघिविकाय २। २३५ ॥ रिहुज़डेविद्सस, बुधिस्ट
हिन्डया पृ. २३॥

२. बाचाराङ्गरूत्र २।३।१०॥

थे जहां लोग जमा डोकर शासन के मामलों पर विचार धौर निर्णय करते थे और किसी श्रजात रीति से अपना एक मुक्षिया-राजा-चुनते थे । उसकी सहायता के लिये उपराज और सेनापति रहते थे। महत्तक भी प्रतिनिधि का काम करता था। कलों को भी कुछ राजनैतिक अधिकार थे। अहकथा के अनुसार विनिष्वय महामत्त, चोहारिक, सुत्रधार, अष्टकुल, सेनापति, उपराज और राजा-यह ब्राट न्यायाधीश थे जो एक २ करके मुकदमों की जांच करते थे। राजा के निर्याय एक पवेनियस्थकान में दर्ज किये जाते थे। कभी २ रामुओं से अपनी रक्षा करने के लिये दो या अधिक गण संघ बना लेते थे और संयुक्त शासन स्थापित करते थे । सम्बन्जी अर्थात् संयुक्त विजयों के संघ को दीविनकाय महापरिनिञ्चान सुत्त में और अंगुत्तरनिकाय में गौतम बद ने उपदेश दिया है। कहा है कि पुरानी रीतियों का पालन करना चाहिये, बड़ों का आदर और बाहापालन करना चाहिये, सियों पर कभी बलात्कार न करना चाहिये, अहंन्तों की पालना और चैत्यों की रक्षा करनी चाहिये, भ्याय सदा निष्पक्ष होना चाहिये. सभाष' बराबर करनी चाहिये

गौतम बुद्ध के समय में जैसी राजनैतिक अवस्था थी कुछ वैसी
ही ई० पू० ७ वी सदी में भी थी। सब राज्यों
मगक में मगघ प्रवत हो रहा था और अपनी प्रभुता
चारों और बढ़ा रहा था। राजा शिशुनाक या

भौर समाओं में शान्ति और मेल से काम करना चाहिये।

१. वीजनिकाय २ । १४० ॥ १६१ ॥ महापरिनिय्वान सुत्तन्त, ६ । २३ ॥ मदावस्तु १ । २५४ ॥ छल्कितविस्तर ३ ॥ भट्डकथा, जे० ए० रास० बी० १८३८, ए० ९९३ इत्यादि ।

३. चंतुत्तर निकाय ७ । १९ **॥** 

शियुकारा ने ६० पू० ६७२ के सरामरा शैशुकार राजवंश की स्थापना की उसकी राजधानी गया के पास राजपृह में थी। शैशुनाग वंश के दूसरे, तीसरे और क्रिश्चनाग चौथे राजाओं के नाम भर मालुम हैं। पाँचवाँ राजा हमा विक्विसार जो बहुधा जैन प्रन्थों में श्रेणिक कहलाता है, जो ई० पू० ५८२ के लगभग सिंहासन पर बैडा चौर जिसने लगमग २८ बरस तक राज्य विविवसार किया। उसने नये राजगृह की स्थापना की. भग को जीतकर भपने राज्य में मिलाया और कोशल राजवंश तथा वैसाली के लिच्छिव गता से न्याह सम्बन्ध किये। उसके समय में मगध की प्रभुता बहुत बढ़ी। बुढ़ापे में विश्विसार ने राज्य अपने लड़के अजातशत्रु को सौंप दिया, पर बौद्यप्रन्थ में यह भी लिखा है कि अजातशत्र सिंहासन पर पैठने की उतावला हो रहा था और उसने, बुद्ध के विद्वाही चर्चरे माई देवदत्त के कहने से बढे पिता को कारागार में बन्द करके भूखा मार डाला। सामश्र-फलसून में यह भी लिखा है कि इस पाप के लिये पीछे उसे बढ़ा पश्चान्ताप हुआ भीर वह बीख होकर गीतम बुद्ध के पास समा मागने गया। कुछ भी हो, **बबा**तशत्र मजातशत्रु ई० पू० ५५४ के लगमग गद्दी पर

बैठा। जैन प्रन्थों में बहुधा उसका नाम कृष्णिक है।

विश्विसार और अजातरात्रु गौतमबुद्ध और महावीर के सम-कासीन थे। बीद्ध और जैन लेखक दोनों ही दावा करते हैं कि अजातरात्रु ने उनका धर्म अङ्गीकार किया और बढ़ाया। और किसी पेतिहासिक साक्षी के न होने से यह निश्चय नहीं हो सकता कि अजातरात्रु जैन था या बौद्ध। शायद वह बुद्ध और महाबीर होनों को मादर और भक्ति से देखता था और उन को मावश्यक

सहायता पहुँचाता था। अजानशतु की नीति उस धार्मिक सहन-शीलना का द्रष्टान्त है जो हिन्द स्वतंत्रता के भन्त तक हिन्दू राज्यों का यक प्रधान लक्ष्य सहनजीवता थी। निस्संदेह हिन्दू इतिहास में दस पांच उदाहरण धार्मिक श्रसहिरणुता, अत्याचार और संग्रान के मिलते हैं पर इतने राज्यों और इतनी सदियों के लिये यह नहीं के बराबर है। येसे राजा बहुत कम हुये जो किसी भी धर्म के अनुयायियों को क्षति पहुँचाते हों, बहुतेरे तो अनेक धर्मों के उपदेशकों और अधि-हाताओं के लिये समान दृष्टि से सुविधाएं करते थे और दान देते थे। जान पड़ता है कि अजातशत्र भी इसी नीति का पालन करता था। अजातशतु ने मगध की प्रभुता और भी बढ़ाई। उसने काशल से युद्ध खेड़ा, कभी उसकी जीत हुई, कभी काशल राज की, पर अन्त में मगध का भगभ का प्रसार ही प्रभाव वढा। उत्तर की ग्रांर विभिवसार ने लिच्छवियों पर विजय पाई और वैसाली पर अधिकार जमा लिया। स्रोत और गंगा के संगम के पास उसने पाटलि गांव में एक किला बनवाया जिसके पास थोडे दिन में उसके एंते उदय ने पाटित-पुत्र नामक वह नगर बसाया जो ई० पुर चौथी सदी में संसार के

ई० पू० ५२७ के लगभग अजातशत्रु का देहान्त हुआ। उसके उत्तराधिकारियों के विषय में बहुत कम बातें नित्त्वेश मालूम हैं। अन्त में ई० पू० ४१३ के लगभग शैशुनागवंश को गद्दी से उतारकर महापद्म नन्द ने एक नये राजवंश नन्दवंश की स्थापना की। महापद्म की मा शूद्र थी पर उसका पिता बन्तिम शैशुनाग राजा ही था। इस प्रकार नम्द्वंश को शैशुनाग वंश की ही एक शास्त्रा मान सकते हैं। पर

प्रधान नगरी में से था।

शूद्र माता के कारण महापन्न को पुराणों में मला बुरा कहा है और खेद प्रगट किया है कि उसके भारोहण से क्षत्रिय राजाओं का नाश हो गया और नीच शूद्रों का शासन प्रारंग हुआ। नन्दवंश में शायद नौ राजा हुये। इन्होंने मगध का प्रमाव और भी बढ़ाया और बहुत सा रुपया ख़ज़ाने में जमा किया। अन्तिम नन्द राजा के समय में अर्थात् ई० पू० ३२५ में मेसीडोनिया के राजा पलेक्ज़ेंडर ने जिसे सिकन्दर भी कहते हैं, सारा पच्छिम पशिया जीतने के बाद हिन्दु-स्तान पर हमला किया। मगध के बारे में सिकन्दर की समाचार मिला था कि राजा के पास २ लाख पैदल, २० हज़ार घुड़सवार ४००० या ३००० हाथी और २००० रथ थे। इससं मगध की शिक का पता लगे सकता है।

ग्रागे की घटनाश्रों को समभने के लिये हिन्दुस्तान की उत्तर-पिछ्छमी सरहद भीर पञ्जाब पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। ई० पू० पाचवी सदी में ईरान के शाहंशाह ने सिंध के पिछ्छम का भारतीय प्रदेश अपने घिशाल साम्राज्य इत्तर पिछम में मिला लिया पर हेरोडोटस भीर ज़ेनोफ़न सं जान पड़ता है कि इस भाग में पुराने हिन्दू राजा बने रहे: केवल ईरान को कर देते रहे। कुछ भी हो, हिन्दु-स्तान का यह हिस्सा ईरानी साम्राज्य का ईरानी प्रथिकार बीसवां सूबा कहलाता था; धन धान्य में सब से बढ़कर था और सबसे ज़्यादा कर देता

१. इस सारे इतिहास के लिये देखिये, विंगेंट ए-स्सिय, बार्सी हिस्ट्री बाफ़ इंडिया (चीथा संस्करख) ए॰ २८---४४ और वह पुस्तक तथा लेख जिनका इवाला स्मिथ ने दिया है।

२. हेरोडोटस, हिस्ट्री ( ब्रजु० राकिसन ) भाग २ प्र० ४०३ ॥ भाग ४ प्र० १७७, २०७ ॥ ज्ञेनोक्स, साहरोपीषया ६ । २ । १-११ ॥

था। जब शाहंशाह ज़क्सींज़ ने श्रीम पर हमला किया तब कुछ हिन्दू तीरंदाज भी उसके साथ थे। जान पड़ता है कि कुछ बरसीं के बाद हिन्दू प्रान्त स्वतंत्र हो गया। ई० पू० ३२७-२५ में मेसी- डोनिया के राजा सिकंदर ने तमाम पिटछम एशिया विजय करने

के बाद धमासान लड़ाइयां करके कुछ दिनीं

सिकन्दर के लिये पञ्जाब और सिन्ध श्रवने साम्राज्य में मिला लिये। उसने भी बहुत से हिन्दू

राजा अपनी अधीनना में बनाये रक्ले। उसके साथ के कम सं कम १६ लेखकों की बची हुई रचनाओं से जान पड़ना है कि सिंध और पड़जाब में भी बहुत से प्रजातन्त्र थे जिनमें कहा थोड़े और कहीं

बहुत स्रादमी शासन करते थे, जहां वीरता

प्रजातन्त्र पर सम से ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था, जहां हजारों पैदल, घुडसचार श्रीर रथों की

सेनाएं रक्षी जाती थी, श्रीर कभी दो या श्रनेक राज्यों में संघ भी वन जाते थे। किसी २ राज्य में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाष था और यह विदेशियों का वंग्रिता से सामना करने की प्रेरणा जनता को करते थे । श्रुग्ता और स्वानंत्र्य प्रेम इन हिन्दुओं के प्रधान सक्षण थे। देश की रक्षा के लिये हज़ारों आदमी प्राण देने का सदा तथ्यार रहते थे। श्रीक लेखकों ने लिखा है कि यहां पर नगर

प्रियन प । २१, २५, १-२, १४ ॥ ६ ॥ २६ ॥ स्ट्राबो, १५ । ३०, ३४, ३७ ॥ इत्योडोरम, १७ । ९१, १०४, ९६ ॥ ३ । ३८, ३९ कर्टियस ९ । ८ मैं कृतिंद्ध, एछैक्ज़ें हर्स इन्वेज़न भाफ़ इन्डिया ए० ११३ १४, २८०, २१९, ४०, ७९-८१, २८५, २८२, २३४ ॥ मैक्तिंड ल इंडिया एज़ डिस्काइब्ड बाई मेगस्थनीज़ एंड एरियन, ए० १४७, १५९, १९४-९५, २००-२०२, ६८ मैक्तिंड ख, इण्डिया ऐज़ डिस्काइब्ड इन क्लैसिक्स लिटरेचर ए० १०८, १५१ ।

राज्य थे पर इस विषय में शायद वह कंवल अपने विश्वित्र राजनैतिक अनुभव से काम ले रहे थे। एक राज्य के विषय में यह भी
लिखा है कि यहां पैदा होते ही सब बच्चों का निरीक्षण राजकर्मचारी करते थे। जो बच्चे कमज़ोर मालूम होते थे वह उसी समय
मार डाले जाते थे क्योंकि राज्य को केवल इच्ट पुष्ट मनुष्यों
की ही आवश्यकता थी। यह भीक लेखक अपने स्पार्टी नगर
के नियमों की कल्पना हिन्दुस्तान के विषय में कर रहे हैं। किसी
भी हिन्दू मन्थ या शिलालेख से ज़रा भी अनुमान नहीं होता कि
किसी भी प्रदेश या युग में कमज़ोर बन्नों के बध की प्रथा थी।

सिकन्दर की सेना कई बरस से देश देशान्तर में युद्ध करती
रही थी। जब घर के लिये उत्सुक थके माँदे

विकन्दर के बाद सिपाहियों ने मगध की महाशक्ति का हाल
सुनकर पञ्जाब से आगे बढ़ने से इन्कार कर

दिया तब लाचार सिकन्दर को पीछं लौडना पड़ा। हिन्दुस्तानी विजित प्रान्तां की रक्षा और शासन का भार अपने अधीन हिन्दू राजाओं का और प्रीक सेनापितयों को छोडकर सिकन्दर ने हिन्दुस्तान से बिदा ली। घर पहुँचने के पहिले ही वह वैविलन में मर गया। पर शायद उसके मरने के पहिले ही हिन्दुस्तान में गड़- बड़ शुक्क हो। गई थी। प्रीक शासन बालू की नीव पर खड़ा था। हिन्दुओं ने दो तोन बरस में ही उसका नाम निशान मिटा दिया। किसी हिन्दू प्रमथ था शिलालेख में सिकन्दर के आक्रमण का ज़रा सा भी उसलेख नहीं है।

स्वातंत्रय युद्ध का नेना था चम्द्रगुप्त मौर्य जो मगध के नन्द-राजवंश में पैदा हुआ था पर शायद किसी चन्द्रगुप्त मौर्य विवाहिता रानी से न था। कई बरस पहिले वह अत्याचारी नन्द राजा की नाराज़ी के कारण मगध से भागकर उत्तर-पिच्छम में आया था। वह सिकन्दर से मिला था और ग्रीक दांव पेचों का अच्छी तरह पहि-चान गया था। बहुत से राजाओं और सिपाहियों का जमा करके उसने ग्रीक लांगों का हिन्दुस्तान से निकाल दिया। इस बीच में उसे मगध के सिंहासन पर अधिकार करने का भी श्रवसर मिल गया था। अन्तिम नम्द राजा के कुर्चारत्र और निर्द्यता ने एक चिद्रोह उभाड़ दिया था। जो गड़बड़ ग्रुक हुई उस में चन्द्रगुप्त ई० पू० ३२२ के लगभग मगध का अथवा यों कहना चाहिये उत्तर भारत का सम्राट् बन बैठा। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का प्रारंभ हुआ।

लगभग ई० पू० ६४२ से लगभग ई० पू० ३२२ तक राजनैतिक इतिहास का ऐसा कम रहा। इस युग के धम आतक श्रीर राजनैतिक संगठन के बारे में दो खार बातें ऊपर श्रागई है। शासन श्रीर समाज

इत्यादि के बारे में श्रीर बात उन बौद्ध श्रम्थों से मालूम होता हैं जिनमें पुरानी परम्परा श्राज नक सुरक्षित है। सब से उपयोगी जातक हैं जो खुदक निकाय के भाग हैं श्रीर जिनमें, जैसा कि नाम से प्रकट है, गौतमबुद्ध के पूर्व जन्मों की कथायें हैं। पूर्व जन्म के बुद्ध की बोधिसस्व कहते थे। प्रत्येक जातक में एक बोधिसस्व का कृसान्त है, बाधिसस्व कभी मजुष्य के शरीर में है, कभी पशु के शरीर में, कभी ब्राह्मण है, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य। संख्या में ५४७ जातक हैं पर कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं। जातकों का कम वैश्वानिक नहीं है. केवल गाथाश्रों की संख्या के श्रनुसार है, जिन जातकों के बीच में केवल एक गाथा श्राई है वह पहिले भाग में रख दिये हैं, जिन में दो गाथाएं हैं वह दूसरे भाग में हैं, इस तरह बीस से भी श्रधिक भाग हैं। बाद्ध-श्रन्थ होते दुये भी जातकों की परिस्थित बहुत कुछ ब्राह्मण समय की सी है श्रर्थात् उल्लिखित

धार्मिक विश्वास और समाज संगठन बहुत कर के ब्राह्मण विधान के ब्राधार पर है। इससे र्हिज़ डेबिड्स और ब्रोल्डनवर्ग ब्रादि ब्रबांचीन विद्वानों की धारण हुई थी कि जातकों का वास्तविक

समय बुद्ध के पहिले अर्थात् ई० पू० सातवीं

जातकों का समय छठवीं सदी में मानना चाहिये। इसी धारणा के अनुसार रिचर्ड फिक ने उत्तर-पूर्व भारत

के ई० पू० सातवीं सदी के सामाजिक संगठन का चित्र जातकों के त्राधार पर बनाया था। इसमें कोई संदेष्ट नहीं कि जातकों में कुछ सामग्री इतनी पुरानी अवश्य है पर बहुत सी पीछे की घटनाओं का भी उल्लेख है। भाषा से तो प्रतीत होता है कि जातकों ने अपना बतंमान कप ई० पू० सातघी क्या, ई० पू० तीसरी सदी में भी नहीं ग्रहण किया था। बात यह है कि सब जातक एक समय में नहीं बने थे श्रीर न उनका एक ही संस्करण हुआ था। स्वभावतः जनता में कथाएं बहुत प्राचीन समय सं प्रचलित थीं। और बातों की तरह कथाएं भी बदलती रहती हैं, नये रूप धारण करती रहती हैं। बौद्ध लेखकों ने बहुत सी पुरानी और शायद कुछ नई कथाओं में बोधिसत्त्व का प्रवेश कर दिया, भाषा सुधार दी, कुछ गाथाएं भी रख दां। इस तरह जातक बने। कथाओं की उत्पत्ति के स्थान भी अनेक थे, कोई मगध में बनी थी, कोई बनारस के पास, कोई श्रीर पच्छिम में। इस प्रकार जातकों में जो सामग्री है वह कई शताब्दियों से और

श्रनेक स्थानों से सम्बन्ध रखती है। उसकी
स्थान संस्थाओं के बारे में इतना ही कहा जा सकता
है कि वह इस काल के भीतर किसी न
किसी प्रदेश में प्रचलित थी। इस काल में बौद्ध और ब्राह्मण विचारों
का संघर्षण हो रहा था। यह बात सामाजिक संस्थाओं की
समीक्षा से अच्छी तरह मालूम होती है।

बौद्धधर्म के मूल सिद्धान्त जाति पाँत के प्रतिकृत थे पर वर्ण-व्यवस्था की जह इतनी गहरी थी कि उलड बर्णस्यवस्था न सकी। तो भी बौद्धों ने बन्धन कह दीले कर दिये और विचारों में कुछ परिवर्तन कर दिया। जब यह ऋौर पूजा पाठ का महत्त्व कम हुआ तब ब्राह्मणीं की तत्ता में भी फ़र्क़ आ गया। निर्वाण के लिये जाति भेद निरर्थक था। कोई भी पुरुष मिश्रु हो सकता था, कोई भी स्त्री मिश्रुणी हो सकती थी। मंघ में सब बरावर थे। लौकिक जीवन में चरित्र पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता था। जैसा कि मिलिन्दपन्हें। में बुद्ध से कहलाया है, ब्राह्मण जन्म सं नहीं होना। ब्राह्मण वह है जिसका मन ऊँचा है, हृद्य पवित्र है. चरित्र शुद्ध है, आत्मा में संयम और धर्म हैं। बौद्ध साहित्य में अनेक स्थानों पर जन्म की अपंक्षा गुणु और कम की प्रधान माना है। जीवन के सबसे गण और कर्म ऊँचे ध्येय निर्वाण के लिये जात पात के भेद को निरर्थक बनाया है । मोक्ष पाने में कुलीनता से कोई सहायता नहीं मिलती; नीचे कुल में पैदा होने सं कोई बाधा नहीं होनी। ऋषने कर्मों से ही शान्ति और परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। वर्ण पर ज़ोर देने से क्या लाभ है ° ? साधारण जीवन में भी गुण श्रौर कर्म प्रधान है। एक जगह सुत्त-निपात में इस विषय पर भरद्वाज और वसिष्ठ में बड़ा विवाद हुआ है। भरद्वाज कहना है कि ब्राह्मण जन्म की शुद्धना से होता है श्रधीत् शुद्ध ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ वह ब्राह्मण है,

ऊँचा है और आदर का पात्र है: अन्य किसी प्रकार से ब्राह्मणन्य नहीं मिल सकता है। यसिष्ठ कहना है नहीं; जन्म से कुछ नहीं होता,

१. सिलिन्दपन्ही ४। ५। २५-२६॥

२. मिक्सिमनिकाय ९०, मधुम्सुत्त, बस्तलायनसुत्त, कण्णकथलसुत्त ८४॥

धर्म और चरित्र ही प्रधान हैं अर्थात् जो धर्मात्मा और सञ्चरित्र है वह चाहे जिस कुल में पैदा हुन्ना हो, ब्राह्मण कहलाने के येग्य है और भादर सन्मान का पात्र है। आपस

जैसे पद की कसीटी में बह विदाद का निर्णय न कर सके तब गौतम बद्ध के पास गये। दोनों की दलीलें

सुनकर बुद्ध ने कहा कि झान, चरित्र, मृदुता, धर्म इत्यादि ही ब्राह्मण के लक्षण हैं। कई एक जातकों में भी बोधिसस्य की कथाओं से यह ननीजा निकलना है कि अत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, श्रुद्ध, चंडाल, पुक्कुस श्रादि सब भेद निर्ध्यक हैं। बनारस के एक राजा का पुरोहित श्राप ही परीक्षा करके सांचना है कि जन्म और वर्ण से कवल श्रामिमान बढ़ता है, इनसे तो ज्ञान श्रेष्ठ है, झान से भी धर्म श्रेष्ठ है. जो २ धर्मात्मा हैं वह सब परलोक में बराबर होंगे। अम्बाजातक में कहा है कि सब जातियों में वहीं श्रादमी सबसे श्रव्छा है जिससे धर्म सीखा जा सकता है। तिस्तिरज्ञातक में बुद्ध निक्खुश्रों से पूछते हैं कि सबने अच्छे स्थान, पानी श्रीर भोजन का श्रिप्यकारी कीन है? कुछ भिक्खुश्रों ने उत्तर दिया कि वह जो निक्खु होने के पहिले क्षत्रिय था। औरों ने कहा नहीं, वह जो पहिले ब्राह्मण या गहपति था। पर बुद्ध ने कहा कि इस मामले में जाति-पात का भेद बिटकुल निरर्थक हैं। बीद्ध साहित्य में एक और मनोरंजक बात है। यहाँ वर्णों की जिनती में सदा क्षत्रियों का नाम

१. सुत्तनिपात, ११५। ९८॥

२. जातक १ । २१७ ॥ ३ । १९४ ॥ जातकों के उस्केश कासवाल द्वारा सम्पा-दित संस्करण से हैं जो ६ भागों में प्रकाशित हुआ था । प्रत्येक जातक का सक्य २ नाम भी है ।

इ. अम्बाजातक ४ । २०५ ॥

४ तिसिर जातक १। २१७॥

पहिने आया है और उसके बाद ब्राह्मणों का. अभिप्राय यह है कि क्षत्रिय ब्राह्मण में ऊँचे हैं। दीघनिकाय और निदानकथा में तो साफ़ २ कहा है कि क्षत्रियों का पद ब्राह्मणों क्षत्रियों की प्रधानना से ऊँचा है । इसी बात को लिलतविस्तर जो आगमी काल का एक विशास मिश्रित-

संस्कृत प्रत्य है और जिसमें गौतम बुद्ध का जीवन काव्य रूप में वर्णन किया है, और तरह से कहता है। यहां कथन है कि बोधि-सन्त्र कभी हीन कुलों में जैसे रथकार, खंडाल, पुक्कुस आदि के कुलों में जन्म नहीं लेता; बोधिमन्त्र सदा ऊँचे कुल में पैदा होता है; जब ब्राह्मणों का विशेष आदर होता है तब वह ब्राह्मण शरीर धारण करना है. जब अवियों का विशेष आदर रहता है तब वह ब्रह्मण शरीर धारण करना है. जब अवियों का विशेष आदर रहता है तब वह ब्रह्मण शरीर धारण करना है. जब अवियों का विशेष आदर रहता है तब वह ब्रह्मण होता है'। इन कथनों से हो निष्कर्ष निकलते हैं। एक नो यह कि गुण कर्म की चर्चा होते हुये भी कुल का विचार बोहों में था। बुद्ध का निर्णय कुछ भी रहा हो पर उनके अनु-यायी कुल की उच्चना और नीचना के विचारों से न बच सके। दूसरा निष्कर्ष यह है कि इस समय अवियों की पदवी ब्राह्मणा से बहुधा ऊँचो हो। गई थीं। ब्राह्मण धर्म का प्रभाव घट गया था. बुद्ध इत्यादि ने अविय कुल को बिभूपिन किया था, अवियों के पास राजनैतिक अधिकार था और विद्या का बल भी था। उनकी प्रनिष्टा सदा ही रही। इस काल में उनकी प्रधानना हो गई। जैन

ग्रन्थों से भी यही निष्कषं निकलता है। जैन साक्षी भद्रबाहु स्वामी के कल्पसूत्र में ब्राह्मणों की गिनती नीच कुलों में की है। नीर्थंकर कभी ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले सकने। चौबीसों नीर्थंकर क्षत्रिय थे।

१. दीवनिकास ३ । १ । २४ ॥ २६ ॥ निदानकथा १ । ४९ ॥

२. ळिलतिवस्तर ३॥

नीर्धेकरों के झलाया जैन बहुत से चक्रवर्ती, बलदेव और त्रसुदेव भी मानते हैं और उनको महायुरुष समकते हैं। यह भी बाह्मणहुल में जन्म नहीं से सकते। २४ वं नीर्धेकर वर्धमान महावीर के जन्म के विषय

में एक कथा है जो कुलसम्बन्धी जैन विश्वासी

महाबीर का जम्म पर बहुन प्रकाश डालती है। महाबीरस्वामी एक ब्राह्मणी के गर्भ में ब्रागये। यह देखकर

देवताओं का राजा इन्द्र बहुत धवड़ाया। कमी किसी शलाकापुरुष ने ब्राह्मणुकुल में जन्म नहीं लिया था; २४ वें तीर्थंकर क्षत्रिय न होकर ब्राह्मणु हों, यह कैसे हो सकता था? अतएव इन्द्र ने महावीर को ब्राह्मणु के गर्भ से क्षत्रिय त्रिशला के गर्भ में पहुँचा दिया । यह भी नमरणु रलना चाहिये कि हिन्दू समाज में सहनशीलता होते हुये भी बीद्ध और जैन लेखकों को ब्राह्मणों से थोड़ा वैमनस्य था। अनेक जातकों में कथा का ऐसा कम है कि कोई न कोई ब्राह्मण मूर्च या पाजी साबिन होना है । वैद्य प्रन्थ नेविज्ञसुत्त कहता है कि ब्राह्मणु वह ब्रालमी, स्वार्थी, घमंडी, द्वेषी और कामी होते है। पर इस

वैमनस्य की गणना करने के बाद भी नतीजा निष्कर्ष यही निकलना है कि ब्राह्मणों के श्रासन हिल गये थे। श्रीर सामाजिक प्रधानता

अत्रियों की हो गई थी। तथापि वर्णभेद मिटा नहीं था।

बौड प्रन्थों से सामाजिक व्यवहार का थोड़ा सा पता लगता है। जान पड़ता है कि कही २ चण्डाल मस्प्रश्यता अस्पृश्य गिने जाने लगे थे वेदों में अस्पृश्यता का उज्लेख कही नहीं है, ब्राह्मणों में भी नहीं

१. कल्पसूत्र १७॥

२ वदाहरणार्थ, सम्भवजातक, ५।२७॥ जुगह जातक, ४।९६॥ जातक १।४२५॥४।४८४॥ भी देखिये।

तै। पर शायद उस समय चर्डाल समाज के बाहर रहते थे। जब वह मीतर रहने लगे और वर्ष के नियम भी अधिक कडे हो गये तो कहीं चर्डालों को अस्पृश्य माना गया। चित्तसम्भूतजातक में कथा है कि दो अमीर लड़कियां एक यात्रा में दो चण्डालों को देखते ही वापिस लीट गई। लाग चण्डालों से बहुत नाराज हुये

क्योंकि यात्रा समाप्त हाने पर उनको लड़ कियीं

बण्डाल संबहुत संखानपान की आशा थी। बेचारे चण्डाल बेतरह पीटे गये। इस सामाजिक

अपमान और अत्याचार सं बचने के लिये उन्होंने ब्राह्मण का मेष बनाया और नक्षशिला के महान् विश्विवद्यालय में पढ़ने गये। पर यहां भी अभाग्यवश उनके जन्म का पता लग गया । बेचारे फिर बहुत पीटे गये । ऐसी ही एक और कथा है । यह सिद्ध है कि अब कम से कम कुछ स्थानों में चएडाल अस्पृश्य माने जाते थे और उनका बड़ा निरादर होता था पर सब जगह यह बात न यी। एक जानक कथा है कि एक राजा ऊँचे आसन पर बैठा हुआ पुराहित से पाठ पढ़ रहा था। एक चएडाल ने राजा को समक्षाया कि गुरु की अपेक्षा ऊँचे स्थान पर बैठना अनुचित हैं। राजा प्रसन्न हुआ और उसने चएडाल का नगरगुन्तिक अर्थात् नगर का रक्षक नियन किया । इस सम्बन्ध में बुद्ध के प्रधान शिष्य की एक कथा दिव्यावदान में हैं। एक बार यात्रा करने २ आनन्द थक गया और उसे बहुत प्यास लगी। कूए के पास प्रकृति नामक एक लड़की को खड़ा देखकर वह बाला ''बहिन, मुक्ते पीने को पानी दो"। प्रकृति बोला. ''में चण्डाल हूँ"। आनन्द ने जवाब

१ जातक ४। ३९१-९२।।

२, जातक ४। ३७८ ॥ जातक ४। ३८८ भी देखिये।

६ जातक ३।२०॥

विया, "बहिन, में तुमसे कुल जाति नहीं पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ। पानी बखा है तो मुक्ते दे दो; में पीऊँगा"। यहां प्रकृति के कथन से स्पष्ट है कि बहुत से छोगों को चण्डाल के हाथ का पानी पीने में आपित्त थी पर आनन्द के उत्तर से यह भी स्पष्ट है कि कुछ लोगों को यह सब प्रतिबन्ध निरे होंग मालूम होते थे और वह उनकी ज़रा भी पर्वाह न करते थे। अस्पृश्यता के इस भाव को बौद्ध धर्म ने कुछ द्याप रक्ला पर जब बौद्धधर्म का हास हुआ तब यह भाव बहुत प्रवल हो गया। धर्मशास्त्रों में यह बढ़ रहा है, जैनों ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तब से आज तक अस्पृश्यता हिन्दू समाज में चली आती ही।

स्वानपान के कुछ प्रतिबन्ध भी श्रय प्रारंभ होते हैं। एक जातक में एक क्षत्रिय दासी से उत्पन्न अपनी स्वानपान ही कन्या के साथ काने से इन्हार करता है। इस बात पर बहस होती है कि क्षत्रिय की नीचे वर्ण की स्त्री से उत्पन्न होने वाली सन्तान क्षत्रिय मानी जाय

नीचे वर्ण की स्त्री से उत्पन्न होने वाली सन्तान क्षत्रिय मानी जाय या नहीं। जान पड़ना है कि कुछ लोगों की सम्मति के अनुसार माना की जानि से कुछ प्रयोजन नहीं, पिता की जाति के अनुसार संतान की जानि हैं। अन्यत्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ भोजन करने के उदाहरण हैं। खानपान के भेद भी बीद्ध धर्म से कुछ दवे रहे और उसके हास के बाद प्रवल हो गये।

व्याह के मामले में वर्ण का विचार साधारणतः श्रवश्य होता था। एक जातक में एक राजकुमारी पेड़ पर बैठी है। एक तपस्वी आकर उससे उतरने की कहता है और व्याह का प्रस्ताव करता है।

१ जातक ४। १४४॥

२, जातक २। ३१९-२०॥

राजकुमारी उत्तरने सं इन्कार करती है। पर जब तपस्वी उसे अध्ही तरह विश्वास दिलाता है और साबित करता

स्थाह है कि में भी क्षत्रिय हूँ और राजकुमार हूँ तब वह उत्तर आती हैं। इसके विपरीत

एक राजा अपनी कन्या का ज्याह एक ब्राह्मण तपस्वी सं करने का प्रस्ताव करना हैं। एक और जातक में एक राजा लकि इहारी सं ज्याह करना हैं। एक और जातक में एक राजा लकि इहारी सं ज्याह करना है, उसे अगमहिणी अर्थात् प्रधान रानी बनाता है और फिर उसके पुत्र का युवराज नियन करना हैं। अनुलंम नियम के प्रतिकृत क्षत्रिय भी कभी २ ब्राह्मण कन्याओं से ज्याह करने थे। दीर्घानकाय अम्बद्धसुत्त में क्षत्रियों की उन्बी पदवी बताने हुये कहा है कि जाति से निकाल हुये क्षत्रिय भी ब्राह्मण कन्या व्याहने के योग्य समभे जाने थे"। आगामी लेखक बुद्धधोप की धम्मपद टीका में एक पुरानी कथा है कि एक ब्राह्मण अपनी लड़की का ज्याह (क्षत्रिय) गीनम बुद्ध से करना चाहना था"। जातको से यह निष्कर्ष निकलता है कि माधारणतः ज्याह वर्ण के भीतर ही होना था पर कभी २ बाहर भी हो जाना था। बौड्यम के हास के बाद यहां भी अधिक कठारता आ गई और ज्याह का क्षेत्र बिटकुल संकुचित हो के उपजानि की सीमा के भीतर ही रह गया।

व्यवसाय के मामले में वर्णव्यवस्था का पालन बहुत कम होता

९ जातक ४।२३५॥

२. जातक ३ । ५६७ ॥

३. जातक १। १३४॥

थ, अन्यद्वसुत्त, दीवनिकाय ३ ॥

प**ं बुद्धघोष. धम्मप**दटीका, ३४ ४ ९ ॥

था। इसमें कोई संवेद नहीं कि कुछ बाह्यल विद्या, धर्म और शिक्षा में ही मन्न रहते थे। बडे २ ब्राह्मण गुरु थे जिनके पाँच २ सौ शिष्य थे और जो फीस हयमाय लेकर या बिना फीस के ही शिक्षा देने थे'। बहुत से ब्राह्मख राजाओं के पुरोहित थे'। पर कुछ ब्राह्मण संसार के और भी सब काम करते थे। कोई २ तो राजा यन बैठते थे। पदकुसलमाणव महाय जातक में एक राजा और पुरोहित की चोरी श्रीर कपट की ओर एक ब्राह्मण प्रजा का ध्यान आकर्षित करता है। हलचल और विद्रोह होता है और राजा और प्रोहित उंडों की मार से मार डाले जाने हैं। प्रजा विद्वोह के नेता बाह्मण को ही राजा बना देनी है। इसी नरह सच्चंकिरजातक में क्षत्रिय ब्राह्मण तथा श्रीर लाग मिल कर एक राजा को निकासते हैं श्रीर उसके वाद एक ब्राह्मण का राज्याभिषेक करते हैं। बहुत से ब्राह्मण वड़े ज़मीन्दार थे'। बहुत से सौदागर थे'। जातकों से और सुत्तनिपात से भी जान पड़ता है कि ज़मीन्दारी या व्यापार के द्वारा या और किसी उपाय से अनेक ब्राह्मण लखपती करोडपती हो

<sup>ो.</sup> जातक २ । १६६, २३९, २९९, ३१७, ४०२, ४३६ ॥ २ । १३७, २६०, ४२१ ॥ ३ । २१५ ॥ इत्यादि २ देखिये ।

२. मामान्यतः जातक के सब भागों में इसके इत्राहरण मिलेंगे। विशेष कर देखिये १ १२८९, ४३७ ॥ २ । ४७, २८२, ३७६ ४३७ ॥ ३ । ३१, ३१७, ३९२, ४१७, ४५५ ॥ ४ । २००, २७० ॥ ५ । १२७ ॥ ६ । ३३० ॥

३ जातक ३। ५१३॥

थ जातक १। ३२६॥

५. जासक ३। २९३॥ ४। २७६॥

६. जातक ४१७, १५॥ ५। २२, ४७१॥

गये थे'। बहुनेरे ब्राह्मण साधारण व्यवसाय करने थे जो वर्णव्यवस्था के कट्टर नियमों के ब्रानुसार दूसरे वर्णवालों के लिये ही थे। अनेक ब्राह्मणीं का उल्लेख है जो खेनी करने थे', या तीरंदाज थे', या ब्रिकारी या मञ्जूयं थे:, या पहिये बनाने थे, या ऐसे ही और किसी व्यवसाय से निर्वाह करने थे।

श्रिवयों की भी पेसी ही दशा थी। उनमें एक छोटा सा राजन्य वर्ग था जो बहुधा शासन करता था। इस वर्ग श्रिवय इत्यादि के लोग अपने की सबसे ऊँचा समभते थे। उदाहरणार्थ, एक राजा पुरोहित के लड़के की

हीन जस अर्थात् नीचे जन्म का कह के पुकारता है । पर कभी २ यह राजन्य और बाक़ी क्षत्रिय साधारणतः सभी व्यवसाय करते थे। कोई २ तिजारत करते थे, कोई २ साधारण नौकरी करते थे । वैश्य भी सब व्यवसाय करते थे। जातकों में बहुधा उनको गहपति कहा है। व्यवसाय के मामले में वर्ण के नियम पुस्तकों में ही रहते थे: व्यवहार में बहुत नहीं माने जाते थे। यह अवस्था बराबर पेसी ही वनी रही। बौद्ध धर्म के हास के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। धर्म शास्त्र व्यर्थ ही राजाओं से वर्णधर्म चलाने की प्रेरणा करते रहे। पेट के सवाल के सामने वर्णव्यवस्था चुप चाप खर्डा रह गई।

९. जातक २। २७२ ॥ ३। ३९ ॥ ५। २२७ ॥ ६। १५, २२, २८, २३७, ३२५ ॥ सुत्तनिपात ३५। वासेट्रसृत्त ॥

२ जातक २ । १६५ ॥ २ । १६३ ॥ ५ । ६८ ॥

इ. जातक, ५। १२७॥

४. जातक २ । २०० ॥ ६ । १७० ॥

प<sub>्र</sub> जातक ४। २०७॥

६, जातक ५। २५७॥

क् जातक २ । ८७ ॥ ४ । ८४ । १६९ ॥

शाश्रमव्यवस्था भी मुख्यतः पुस्तकों की ही व्यवस्था रही
है। जातकों के समय में भी इसके
शाश्रम सिद्धान्त में विश्वास किया जाता था। पर
बहुत से बालक तो कभी गुरु के यहां पढ़ने

हो न जाते थे। और न सब गृहस्थ समय आने पर बानप्रस्थ बनते थे। बौद्ध और जैन धमों ने सन्यास की प्रश्नुत्ति अवस्य बढ़ा दी थी पर इसमें भी आश्रम के पूर्वापर नियम का पालन बहुधा नहीं होता था। जातकों में अनेक ब्राह्मणों का उल्लेख हैं जो जवान होते ही सन्यासी हो गये । अनेक ब्रह्मचारी थे जो अध्ययन समाप्त करते ही बन को चले गये । आश्रमव्यवस्था के अनुसार उनको पहिले गृहस्थ होना चाहिये था, फिर बानप्रस्थ और उसके बाद सन्याना। एक जातक में ब्राह्मण मा थाप अपने १६ बरस के लड़के से कहते हैं, "बेटा! तुम्हारं जन्म दिन पर जनमान्नि से उत्सव मनाया था। अब क्या कहने हो श्रमर गृहस्थ होना चाहते हो तो नीनों चेद पढ़ लो, अगर ब्रह्मलोक पहुँचना चाहने हो, तो अपनी अन्नि लेकर बन को चले जाओं जिसमें महाब्रह्म का प्रसाद पाओं और ब्रह्मलोक पहुँच जाआ। यह सुनकर लड़का बन को चला गया । एक और भी ऐसी ही कथा है । यह सब कार्यवाही आश्रम व्यस्था के नियमों के अनुकुल नहीं थी। कही २ लोग तोसरे आश्रम

१, जालक २ । ८५, ३९४ ॥ ३ । १४७, ३५२ ॥

२. जातक १। ३३३, ३४३, ३६१, ३७३, ४५० ॥ २। १३१, २३२, २५७, २६२ ॥ ३। ११० ॥ ४। ३२५॥

इ. जातक रा पह, पर, ७२, ८५ ॥ इ.। ६४, ७९, ११०, ११९, २२८, २४९, ३०८ ॥ प. १५२, १५६ ॥

४. जासक ११४९४॥

५ जातक २ । ४३ ॥

को लांचकर सीधे चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं'। अन्यत्र पुत्र की उत्पत्ति मानों बन जाने का परवाना है रे। कभी २ विपत्ति ब्राने पर लोग अपना दुन भुलाने को बन की शरण लेते थे। कथा है कि शिकारियों के एक मुल्या के लड़के का स्थाह दूसरे मुख्या

की लड़की से कर दिया गया। पर दृसह

मन्याम

श्रीर दुलहिन दानों ही श्रपने इस ब्याह के प्रतिकृत थे। याह के बाद ही दोनों सन्यासी

हो गये । एक ब्राह्मल अपने मा नाप के मरने पर संसार त्याग देता है । दूसरा अपनी स्त्री के मरने पर सन्यासी हो जाता है । कोई २ स्त्रियां भी संसार से खिल होकर भिक्खुनी बन जाती थी । इसके विपरीत कोई २ अत्यंत नैभन और पेश्नयं के समय ही जिसके होकर न को सिधार जाते थे। एक राजकुमार ठीक राज्याभिषेक के समय पर सन्यासी हो गया । अन्यत्र दो राजकुमार संसार छोड़ना चाहते हैं; माता पिता उन्हें बहुत समकाते हैं पर नवयुशक सन्यास पर तुले हैं और वन को चले आते हैं । राज्य नैभन छोड़ कर सन्यासी होने के और भी उदाहरण जातकों में हैं । संस्वार त्यागने से सदा सांसारिक भावनाएं न खूटती थी। जात हो सं संसार त्यागने से सदा सांसारिक भावनाएं न खूटती थी। जात हो सं संसार त्यागी अकेले न रहते थे। परिव्राजकों की सुसंगठित मण्डलियां

१. जातक २ । ४१ १४५, २६९, ४३७ ॥ ३ । ४५ ॥

२, जातक ३ । ३००-३०३ ॥ ४ । २२० ॥

३, जातकथा ७२॥

४, जातक २। ३१४ ॥ २। ४११ भी देखिये।

प् जातक ३। १४७॥

६, जातक १। १४६॥ ३। ९४॥

७ जातक ४।४९२।

८ जातक ४। १२१-२२।

९, अलिक ३।३१।

लियां थीं । बौद्ध और जैन संघों की व्यवस्था का उस्लेख !सिद्ध होता है कि कोई २ सम्यासी बड़े पालंडी होते थे । पितालक सब पहिले ही कर खुकेहें । और सम्प्रदाय वालों ने भी कुछ २ उसी तरह के सघ बनाये थे। वर्ण और आश्रम के अलावा सामाजिक जीवन के और अक्रों के बारे में भी कुछ बातें साहित्य से मालूम के होती हैं। मल्ल, लिच्छ वि, इत्यादि में समाज का संगठन कुल के आधार पर मालूम होता है अर्थात् पक कुल के आदमी अपने अपने कुलपित की अधीनता में रहते थे; मब बातें कुल के नियम के अनुसार तै होती थीं। इनका बाक़ी जीवन और लोगों का सा ही था।

स्त्रियों का पद लगभग वैसा ही मालूम होता है जैसा कि पिछले
प्रध्यायों में लिख खुके हैं। सन्यास के कारण
स्त्रियों का पद
प्रम्थों में स्त्रियों की निन्दा बढ़ गई है। उनके
सम्बन्ध में अनेक बार जातकों में बहुत से
अपशब्द प्रयोग किये हैं- कहा है कि स्त्रियां चञ्चल होती हैं, दुराचारी होती है, पापी होती हैं"। जैन आचारांगसूत्र कहना है कि
पुरुष स्त्रियों को सुख का साधन समक्षते हैं पर वास्तव में बह
अक्षान, दुख, मृत्यु और नरक की द्वार हैं"।
बहु विवाह क्षत्रियों में बहुविवाह की प्रथा बढ़ गई थी
श्रीर इससे भी स्त्रियों का पद गिर रहा

१. जातक ४।२४-२५।

२. मज्जिमानिकाय २ । ९ । महासकुलुदापि सुत्त ७७ ॥ मज्जिमानिकाय २ । २२ । समग्रमहिका सुत्त ७८ ॥

३ देखिये सातवां अध्याय ।

४. जातक १। ३००-३०२, ३३८ ॥ २। १६७ ॥ ३। २५०, ३४२ ॥

५ आचारांतसूत्र, १। २। ४। ३॥

था । बुद्ध घोष से भी प्रगट है कि कभी २ सीतों में बड़े भगड़े होते थे भीर ख़ून तक हा जाता था । बहु बिबाह की प्रधा इननी अस्वाभाविक है कि सीतों के भगड़े किसी नरह ठक ही नहीं सकते । पर इन भगड़ें से ख़ियां भगड़ालू मालूम होती हैं और आदर खो बैडती हैं। पर अगर बीद्ध और जैनधर्म ने वर्णव्यवस्था के नियम ढीले कर दिये थे तो खियों को कुछ अधिक स्वतंत्रता हो गई होगी। कह खुके हैं कि स्वयं गौतमबुद्ध कियों को भिक्खुनी बनाने के प्रतिकृत थे पर आनन्द के कहने पर वह मान गये थे। आज तक बीद्ध कियां आनन्द की पूजा करती हैं और छतक्रता प्रकाश करती हैं कि उसने उनके लिये आध्यात्मिक जीवन का मार्ग खोला। साधारण जीवन में भी स्त्रियों का पद अभी नीसा नहीं मालूम

होता। श्रशांकावदान श्रीर श्रवदानशतक से पर्दे का क्रभाव सिद्ध है कि श्रभी पर्दा नहीं शुद्ध हुआ था। स्वियां पतियों के साथ उत्सवों में जाती थीं

श्रीर छोटं बड़े श्रादिमयों सं मिलती थीं। दीघनिकाय में लिखा है कि बुद्ध के निर्वाण का समाचार पाने ही महलकुल के स्त्री पुरुष बच्चे सब कुशीनार को गये जहां बुद्ध का शत्र रक्ष्मा था। तम्बू तान कर छः दिन तक वह फूल, माला, सुगन्ध और नाच गाने से बुद्ध का सन्मान करते रहे। इस यात्रा श्रीर सन्मान में स्त्रियां भी शामिल थीं। जानकों में ऐसी स्त्रियों के भी उदारहरण हैं

९, जातक १। २६२ ॥ २। १२५-२६, ४०१ ॥ ३ । १३, २१, ६८, १०७ १०८, १६८, ३३७, ४१९ ॥ ४ । ७९, १०५, १२४, १९१, ३१२ ॥ ६ । २२० ॥

२. बुद्धघोष, धम्मपद्टीका, १। ४॥

३. ललित विस्तर १२ । ए० २०२ ॥ राजेन्द्रलाल मित्र, नैपालीज़ बुधिस्ट लिटरेचर ए० २३, २५॥

भ् दीर्घानकात्र २।३५९**।** 

जिल्होंने अपने पितयों के मरने पर राजकार्य चलाया। जातकों से यह भी सिद्ध होता है कि व्याह बहुधा बालपन के बाद होता था और युवक तथा युवती कभी २ बालिबाह का बभाव अपनी इच्छा के अनुसार ही व्याह करते थे। बुद्धघोष की पुरानी कथाओं से भी प्रगट है कि कोई २ युवतियाँ अपनी मर्ज़ी से व्याह करती थी या न करती थीं। बुद्धघोष ने एक पतोह की भी कथा लिखी है जिसे स्वामी घर से बाहर निकासे देता था। पर वह कहती थी कि इस तरह आप मुक्ते घर के बाहिर नहीं कर सकते; कायदे से मेरा मुक्तदमा होना चाहिये। नतीजा यह हुआ कि वह निदींच निक्ती। जानकों में भी कहा है कि स्वियों से नम्रता के साथ बान खीत करनी चाहिये।

इस युग में शिक्षा का प्रबन्ध पहिले की अपेक्षा अधिक मालूम होता है। गुरुश्रों के पास बहुत से ब्रह्मचारी पढ़ते थे। बहुत से लोग घर पर ही अपने बालकों को शिक्षा देते थे। इधर उधर कुछ पाठशालापं भी थीं। कुछ बड़े २ विद्यापीठ भी थे जिनको विश्वविद्यालय कह सकते है और जिनमें राजाओं के, बड़े

१. जातक ४। १०५॥

२. बुद्धोष, धम्मपदरीका ५। १०॥ ८।३॥

३ धम्मपद्टीका, ४।८॥

थ. जातक ५ । ४२१ ॥

५. खिसिविस्तर १० ५० १८१॥

द. जातक ११२७३ ॥२। ३१९, ३२३, ४००॥ ३। १५८, १६८, ४१५, ४६३ ॥ ४। ३१५ ॥ ५। १६१ ॥

पुरोहितों के 'और धनी पुरुषों के ' लड़के पढ़ते थे; बहुत से साधारण युवक भी यहां पहुँच जाते थे। तकसिला या तझशिला का उरुलेख बीद और जैन ग्रम्थों में बीसों बार आया है। यह नगर भारत के उत्तर-पिट्यम में बसा हुआ था और अनेक शताब्दियों तक ब्राह्मण,

बौद्ध ग्रौर जैन शिक्षा तथा साधारण लौकिक

तक्षशिका शास्त्रों की शिक्षा का केन्द्र रहा। यहां बहुधा विद्यार्थी १६ बरस की श्रवस्था पर श्राते थे।

तिलमुद्दिजातक कहता है कि अपने नगर में प्रसिद्ध शिक्षकों के रहते हुये भी राजा लोग कुमारों को इतनी दूर तक्षशिला को इस लिये भेजते थे कि कठोर जीवन का अभ्यास हो जाय और संसार का जान हो जाय। एक राजा ने अपने पुत्र को केवल एक जोड़ा चट्टी, पत्तियों का एक छाता और १००० कहापण दे कर तक्षशिला का विदा कर दिया। मार्ग में बहुत से जंगल थे। सब को पार

कर के राजकुमार तक्षशिला पहुँचा। देखा

राजकुमार भीर गुरु कि मेरे भविष्य गुरु पाठ पढ़ा कर इधर उधर टहल रहे हैं। राजकुमार ने उनको देखते

ही अपनी चट्टियाँ उतार डाली, छाता हटा लिया और प्रणाम करता हुआ खड़ा हो गया। गुरु ने उसका स्थागत किया, यात्रा की थकाबट दूर कराई और फिर बातचीत शुक्ष की।

जातक १। ४६३. ५०५. ५१०॥ २। ५३, ५६, ८५३। ३६. ६४. १५८, १९४, ६१६, २२८, ३४१, ३५२, ४००, ४०३, ४२८, ४९७॥ ४। २२, ७४, २००, २२४॥ ५। २४७, २६३॥

२ जातक ३। ३७५॥ ४। ४७५॥

३. जातक १।२५९, २६२, २७३ ॥ २। २,८७, २७७ ॥ ३ । १२२ ॥ इत्यादि ।

४, जातक २।२७७॥ जातक ५।४५० भी देखिये॥

गुरु—तुम कहां से का रहे हो ?
राजकुमार—बनारस से ।
गुरु—तुम किसके लड़के हो ?
राजकुमार—बनारस के राजा का ।
गुरु—तुम यहां किस लिये आये हो ?
राजकुमार—शास्त्र पढ़ने के लिये ।
गुरु—तुम अपने साथ आवरिय भाग ( आवार्य भाग )
लाये हो या धम्मन्तेवासिक होना चाहते हो ?
राजकुमार—में आचार्य भाग लाया हूँ ।

इतना कहते ही राजकुमार ने १००० कहा पण की थैली गुरु के सामने रख दां। इससे प्रगट है कि तक्षशिक्षा में दो तरह के विद्यार्थी थे—एक नो फ़ीस देने वाले और दूसरे मुफ़्त पढ़ने बाले। फ़ीस देने वाले का कुछ अधिक सन्मान होता था। गुरुमों की आमदनी बहुत थी, जीवन में बड़ा पद पाने पर अनेक शिष्य उनका और भी बहुत कुछ देते थे। इसके अलावा गुरुमों को मोज इन्यादि के लिये निमंत्रण भी बहुत मिला करने थे। छाओं के

श्रपने गुरुश्रों की सेवा करनी होती थी। गुरू का पद अपराध करने पर वह दण्ड पाते थे; कभी २ शारीरिक दण्ड भी दिया जाता था।

यहां बहुत सं गुरु तीन वेद पढ़ाते थे—श्रभी अथर्षवेद का विशेष अध्यापन प्रारंभ नहीं हुआ था। जातकों में लिखा है कि यहां श्रठारहों विद्याएं पढ़ाई जाती थीं अर्थात् सब धार्मिक और लीकिक शास्त्रों की पढ़ाई थी। तीरंदाज़ी वग़ैरह भी सिखाई जाती थी।

१, जासक २ । २७८ ॥ ३ । १७१ ॥

२. जातक । २७८॥

यहाँ किसी न किसी जगह कोई जन्त्र मन्त्र जादू टोना भी पढ़ाता
था । जैन और बौद्ध गुरु प्रवश्य ही
शिक्षा के विषय अपने २ धमों की शिक्षा भी देते होंगे। अस्तु,
तक्षणिला के समान विद्यापीठों में बड़ी
ध्यापक शिक्षा होती थी, सारो सभ्यता का परिशीलन होता था,
और सब शास्त्रों की रक्षा का प्रवन्ध था। पढ़ाने के अलावा पेसी
विद्यापीठों में विद्या की गृद्धि होती थी, अर्थात् अनुसन्धान के
द्वारा नये २ झान का उपार्जन होता था। पेसी संस्थाओं की परिपाटी हिन्दुस्तान में १३ वी सदी तक स्थिर रही; उदाहरणार्थ,
७ वी ई० सदी में नालन्द और १० वी ई० सदी में विक्रमशिला के
विद्यालय तक्षशिला से भी बढ़ कर थे और संसार के किसी
विद्यालय की बराबरी कर सकते थे। हिन्दू सभ्यता के। दढ़ करने
में इन विद्यापीठों का बहुत बड़ा भाग था।

इस काल में उद्योग और ज्यापार की उन्नित भी बहुत हो गई
थी। तरह २ के सूती, रेशमी, ऊनी, कपड़े
विशेग भीर ज्यापार बनते थें, जूने, खाते वगैरह बहुत बनाये जाते
थें, नगरों में सुगन्धों का बाज़ार गर्म था,
साना, चांदी और मिणयां के ज़ेवर तथ्यार किये जाते थे। तरह २ के तेल बनाये जाते थें, गाड़ी और रथ भांति २ के थें, तीर, कमान
तलवार इत्यादि का उद्योग भी ज़ोर पर था। इन सब चीज़ों का,
जमीन से पैदा होने वाले अनाज, बनस्पित, फल फूलों का, और
मांस मिद्रा इत्यादि का बहुत ब्यापार होता था। निद्यों और
सड़कों के द्वारा सारा देश एक व्यापार क्षेत्र बनता जाता था।
विदेश से भी व्यापार होता था। तक्षशिला होकर एक व्यापार

तक्षशिला की शिक्षा के लिये देखिये जातक १ । २५९ ॥ २ । ८७, १०० ॥
 ३ । १२२, १५८ ॥

मार्ग था जो मध्य पशिया और पिक्छम पशिया की जाता था।
दिक्का के बन्दरगाह पूर्व में वर्मा, स्याम
विदेशी व्यापार और जीन से और पिक्छम में मिस्र और
पिक्छम पशिया से व्यापार करते थे। हिन्दू
लोग बहुत जहाज बलाते थे और कभी २ बड़े भयंकर समुद्रों में
निकल जाते थे। पक हिन्दू का उल्लेख यूरोपियन माहित्य में है
जो ई० पू० जीथी सदी में जर्मनी और इंग्लैंड के मीच उत्तरसागर
में अपना जहाज़ ले गया और तुफ़ान में बुरी तरह फस गया।

उद्योग और ज्यापार के कारण और राजधानियों के कारण अनेक बड़े २ नगर थे। उत्तर भारत के कोई नगर वीस नगर थे। थेर आनन्द में बुद्ध के निर्धाण के समय के छः महानगरों का उल्लेख है—

सावन्थी, चम्पा, राजगृह, साकेत (अयोध्या) कीशाम्बी और बनारस । इनके अलावा बहुत से छोटे २ निगम अर्थात् शहर थे। मीर्य साम्राज्य के दिनों में पाटलिपुत्र सब से बड़ा नगर होगया। शहरों और गावों के जीवन में सदा की नरह बहुत अन्तर था। एक जातक में एक दास की नगर खोड़ कर देहात में रहना पड़ा।

वह था तो दास पर उसे नगरनिवासी
नगर का जीवन होने का अभिमान था। कहने लगा कि यह
देहानी बड़े मुर्ख हैं, न तो इनका भोजन अच्छा
है और न यह कपड़े पहिनना ही जानते हैं, फूल माला सुगन्ध

३. उद्योग ब्यापार के लिये देखिये जातक अन्य । मिसेज़ रहिज हेविद्स, केम्बिज हिस्ट्री आफ़ इंडिया, १. ए० १९८ इस्यादि । कनकसभाइ पिछले, तामिक्स एटीन इन्ड्रेड ईयर्स एगो ॥ राधाकुमुद मुकर्जी. हिस्ट्री आफ़ इंडियन शिविक्न एण्ड मैरिटाइम ऐक्टिविटी ॥

२. मिसेज रहिज डेविड्स, केम्बिज हिस्ट्री बाफ़ इंडिया. १ ए० २०१ ॥

की तो कोई तमीज़ ही इन को नहीं है । शहरों में आनन्द प्रमोद भी बहुत होता था। ख़ास कर बड़े आदिमियों के यहां नाच रङ्ग गाने का जमाव लगा रहता था । वेश्याओं का नाच भी होता था । कोई २ रंगीले युवक बनों में जा कर नाचने गाने वाली कियों के साथ विहार करने थे । शहरों में इमारतें भी बहुत अच्छी अच्छी होती थीं।

इस समय तक निर्माणकला जो आगे चल कर मानसार कहलाई बहुत उन्नित कर गई थी। संघाराम नगर से भवन निर्माण न तो बहुत दूर और न बहुत पास होता था। चारो और ईंट, पत्थर, और लकड़ी की एक एक दीचार होती थी। उनके बाद बांस और काँटे के घेरे और किर खाई रक्षा के लिये बनाई जाती थी। मकानों में भोजन, अग्नि, बैठने, सोने, चीज़ें रखने, कसरत करने और नहाने के अलग २ कमरे रहते थे। नालाब होते थे और खुली छत की इमारतें भी होती थीं। भीतर के कमरे तीन तरह के हो सकते थे—शिविकागर्भ नालिकागर्भ, और हम्यंगर्भ। गर्म म्नानागार

सीढ़ियां होती थी, चारो ओर घेरा लगा दिया जाता था। लकड़ी की छत और दीघारों पर चमड़ा और चूना लगाया जाता था। नहाने के लिये तालाब था, बैठने के लिये एक गर्म कमरें में आग के चारो तरफ़ चौकियां लगी थी। नहाने के लिये ऐसे तालाब भी थे जिनमें बावड़ी की तरह उतरने को सीढिया

जॅंचे चब्रुतरां पर वनते थे, चढने के लिये

स्नानगार

१ जातक १ । ४५२ ॥

२. बुद्धघोष, धम्मपद् टीका १। १६३॥

इ. धम्मपद्रीका १७। १॥

४ धम्मपद्रीका ५।७॥

धीं, जो पत्थर के बने हुये थे और जिनमें फूल और नक्काशी की शोमा थी। मकानों के लिये पेसी चौकियां भी होती थीं जिनपर वंच की तरह तीन आदमी बैठ सकते थे। बाराम के सामान आसन्दी या कुस्तियां कई तरह की होती थीं, जैसे आरामी, गहेदार। दरी, कम्बल, तक्तिये, पर्दे, फूर्श, मसहरी, कमाल और उगालदान भी बहुत तरह के थें।

शासन के लम्बन्ध में भी इस समय के साहित्य से बहुत सी

बानों का पता लगना है। बहुधा शासन खित्य

शामन अर्थात् क्षत्रियों के हाथ में था जो अपने
सामने पुराहितों को भी हीनजच्च सममते
थे, पर कहां २ और बणों के आदमी भी राजा हाते थे। दो
जातकों में जनना अत्याचारो क्षत्रिय राजाओं को निकाल कर आह्मणों
को गद्दी पर बैठानी है। राजाओं के तथा अन्य कुलीन आह्मण क्षत्रिय वैदयों के लड़के बनारस, अयोध्या इत्यादि नगरों से सैकड़ों
भील दूर आकर उत्तर-पच्छिम में नकसिस्ता अर्थात् तक्षशिला में
बहुधा लम्बी २ फ़ीस देकर गुरुओं से धार्मिक
राजा और लौकिकशास्त्र तथा तीरंदाज़ी इत्यादि
सीखते थे। ज़मीन्दारी संघशासनप्रथा

१. चुक्छबग्गा६। ४।८ ॥ ६।३।७ ॥ ६।४।१० ॥ ६।३।१० ॥ ६।३।१० ॥ ६।३।१॥ ६।३।१॥ ६।८।१॥ बिगय ३।१०५-११०, २९७॥ सहावस्य ५।१०।२-३॥८।१८॥

२ जातक पा २५७ ॥१। १७७ ॥३। १९॥ ४। ४२, २०५, ३०३॥ पा १२३॥

इ जातक १। केरद्री हा ५१६॥

ष. जातक १।३९५, २५९, २६२, २७३ ॥ २।२, ८०, २७७, १००, २७८, २१७-१८, २९७ ॥ ३।१२२, ११५, १७१ ॥ ५।२४७, ४५७ ॥

जातका में भी ह', पर उतनी उयादा नहीं जितनी आगे चल कर मिलती है। राजा लोग कभी २ विना कारण ही आपस में लड़ते थें। इसराजधम्म के अनुसार राजा को सत्य, यक्ष, दान, नम्रता, त्याग, क्षमा इत्यादि गुणों का पालन करना चाहिये पर कोई २ राजा अत्याचारी भी होते थे जिन्हें प्रजा निकाल देनी थी या मार डालनी थीं। राजा का पद बहुधा मौकसी होता थां पर कही २ अभिषेक के पहिले राजकुमार को मंत्रियों के सामने परीक्षा दंनी पड़ती थी और अयोग्य सिद्ध होने पर गद्दी से दूर हट जाना पड़ता थां। अंधा कोढ़ी या इसी तरह का रोगी राजा गद्दी के अयेग्य समका जाता थां। राजकुमारों में राज्य के बटने के भी दो एक उदाहरण हैंं। पुत्रहीन राजा की गद्दी कहीं २ माई कीं कही र दामाद को मिलती थी और कहीं २ रानी ही राजकार्य करती रहती थीं।। कहीं २ जनता आप ही राजा

६ जातक ३। १३ ॥ ५ । २८२ ॥

२, जानक ३।३॥

२. जातक २ । २४० ॥ ४ । २२४, २३ ॥ २ । १२२ १६०, ३९४ ॥ ३ । १७८, ४५४, ३१७ ॥ ५ । ९८ ॥ ४ । १४६ ॥ दुसराज्ञधम्म के लिये ३ । २७४, ३२० ॥

४ जातक १। १२७ १९५ ॥२। ८७, ११६, २०३, २२९ ॥ ३। १२१ ॥ ४। १२४. १७६ ॥ ६। १५८ ॥

५, जातक २।२६४॥

र्. जातक ४। ४०७ ॥ ५। ८८ ॥

७. आतक्ष्य । १३१, १६८, ८४ ॥

८. जातक १। १३३ ॥ २ । ३६७ ॥

९, जातक २। ३२३ ॥

५०, जातक ४। १०५॥

का चुनाव करती थी और कहां २ मंत्री रथ चलवाते थे और जिसके पास रथ उहर जाय उसीको तिलक उत्तराधिकारी कर देते थे । कहीं २ हर हालत में प्रजा की स्वीकृति आवश्यक थी । कभी २ राज के लाभ के कारण राजकुमारों में बड़ी अनवन हो जाती थी और कुमारों को देश निकाले का दए हिया जाता था पर कभी २ राजा या राजकुमार बहुत सममाने बुमाने पर भी लोकिक वैभव को लात मार कर सन्यास ले बैठते थे । राजा का अभिषेक सफ़ेद छाते के नीचे पुरोहित और मंत्रियों के हारा नाच, रंग, गान, वाच, लेल तमारों के साथ बड़ी धूमधाम से होता था । यो भी कोई २ राजा बड़े आलीशान महलां में रहते

वैभव थे, रंग बिरंगे जलूस निकालते थे, महिंकल सजाते थे, कुश्तियाँ कराते थे, और शान में एक दूसरे की होड़ करते थें। जातक कहानियों में बहुत से राजाओं के पास सोलह हज़ार रानियां हैं जिससे मालूम होता है कि वह ज़कर बहुत सी शादियां करते थे, और कभी २ अन्तःपुर के भगड़ों

१ जातक १। ३९९ ॥

र, जातक इ. २३८ ॥ ४ । ३८ ३९ ॥ ५ । २४८ ॥

इं जातक १। ५०७ ॥

४. जातक ६। ३१, ९५ ॥ ३ । १२२, २१६, १७९, ३६४, ३९३, ५१५ ॥ २ । ११६ ॥ १, १३८ ॥ ४ । १६८, २३०,७, १०५ ॥ ५ । १६१ ६२, १७७, २२, २६३ ॥

प् जातक ३ । २३९, ४०८ वा ४ । ४०, ४९२ ॥ १ । ४७० ॥ प । २८२ ॥

६, जासक १।२६७, ३०५॥ २।१२२, २५३॥३। ४०, ३२५, ३४२॥ ४।१५३, ८९ ॥ ५।१३, २८२॥

से बड़ी खिन्ता में पड़ जाते थे'। बहुत से राजा बड़े दानी होते थे श्रीर शहर के बीच में और चारो दर्शाज़ों पर दान सदाब्रत बैठाते थे श्रीर हिन्दुस्तान भर में यश पाते थे'। उनका अनुकरण करते हुये बहुत से संठ और मंत्री भी इसी तरह दान करते थे'। राजा स्वयं न्याय करता था, प्रजा को सदाचार का उपदेश देता था, रक्षा करता था और सुख सम्पत्ति बढ़ाता था'।

राजा की सहायता के लिये कुछ बड़े अधिकारी होते थे,
जैसे उपराजन जो गजा का भाई, बेटा या
बिकारी और कोई सम्बन्धी होता था; पुरोहित जो
बड़ा भारी सलाहकार था, अमझ जो बहुत
सा राज कार्य करने थे; सेनापित जो सेना का प्रबन्ध करता
था और सब मंत्रियों में प्रधान था; विनिच्छामच्च जो
मुक़दमों का फ़ैसला करते थे और धर्म के मामलों में राजा
को सलाह देते थे; भांडागारिक जो ख़जाने का प्रबन्ध करता था;
रज्जुक या रज्जुगाहक अमच्च, और दोड़ या दोड़मापक जो ज़मीन
की टोप करते थे, हेरज्जिक जो ठपये का हिसाब रखता था; सारथी
जो रथों की देख रेख करता था; दोवारिक जो चौकीदारी करता था,

त्र जातक ४। ३१६ १२४, १०५, १९१, ७९ ॥ ६। २२० ॥ ३। २१, ६८, १०७-८, १३, १६८, ३३७, ४१९ ॥ २। १२५-२६, ४०१ ॥ १। २६२ ॥

र. जातक २। ११८, २७३, ३१६॥ ४। १७६, ३५५, ३६१, ४०२, २०१॥ ५।१६२॥ ६।४२॥ ३।७९॥

३, जातक ३। १२९ ॥ ४। ३५५ ॥ ५। ३८३ ॥

४. जातक १८ ४६६, ३७९, ३८४, २६० ॥ ३ । २६२, १०४, १११ ॥ २ ४८२, ॥ ४ । १७६-७७, ६६१, १४४ ॥ ५ । २९९ ॥

बोर बातक जो पुलिस का काम करते थे । इनके ब्रह्मधा राज-को मीकरों में बहुत से तोरंदाज़, गवैय और कारीगर वग़ैरह भी रहते थे । बहु २ अधिकारों महामत्तों के कुलों से बहुधा लिये जाते थे । दरबार में इन सब अधिकारियों के अलावा सेठ साह-कार और अन्य बड़े आदमी भी रहते थे । मान्तों के शासन के लिये अक्सर राजकुमार नियत किये जाने थे। गांघों का मबन्ध ज्यादातर गांववाले आप ही कर लेने थे। कोई २ गांव बहुत बड़े थे जिनमें वैद्य रोज़गार के लिये जाते थे। प्रादेशक शासन किसी २ गांव में एक ही वर्ण या पेशे के आहमी ज्यादातर रहने थे, जैसे ब्राह्मण,

बढ़ई, लुहार, कुम्हार, शिकारी। गांव में एक मुिलया या गाम-भोजक होता था पर कूश्रॉ, तालाब, सड़क, भवन इत्यादि बनाने

उ. जातक १ । ४३०, २८९, १३४ ३०१, ४६९, २७२, २६०, २४८, १३६, २५२, १६९, ४६६ ॥ २ । ३७४, ४७, ३७६, २८२ ४६, १८६-८७, ९८, १२५, १०, ७४, १८०, १६७, १७८, १७७, २४१, १७९ ॥ १ । ४५४, १९२, ४५५, ४००, १९४, १३७, २८, ११७, १३, ४१७, १०५, ५१६ ४१, १५९, १०८, ४६२-१३७०, ४०७, ४३८, १६८, ४३, १६९ ॥ ५ । १२७, ५०, १७९ ॥ ५ । १२७, ५०, १६९ ॥ ५ । १२७, ५०, १९८ ॥ ५ । १२७, ५०, १३७, १४८, १६९ ॥ ५ । १२७, ५०, २००, १७८ ॥ १ । १२७, ५०, १३०, १८० ॥ १ । ७५, १३०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १४०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १४०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १३०, १८० ॥ १ । १४०, १८० ॥ १ । १४०, १८० ॥ १ । १४०, १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १ । १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १८० ॥ १

र. जातक, १ । १२४, १२१, १३७, १३७, १४९ ॥ २ । ८७, २२१, २५०, ५, ३९९ ॥ ४ । १२४ ॥ ५। ११८ ॥

३. जातक ९८, १२५, २०३, ३७८ ॥

४. जातक १ । २८९, ३४९ ॥ ३ । ११९, १२८, २९९, ३००, ४४४, ४७५ ॥ ४ । ६३ ॥ ५ । ३८२ ॥

में सब ही लोग भाग लेने थे । बाहरों का इन्तिज़ाम सरकारी अफ़सरों के हाथ में ही मालूम होना है।

रज्जोमाग त्रर्थात् ज़मीन का कर त्रामभोजक बलपितगाहक,
निगाहक और बिलसाधकों की सहायता से

कर इकट्ठा करता था। वस्तूल करने में कभी २

ग्रात्याचार होता था। राजकिमाका ज़मीन
नापने थे और लगान ते करने थे। बिना चारिस की दौलत राजा
के झज़ाने में जाती थीर।

स्याय का काम राजा के अलावा पुरोहित. सेनापित और पंच
भी करते थे। राजद्रोह, या डाके के लिये
व्याय प्राणदण्ड या अङ्ग-भङ्ग की सज़ा होती थी।
कुछ और अपराधों के लिये जेलज़ाना होता
था जिसमें बड़ा कष्ट मिलता था। बड़े घृणित अपराधों के लिये
अपराधी को काँटे के बेत मारे जाते थे या हाथियों से उनकी हिंड्यां
नुड़वा दी जाती थीं।

जातकों में भी व्यवसाइयों की बहुन सी श्रेणियां मिलती हैं। राज, लुहार, बढ़ई, चित्रकार, सौदागर, माली, श्रेषी <sup>सि</sup>सपाही त्रादि सब लोग श्रपनी २ श्रेणियां बनाकर श्रपना बहुत सा प्रबन्ध आप ही

१. जातकर । ३६८, १८. ४०५, ३८८ ॥ ३ । ८६, २८१, २९३, ३७६, ५०८, १९५॥ ४ । १५९, २०८, ४३०॥ ६ । ७१॥ १ । १९९, २०१॥

२. जातक ४ । १६९, २२४, ४८५ ॥ २ । ३७८, २४०, १७ ॥ ३ । ९. २९९ ॥ १ । २७७, ३९८ ॥ ५ । ९८ ॥

व्र जातक १ । १४६ २०० ॥ २ । १२२-२३, १९७ ॥ ३ । ४३६, ४४१, ५०५ ॥ भ । २२८-२९, ४६१, २२९, १३ ॥ ६ । ८, ४ ॥

करते थे। भ्रेणी का मुखिया एक सेठी कहलाता था और उनके किसी २ भगड़े का फ़ैसला भांडागारिक करता था।

लड़ाई में पकड़े जाने से, प्राणदर्श के घटाने से या दर्श स्वरुप या ऋण न देने से आदमी ,गुलाम हो सकता .गुलामी था। पर ,गुलामों को भी गृहस्थ जीवन की इजाज़त थी। बहुत से लोग थे जी खेती या ज्यापार नहीं करने थे घरन किराये पर मज़दूरी कर के पेट भरने थे। यह लोग दामों से बेहनर नहीं समके जाने थे।

जातक १ । ३६८, २९६, ३२०, २३१ ॥ २ । २९५, ३८७, १२ ५२ ॥
 ३ । २८९, ३८७, ४७५ ॥ ४ । १३७, ४१९, ४२७, ४३ ॥ ६ । २२, ४२० ॥

२. मिकिस निकास १। १२५ ॥ बिनय ३। ४०१ ॥ जातक १। ४०२, ९२, २४८. १७७, १२४, १७८, १८१ ॥ २ । ३१, २५७, २७७ ॥ ४। २२० ॥ ६। ५२१॥

## नवाँ अध्याय ।

## मौर्यकाल, लगभग ई० पू० ३२२--१८४।

मगध में अस्तिम नम्दराजा के अत्याचार से जो विप्लव हुआ था उसके बाद चन्द्रगुप्त मौर्य गही पर बैठा था। उसने लगभग ई० पू० ३२२-२६८ तक राज्य मीर्ययं श किया और उस मौर्यक्ष का प्रारम्भ किया जो लगभग ६० पू० १८४ तक पारलियुत्र की गद्दी पर रहा और जो संसार के भ्रत्यन्त प्रशंसनीय राजवंशों में है। चन्द्रगुप्त के श्रभिषेक के पहिले ही सिकन्दर का देहान्त हो गया था और विशाल मैसिडोनियन साम्राज्य के टकडे २ होने लगे थे। सम्द्रगप्त सिकन्दर के सेनापतियों ने साम्राज्य के भिन्न २ वेश दवा लिये और स्वतंत्र राजाओं को तरह शासन करना शुद्ध किया। श्रापस की लड़ाई में उन्होंने कोई कसर न रक्सी श्रीर दूसरा से भी युद्ध करते रहे। सिकन्दर प्रीक प्रभाव के विश्वसाम्राज्य के स्वप्न स्वप्न ही रह गये पर उसके पराक्रमों ने तमाम पच्छिमी पशिया पर स्थायी प्रभाव डाला। कई शताब्दियों तक मेसीडानियन या श्रीक राजवंश भूमध्य-सागर से लेकर अफ़ग़ानिस्तान तक राज करते रहे। थोड़ी बहुत ब्रीक सभ्यता जो संसार की श्रत्यन्त प्रभावशाली सभ्यताओं में गिनी जाती है, पिछम पशिया में फैल गई। श्रीक तत्त्वझान जो सामान्यतः केवल तस्यज्ञान हिन्दू ज्ञान संही घटकर था और किसी २ अंश में जैसे सामाजिक और राजनैतिक विवेचना में, उससे भी बढ़कर था, बहुत जगह पढ़ा गया । श्रीक सिद्धान्तों की मिलाबढ के बाद देसी तस्त्रकान स्वभावतः बदल गये और इस सम्पर्क श्रीर इस्त्रकाल से नये तस्त्रकान पैदा हुये। उत्तर-पिच्छिम सीमा पर यह सब विचार हिन्दू अर्थात् बौद्ध और ब्राह्मण पद्ध-तियों से सम्पर्क में आये। आगे चलकर इन्हों ने एक दूसरे पर कुछ प्रभाव डाला। तस्त्रकान के अलावा श्रीक लोगों ने ललित कलाओं

में भी माध्यर्य-जनक उन्नति की थी। मूर्तिकला

कित करा में वह ऐसे निपुण थे कि जहाँ तक शारी-रिक सीन्वर्य और कारीगरी की सफाई का

सम्बन्ध है भाज तक कोई उनकी बराबरी नहीं कर सका है। ई० पू० पाचवीं सदी में फ़ीडो ने जूस देवता की जो विशाल मूर्ति बनाई थी वह बास्तव में अनुपम है। पिछ्छम पशिया में प्रीक मूर्तिकला ने झासानी से अपना सिक्का जमा लिया और गाँधार में बौद्ध मूर्तिकला भी उसके प्रभाव से न बच सकी। याद रखना खाहिये कि प्राचीन समय में वर्तमान अफ़ग़ानिस्तान हिन्दू सम्यता के क्षेत्र में था, गांधार जिसे अब क़न्दहार कहते हैं, हिन्दू सम्यता के केन्द्रों में से था। यह प्रदेश पिछ्छमी प्रभावों के लिये खुला हुआ था और इसमें से होकर बही प्रभाव पञ्जाब की ओर बढ़ सकते थे। जब गांधार की मूर्तिकला प्रीक प्रभाव के नीचे आ गई तब पिछ्छमी भारत की कला भी अझूत न बचने पाई।

ग्रीक लोगों ने नाटक को भी बड़े ऊंचे दर्जे तक पहुँचा दिया था।

र्ह पूर्व पांचर्यी श्रीर चौथी सदी के नाटककार
नाटक ईस्काइलस, यूरिपिडीज़, सोफ़ोकलीज़ श्रीर
पेरिस्टोफेनीज़ में पेसा चमत्कार है, भावों का
पेसा चित्रण है, घटनाश्रों का पेसा विश्तेषण है कि श्राज तक कुछ
शंशों में श्रीक नाटक शद्वितीय हैं। इस नाटक ने भी पव्छिम पशिया

पर प्रभाष डाला । सी बरस से विद्वानों में यह विवाद बल रहा है कि हिन्दू नाटक पर ब्रीक प्रभाव पड़ा या नहीं और अगर पड़ा तो कितना ? इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि आगे चौधी हैं सदी के लगभग धीक ज्यो-ज्योतिष तिव ने हिन्दू ज्योतिव को पसट दिया। उत्तर पिछ्छम के श्रीक या आधे चौधाई श्रीक राज्य हिन्दुस्तान की राजनीति में भी कभी २ खलबली मचाते रहे। ई० पू० चौधी सदी से ई० पू० पहिली सेस्युक्स निकेटर सदी तक उन्होंने कई हमले किये और धोड़े बहुत दिन के लिये कुछ प्रदेश अपने बस में कर लिया। सब से पहिला हमला चन्द्रगत मौर्य के समय में ही हुआ और पिन्छम प्रिया के स्वामी सेल्युक्स के द्वारा हुन्ना । ऋपने दूसरे प्रति-इन्ही सेनापति पंटिगोनस को हरा कर, सेल्युकस ने ई० पू० ३१२ में अपना राज्य पशिया के सब पिछमी देशों पर जमा लिया था। उसने निकेटर अर्थात् विजेता की पदवी धारण की शौर दूसरा सिकन्दर बनने का उद्योग किया। ई० पू० ३०५ के लगभग हिन्दुस्तान पर चढाई की। वह गंगा नदी श्चिम्द्रस्ताम पर हमछ। तक चला आया पर उसे शीव ही पता लग गया कि श्रम हिन्दुम्तान की श्रवस्था बदल गई है। सिकन्दर के समय में देश बीसों छोटे २ राज्यों में बटा हुआ था जो संघ बनाने पर भी विदेशियों का सामना सफलता पूर्वक न कर सके थे। पर चन्द्रगुप्त मौर्य ने कम से कम सारे उत्तर भारत में एक राज्य स्थापित कर दिया था। देश की संयुक्त शांक के सामने सेल्यूकस ने घुटने टेक दिये; लडाई में हार कर उसने ई० पू० ३०३ के लगभग

<sup>1.</sup> सेस्ट्रकस के छिये देशिये, ई॰ आर॰ वेतम, हाउस आफ़ सेस्ट्रकस

धनद्रगुप्त से संधि करली और अपनी बेटो मीर्य सम्राट् की
व्याह दी। अधिक महत्त्व की बान यह थी
पराजव कि सेल्यूकत ने सिंध नदी के पिष्ठम का
देश अर्थात् सारा वर्तमान सीमाप्रदेश और
अफ़्ग़ानिस्तान एवं मध्य एशिया का कुछ भाग चन्द्रगुप्त को सींप
विया। बदले में चन्द्रगुप्त से केवल ५०० हाथी पाकर उसने
हिन्दुस्तान से बिदा ली। हां, चन्द्रगुप्त ने अपनी राजधानी में उसका
पक दूत रखना स्वीकार कर लिया। इस पद पर मेगेस्थनीज़ नियुक्त

हुआ जिसने हिन्दुस्तान का नेखा और सुना मैगेस्पनीज़ हुआ हाल एक पुस्तक में लिखा। पुस्तक लोप हो गई है पर उसके अंश बहुत सा नमक

मिर्च लगा कर अन्य प्रीक लेखकों ने अपनी रचनाओं में रक्खे। इन अंशों में बहुत सी असम्भव वाते हैं जैसे सोना खोदनेवाली चींटियों का ज़िक है, बिना ग्रांख नाक वाली जातियों का वर्णन है। दूसरे, स्वयं मेगेस्थनीज़ हिन्दुस्तान के थोड़े से हिस्से से ही जानकारी रखता था और यहाँ की भी भाषा न जानता था। तीसरे वह स्वभावतः हिन्दू संस्थाओं को प्रीक दिष्टकोण से देखता था। उसके वर्णन के अवशेषों की समीक्षा में इन सब वातों का ख़याल रखना ज़करी है। भाग्यवश, इसके बाद भी मेगेस्थनीज़ से हिन्दू समाज और विशेष कर राजनीति के बारे में बहुत सी महत्त्वपूर्ण बातों का पता लग सकता हैं।

सेल्यूकस पर विजय पाने के बाद बन्द्रगुप्त के साम्राज्य का फैलाव पव्छिम में अफ़्ग़ानिस्तान से लेकर मीर्च साम्राज्य पूरव में बंगास्त तक हो गया। इतना बड़ा भीर सुक्यवस्थित साम्राज्य अभी तक हिन्दु-स्तान में न हुआ था। अब ब्राह्मखों और इतिहासकाव्यों की साम्राज्य कर्यनायं स्यवहार में परिस्तृत हो गई। अमान्यवश, चन्द्रगुत के विषय में उस समय के भारतीय प्रथकारों ने बहुत कम लिखा है। शायद उसने दक्षिण की ओर भी अपना साम्राज्य फैलाया था। उसका शासनचातुर्य उसके कृत्यों से ही प्रगट है। चन्द्रगुप्त का धर्म कीन साधा—यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वह बौद्ध नहीं था पर जैनधर्म की मानता था या ब्राह्मणधर्म की।

चन्द्रगुप्त का धर्म जीन ग्रन्थों में सिखा है कि सह जैन था। जब उसके राज्य में बारह बरस का अकाल

पड़ा तब अपने पुत्र विन्दुसार को गद्दी सौंप कर बह मुनि हो गया और भद्रवाहुस्वामी तथा अन्य मुनियों के साथ दिक्सन की ओर बला गया। मैसूर में अवणवेलगोल में उन सब ने वास किया और यहां ही बन्द्रगुप्त ने जैनधर्म के अनुसार सल्लेखना करके अर्थात् धीरे २ सब सानपान और माया मोह छोड़कर प्राण त्याग दिये। इस जैन ब्तान्त का समर्थन एक शिलालेख से अवश्य होता है पर यह शिलालेख अनेक शताब्दी पीछे सोदा गया था और शायद जैन ब्रुतान्त ही इसका आधार था। सम्भव है कि यह सब सब हो पर अभी तक हमें इसका पक्का पेतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है!

चन्द्रगुप्त का राज्य लगभग ई० पू० २१८ तक रहा। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी विन्द्रसार को अमित्र-

विन्दुसार धात कहा है जिससे प्रगट है कि उसने लड़ा-

इयां की और विजय पाईं। अगर चन्द्रगुप्त ने

इक्सिन नहीं जीता था तो विन्दुसार ने जीता होगा क्योंकि कृष्णा नदी तक का सारा देश और उसके नीचे भी कुछ देश अशोक के सिंहासन पाने के समय मौर्य राज्य में शामिल था। विन्दुसार के

चन्द्रगुप्त के छिये देखिये, विंसेंट ए० स्मिथ, क्षर्ली हिस्ट्री आफ़ हुन्हिया,
 (चीया संस्करण ) ए० १२१---५५ ॥

समय में मीर्य राज्य उत्तर में मध्य पशिया से छेकर दिख्लन में बत-मान नेलोर नगर तक था। पूर्वी समुद्रतट पर कलिङ्ग राजा बामी स्वतंत्र था पर अन्यत्र एकसाझाज्य की पताका फहराती थी। विन्दुसार ने परिकृत पशिया से सम्बन्ध कायम रक्से। मेगेस्थनीज

विदेशी राजाओं से सम्बन्ध के बाद डाइमेक्स दूत है। कर पाटलियुत्र में भाषा पर उसके लेख नाम मात्र की ही वर्षे हैं। उधर ई० पू० २८० में सेल्युकस निकेटर

की हत्या के बाद उसका लड़का पर्टायोकससोटर गई। पर बैठा। उससे विन्दुसार की लिखा पढ़ी बराबर होती रही। पक बार विन्दुसार ने पर्टायोकस से कुछ अंजीर मँगाये और लिखा कि एक अध्यापक भी मोल लेकर भेज दीजिये। पर्टायोकस ने अंजीर हत्यादि भेज दी पर लिखा कि हमारे यहां अध्यापक बेचना नियम के मितकूल है। मिस्र के प्रीक राजा टालेमी फिलाहेल्फ़ोस ने भी हायोनीसियस नामक एक दूत पाटलियुत्र को भेजा। औरों की तरह उसने भी हिन्दुस्तान का एक ब्रुतान्त लिखा। घरेलू मामलों में विन्दुसार के बारे में इतना ही मालूम है कि दो एक प्रान्तों में अधिकारियों के अत्याचार से विद्रोह हुये थे और राजकुमार अशोक ने उन्हें दबाया था। विन्दुसार ने ई० पू० २७३ या २७२ तक राज्य किया ।

पिना के मरने पर आशोक हैं पूर २७३ या २७२ में साम्राज्य

का शासक बना पर किसी कारण से उसका मशोक अभिषेक तीन खार बरस पीछे ई० पू० २६६ में

हुआ। बौद्ध परम्परा के अनुसार, अशोक को

अपने भार्यों से लड़ना पड़ा था और विजय पाने पर उसने उनको बुरी तरह मरवा डाला था पर स्वयं सम्राट ने अपने किसी शिलालेख

विग्तुसार के छिये देखिये, विसेंटएस्मिय, कर्ली हिस्ट्री काफ़ इंडिया (चौथा सस्करका) हु॰ ३५५-५८ ॥

में इसका उठलेल नहीं किया। ई० पू० २६१ में अशोक ने किलक्ष पर बढ़ाई की। किलक्ष राजा के पास बड़ी भारी सेना थी। मेगेस्थ-नीज़ ने लिखा है कि घहाँ ६०,००० पैदल, १,००० घुड़सवार और ७०० हाथी थे। इधर मौर्यसम्राट् की सेना इससे भी ज्यादा थी।

बड़ा धमासान संप्राम हुआ। दोनों मोर से

किहाबिजव एक लाख सिपाही काम आये, डेढ़ लाख फ़ैर में आये। युद्ध के बाद आकाल पड़ा और महा-

मारी फैली जिससे और लाखों का प्राणानत हो गया। संप्राम में अशोक की जीत रही और एक मात्र स्वतंत्र प्रदेश कलिङ्ग भी मौर्य-राज्य का भाग हो गया। पर लोहू की निद्यों से और दुखियों की आहाँ से अशोक का हृद्य कांप उठा। उसका सारा आतमा हिल गया और जीवन तन्त्री के सब तार एक साथ

भाष्यात्मिक परिवर्तन ही द्या श्रीर पश्चात्ताप से बजने लगे। विजय, वैभव की भावनाएं सदा के लिये

रयाग कर उसने श्रिहंसा की प्रतिक्षा की श्रीर बौद्ध होकर संसार की सेवा में जीवन अपंत्र कर दिया। अपने अभिमान को श्राप ही तोड़ कर उसने हृदय संसार के सामने रख दिया और सब की श्रपनी राम कहानी सुना दी। साम्राज्य भर में शिला लेख खुदवा कर उसने नीति का उपदेश दिया, छंटि-बड़े, गरीव-श्रमीर सब की प्राणियों का सुल बढ़ाने की प्रेरणा की, सब को कर्तब्य और शान्ति का मार्ग दिखाया। श्रशांक के लेखों में कर्डी धार्मिक कहुन्ता का माम नहीं है; संकुचित विचारों की छाया नहीं है। वह संसार भर के मनुष्यों का हित चाहता है, मनुष्यों का हो नहीं, पशु पक्षियों का भी दुख निवारण करने में जी जान से लगा हुआ है। श्रत्यन्त नम्र होते हुये भी वह इतने उसे नैतिक श्रीर शाध्यात्मिक श्रासन पर जा बैठा है कि जात पाँत, रंग, देश के भेद उसे

दिखाई नहीं पड़ते। बौद्धधर्म की सहायता वह इसी लिये करता है कि उसमें अहिंसा और दया का माव है। इसी लिये उसने धुर दिखन में, लंका में, और पिच्छम की ओर, पशिया, यूरुप और। अमीका के देशों में अर्थात् सीरिया, मेसीडोनिया, पपिरस, मिस्न और साइरीनी में अपने धर्मप्रचारक मेजे। सीमाप्रान्तों पर जो असभ्य और अर्धसभ्य जातियां थी उनको भो धर्म का उपदेश सुनाया। सारे साम्राज्य में उपदेशक और निरीक्षक नियत किये। पर उपदेश से ही उसे संतोष न था। जनता का सुख बढ़ाने के लिये उसने शासन और न्याय में सुधार किये, केती की सिचाई का प्रवन्ध किया, सराय, अस्पताल और पाठशाला इत्यादि बनाई। संसार के इतिहास में अशोक का सा राजा और कोई नहीं है। किसी देश में, किसी युग में इतने ऊँचे आदशों का, और प्रजा के हित में इतना निमन्न, शासक नहीं हुन्ना ।

चालीस बरस राज करने के बाद ई० पू० २३२ में अशोक का देहान्त हुआ। उसका पोता दशरथ अथवा अशोक के पक अन्य प्राचीन लेख के अनुसार दूसरा पोता सम्प्रति बैठा। उसके बाद कई मीय सम्राह गही पर बैठे पर उनमें अपने पूर्वजी का सा तेज नहीं था।

<sup>1.</sup> अशोक के लिये देखिये हुक्ट्ज, इन्स्किए जन्स आफ अशोक। शिलाकेलीं का पुराना कर्नियम कृत संस्करण अब काम का नहीं है। पालियन्य दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान देखिये। अशोकावदान और बुद्धोप इत समन्त-पासादिका भी देखिये। अशीक के बारे में बहुत सो व आएं अनेक बौद्धप्रश्चों में एवं चीनी यात्री युक्षानव्योग में हैं। शिलाकेलों पर इंडियन एन्टिववेश, जनंस आफ़ दि रायक एशियाटिक सुपायटी में बीतों केस हैं। हिन्दी में देखिये गौरीशंकर दीराचंद बोका और श्वामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित अशोक की प्रधान अमंकिपियां।

भन्तिम मौर्यसम्राट् बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापित पुष्यमित्र ने हैं० पू० १८५ के लगमग मार झाला। पुष्यमित्र स्वयं गद्दी पर बैटा। मौर्यवंश के छोटे २ राजा इचर उधर अनेक बरसों तक राज करते रहे पर ई० पू० १८५ के लगभग मौर्यसाम्राज्य समाप्त हो गया।

श्रशंक के शिलालेखों से, बौद्ध ग्रन्थों से श्रीर ग्रीक वर्णनों से मीर्यसाझाज्य की सामाजिक श्रीर राजनैतिक अवस्था का कुछ पता सगता है। मेगेस्थनीज़ ने, शायद राज्य की दृष्टि से, सात वर्ग

गिनाये हैं-पक तो तत्त्वज्ञानी जिनकी संख्या

मनाज कम थी पर प्रभाव बहुत था, जो न किसी के

यह कराया करते थे झौर भविष्य बताया करते थे। दूसरे, किसान जिनकी संख्या सबसे ज्यादा थी, जो देहात में ही रहते थे, खेती करते थे और लड़ाई या सरकारी नौकरी से झलग रहते थे। तीसरे, खरवाहे और गड़िरये जो ख़ीमें लिये चूमा करने थे। चौथे, कारीगर जो खेती, उद्योग और लड़ाई के झौज़ार बनाते थे, जिनसे कर नहीं लिया जाता था और जिन्हें राज्य को ओर से सहायता मिलती थी। पर स्ट्रेबो के अनुसार इस वर्ग के कई भाग थे, जैसे सौदागर इत्यादि जो कर देने थे या राज्य की और सेवा करते थे। पांचवें, सिपाही थे जो ज्ञानित के समयों में आलस्य में बैठे रहते थे। खुठे, अध्यक्ष थे जो हर एक बात की निगरानी किया करते थे। सातवें, मंत्री और अधिकारी थे जो संख्या में सब से कम थे पर जो खरित्र और बुद्धि के कारण सब से अधिक आदर के पात्र थे। सोना, शासन, न्याय, कोष इत्यादि के अधिकारी इनमें से ही लिये जाते थे। मेगेस्थनीज़ कहता है कि अत्येक वर्ग आपस में ही व्याह करता था। सात वर्गों का यह वर्णन चातुर्वर्ण्य का वर्णन नहीं है पर

९. सायोडेरस २ । ४०-४९ ॥ एरियन ११-१२ ॥ स्ट्रैबो, १५ । १, ४६-४९, ५८-६० ॥ क्लिमी, ६ । २२ ॥

शायव्यह विरुक्तल गए भी नहीं है। बहुत सम्भव है कि व्यवहार में इस प्रकार के वर्ग बन गये हो। वह प्रायः अपना ही व्यवसाय करते थे और आपस में ही व्याह करते थे।

इस समय के बीक लेखकों से मालूम होता है कि ब्राह्मण

सन्यासी योग किया करते थे। बौद्ध श्रमण प्रत्येक जाति से लिये जाते थे और फिर जाति प्रीक वर्णन भेद न मानते थे । साधारण ब्राह्मण अच्छे कपड़े, पगड़ी और सगंध इत्यादि का प्रयोग करते थे। मामुली तौर से लोग किफायत से रहते थे पर कपडे और जेवर का शौक सबकी था। यब के अवसरों को छोडकर और कभी कोई शराब नहीं पीता था। कोई २ ब्रह्मचारी तीस बरस तक गुरु के यहां संयम से रहते मीर विद्या पढते थे। ज्यादातर लोग देहात में रहते थे और .खुशहाल थे। कानून सादे थे; चोरो बहुन कम होती थी, घर द्वार बिना चौकी-वारी के पड़े रहते थे; इक़रारनामे या क़र्ज़ के वक्त गवाही की ज़क़रन न होती थी। मुक़दमेबाज़ी बहुत कम थी। बहुत से लोग एक से ज्यादा शादी करते थे। सनी की प्रथा इधर उधर प्रचलित थीं। अशोक के निषेधों से भी सामाजिक रीतियों का कुछ पता लगता है। बीमारी में, बच्चों के जन्म पर. न्याह पर, यात्रा के समय और दूसरे अव-रीति रिवाज सरों पर श्रादमी, ख़ास कर सियां, बहुत सी ध्यर्थ और गंवाक रस्में करती थी। अशोक कहता है कि रस्में ज़कर

हों पर पेली रस्मों से तो कुछ नतीजा नहीं निकलता। उस समय समाज अर्थात् श्रानन्द प्रमेाद की गोष्टियां बहुत होती थीं। अशोक

<sup>1.</sup> स्ट्रैबो १५ ॥ व्हिनी ७ । ३ । २ ॥ मैक्किन्डल, इंडिया ऐज़ डिस्काइडड इन क्लैमिकल लिटरेचर, ३८, ४१, ४०, ५५-८, ६४-७६, ११३-१४, १४६, १६१, १७५, १८३, २०२

को इनमें भी बुराई देख पड़ी। हर जगह अशोक ने माता पिता, षड़े बूढ़ों की आक्षा पालने का, बाह्य श्रीर अमर्गों के आदर सन्मान का, नौकर गुलाम, दीन दु जियों पर दया करने का, दान श्रीर सदाखार का उपदेश दिया है।

प्रीक लेलक आयिलयन से प्रकट है कि सम्राट् बड़ी शान और प्रवर्ष से रहता था'। सुनहरे स्तम्मों के शालन महलों का सौन्दर्य और वैभव ईरान के सुसा और प्रकारा सान सी प्राट्या था। सिपान हियों द्वारा सुरक्षित सम्राट् सोने से जड़े हुये महीन कपड़े पहिन कर मोतियों से भलभलाती हुई सुनहरी पालकी में बैठकर बाहर जाता था'। सिहासन मौकसी था पर परियन कहता है कि राज संतान न होने पर जनता सब से योग्य आदमी को राजा बना देतो थी'। राज्य की आंर से नहरें थीं जिनके अध्यक्ष सिचाई के लिये सब को बराबर पानी देते थे। सड़कें ख़ूब थीं और आध २ कोस पर फ़ासला और ख़ोटो सड़क बताने के लिये पत्थर लगे हुये थे। गंगा और सोन के संगम पर कोई आज प्रीक लक्सी और

राजधानी १ मील चौड़ी विशाल वैभवशाली राजधानी
पाटलियुत्र के खारा झार लकड़ी की दीवाल
धी जिसमें तीर मारने के लिये सुराख़ थे, झाने जाने के लिये
६४ फाटक थे और रक्षा के लिये ५७० बुर्ज थे। चारों ओर एक
खाई थी जिसमें शहर की नालियां भी गिरती
निमिति थीं। नगर के प्रबन्धकों की पांच समितियां
थी। एक समिति उद्योगों का प्रबन्ध करनी

<sup>1.</sup> भागकिषम १३। १८ श

१. विवग्टल कटियस ८-९ H

ए. प्रियम ८ ॥

थी । इसरी विदेशियों के निवास, स्वास्थ्य और मरने पर उनकी श्रम्येष्टि क्रिया का श्रीर उनकी सम्वत्ति को सम्बन्धियों के पास भेजने का प्रथम्ध करती थी। उनके चालवलन का निरोक्षण भी यहो समिति करती थो । तीसरी समिति पैदाइस और भौत का सेखा रखती थो ताकि सरकार को जनता का हाल मालुम रहे और कर लगाने में सुमीना हो। चौथी समिति ब्यापार का प्रबन्ध करती थीं, और बांट नाप की देखमाल करती थी। पांचवीं समिति बनाये इये माल की विकी की देखनाल करती थी और नये या बहिया माल में पुराने या घटिया माल का मिलाना रोकती थी। छठी समिति विकी पर वस की सदी कर इकट्टा करती थी, कीमत मुकर्रर करती थी और इमारत, बाजार, बन्दर इत्यादि की देखभाल करती थीं। मेगेस्थनीज के प्राधार पर बहुत से लेखकों ने दुहराया है कि सकदमे यह न कम है। तेथे और होने पर रीति रिवाज के श्रवमार फैसल किये जाने थे। चोरी बहुत कम होती थी। जोहा-नोज स्टोबाइस ने बार्डिसानीज के लेख के श्राधार पर लिखा है कि कभी २ अभियुक्तों को पानी की परीक्षा पार करनो पडती थी। भूंडी गवाही देने वालों की श्रंशुलियां काट ली जाती थीं। श्रंगभंग करने वाले का वही अंग काट लिया जाता था और हाथ भी काट लिया जाता था। किसी मज़दूर के हाथ तोड़ने या आँख फोड़ने के अवराध में प्राणदण्ड दिया जाता था?। सेना के प्रबन्ध के लिये भी पांच २ सदस्यों की छः स्वितियां थी।

सा पाच २ सर्स्या का छः सामातया था। सेना का प्रवस्य पहिली समिति नावों और शायद जहाज़ों के इन्तिज़ाम में नौपति को मदद देती थी। दूसरी

स्ट्रैबो १०। १, ६५-६६ ॥ प्लिमी, ६। २२ ॥ यह वर्णन बहुत से ग्रीक केलकों ने बुद्धराया है।

२, मैकिकिङ्क, इंडिया ऐज़ डिस्काइडड वाई मैगेस्थमीज़ एवड एरियम ।

बारा, भोजन, इधियार, घोड़े, साईस, कारोगर, बैल, बैलगाड़ी इत्यादि का प्रबन्ध करती थी। बाक़ी चार समितियां पैदल, घुड़-सवार, रथ छोर हाथियों के विभाग का इन्तिज़ाम करती थीं। सैनिक, व्यापारिक कारखों से और मुसाफ़िरों के सुभीते के लिये सरकार सड़कों का प्रबन्ध बहुत अच्छा करती थी। उदाहरखार्थ, एक सड़क पाटलियुत्र से उत्तर पिंच्छमी सीमाप्रान्त तक जाती थी

और कोई १००० मील लम्बी थी। साम्राज्य के कई प्रान्त थे जिनका शासन सम्राट्ट की श्रोर

से राष्ट्रीय करते थे। सुराष्ट्र ऋर्थात् काठिया-

बाड़ के राष्ट्रिय पुष्यगुप्त ने एक चहान और किले के बीच में नदी को बांध कर सुदर्शन भील बनवाई थी जिसको उसके उसराधि-कारी यवन अर्थात् ईरानी नुशास्प ने अशोक के समय में बढ़ाया। बेती का इतना ख़याल रक्खा जाता था कि देश में सिचाई का तो पूरा प्रथम्ब था ही पर किसानां से सैनिक नौकरी नहीं ली जाती

थी और लडाई के समय में भी शत्रु खेती का
कील जुक़सान नहीं करते थे। और कमंचारियों
के अलावा राज्य की नौकरी में बहुत से
जासूस थे जो हर एक बात का पता लगाते थे। रेडियां मी
जासूसी के काम में नियुक्त की जाती थीं। राज्य की आमदनी

ज़मीन के लगान के ग्रलावा व्यापार कर, जातम राजकारखानों की खीज़ों की बिक्की, साम-न्तों के ख़राज ग्रीर बड़े छोटों के तुहक़ों से होती थी। खेती बारी की उन्नति के लिये ईजाद करने वालों से कोई कर नहीं लिया जाता था।

सङ्क

१. मैक्किस्क, पूर्ववत् ॥ ई० आई८ ७ व० ६॥

इस शासन पद्धति में बिन्दुसार के किये हुये किसी परिवर्तन का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। पर अशोक के शिलालेख कुछ परिवर्तन का और कुछ नई चारीक का ममय बातों का निर्देश करने हैं। दक्खिन और दक्षिनपुरव के शासक अशोक की सम्राट् मानते थे पर घरेलु मामली में वह स्वतंत्र मालुम होते हैं। ब्रशोक ने अपना सारा प्रभाव, सारी शक्ति धम और सदाचार बढाने में लगा दी और राज्य का धर्मराज्य बना दिया। पर पुरानी हिन्दुस्तानी प्रवृत्ति के अनुसार वह पूरा सहनशील था। उसने बौद्ध भिक्षुओं के कलावा ब्राह्मणों के बादर सत्कार पर भी जोर दिया है और दूसरे धर्मों की जिन्दा की बहुत बुरा कहा है। शिलालेखों में किसी तत्त्वज्ञान का जिक नहीं है, सारा जोर सदाचार पर है। यह जरूर है कि उसने अहिंसा का प्रचार किया और कुछ दिनों मास येखने की मनाई कर दी । बाक़ी, सत्य, सच्चरित्र, माता पिता का आहर, भापस में मेल, सब की मलाई, का उपदेश उसने देश भर में लेखीं और श्रमिनयों द्वारा और उसके प्रचारकों ने व्याख्यान द्वारा दिया । जुन्ना और मद्यपान इत्यादि की समाजों का रोक दिया, रित्रयों के। बीमारी, स्याह या प्रस्थान के समयों की गंबाद निरर्थं करीतियों को छोड़ने की शिक्षा दी, बीस मिक्स और मिक्स-नियों से आपसी फूट छोड़ने का आप्रद किया, बहुत से चैत्य और संघाराम बनवाये। बिहारयात्राओं की धर्मयात्रा बनाकर बह सारे साम्राज्य का दौरा करता था और सब जगह धर्म की बृद्धि करता था। जारी मोर सदाचार बढाने के लिये उसने धर्म-महामात्र नियुक्त किये।

साम्राज्य के प्रान्त जैसे उर्ज्जेनी, तक्षशिला, कलिङ्ग भीर शायद दक्किन में सुवर्णगिरि अक्सर राजकुमारों के अधीन थे। प्रत्येक शासक को सलाह और सहायता देने के लिये महामात्रों अर्थात्
श्रीकारियों का एक परिषद् था जिससे
पारेशिक शासन मतभेद होने पर मामला अक्सर सम्राट् के
पास मेजा जाता था। एक लेल में महामात्रों
को पादेशिक मी कहा है जिससे अनुमान होता है कि वह प्रदेश या
जिलों का शासन करते थे। महामात्रों के नीचे राज्जक या लाजुक
थे जो कर और न्याय के काम में थे, जिनको सम्राट् ने निष्यक्षता
का उपदेश दिया है और जिनके निरीक्षण के लिये उसने महामात्र
तैनान किये। इनके नीचे युन लिपिकार और छंटे, बड़े और मंकले
पुरुष, और प्रतिवेदक थे जो सायारण राजकार्य करते थे।
अशोक ने जेलज़ानों की हालत भी सुधारी और फांसी पानेवालों
को अपील के लिये या परलोक की तयारी के लिये तीन दिन की

महलत का नियम बनाया।।

हिन्दुस्तान के इतिहास में मौर्यकाल का जैमा महस्य धर्म और शामन के क्षेत्र में है वैसा ही कला के क्षेत्र कहा में भी है। ब्राह्मणों से और वीरकाट्यों से सिद्ध होता है कि ईस्वी सन् के कई सर्दा पहिले देश में कलाओं की बड़ी उर्कात हो गई थी। गौतमबुद्ध के समय के सारनाथ अवशेष जो बनारम के पास निकले हैं स्चित करते हैं कि स्मारकस्तम्म धर्ममवन, रहने के मकान, साधारण प्रयोग के वर्तन इत्यादि बहुन अच्छे बनाये जाते थे। मैग्यंसम्राट् अशोक के समय के बहुन से निर्माण अब तक मौजूद हैं और उस समय की कला का अच्छा परिचय देने हैं। बुद्ध के असली या नक्ष्मी अवशेष रख कर या सूप बुद्ध के जीवन की या इतिहास की घटनाओं को स्मरण कराने के लिये स्तप बहुत तरह के बनाये जाते थे। कोई २ एक हाथ से कम ऊंचे थे, कोई २ तीस बालीस गज़ ऊँचे थे। मीर्यकाल में स्त्यों पर मृतियां कम रहती थीं, शुंग काल में बढ़ने लगीं और उस के बाद तो स्त्यों में सब ज़गह मृतियां ही मृतियां नज़र आने लगीं। वर्तमान भूपाल राज्य में सांची का स्त्य अशोक ने बनयाया था पर अशोक के बाद भी

उसपर बहुत काम किया गया है। इस समय

सोची सांची के स्तूप की ज़मीन चारों झोर पत्थर की रेली से घिरी है जिनके चारों झोर

परिक्रमा की जाती थी। आनं जाने के लिये चार दिशाओं से चार रास्ते हैं जिनके दर्वाजों पर भीतर और वाहर बुद्ध के जीवन और बीद साहित्य के दृश्य परथर की नक्काशी में पेसे बनाये हैं कि मानी परथर ही साहित्य का सर्वात्तम साधन है। दुहरे जीने पर बढ़ के एक विशाल चब्तरा मिलता है जो परिक्रमा का भी काम देता है। इसके ऊपर स्तूप है जो लगभग अर्द्ध चन्द्राकार है और चोटी पर छोटा हो गया है। सांची के दर्वाज़े अशांक के समय के पीके

बनाये गये थे। तभी भहुत स्तूप के दर्वाज़ी

बन्य स्तृप आर चौगिदी रेली पर और अमरावती के स्ता और रेली पर अमिनिन भिक्ष २ सन्दर.

चमत्कारी, पत्थर कं चित्र बोद्ध जीवन श्रीर इतिहास, साधारण जीवन, मेला, जानवर इत्यादि को श्रीकित करने के लिये बनाये हैं। बीद्धों का विश्वास था कि सारे विश्व ने—स्त्री, पुरुष, बालक, देवता, राक्षस, जानवर सब ने—बुद्ध का पूजा की थी। इस लिये यह सब श्रीकित किये जाते हैं। इनके बनाने वालों को पत्थर पर

वैसा ही अधिकार था जैसा बड़े २ गायकों भारतुर्य की आवाज पर और बड़े २ कवियों को भाषा पर दोता है। प्रत्येक आकार, प्रत्येक

भाव, प्रत्येक किया यह पत्थर के द्वारा पूर्ण चातुर्य स प्रगट करते हैं। अशोक के स्तम्भ जिन पर शिला लेख खुरे हुये हैं भारतीय कला के सर्वेत्तम चरोक के रतस्म हरदान्तों में हैं। इनके बनाने, उठाने और खडा करने वाले पत्थर के काम में या पंजिनियरी में किसी देश या किसी समय के लोगों से कम न थे। चिकने रतीले पत्थर का लीरियानन्दनगढ स्तम्भ ३२ फीट श्रीर ६' इंच ऊंचा है, गोलाई में नीचे ३५ ! इंच है और उत्पर २२ ! इंच जिनसे दश्य बहुत सुन्दर हो गया है। स्तम्मों की जोड़ी पर हाथी शेर इत्यादि की मूर्तियाँ हैं जिनका जीवनसाहश्य उतना ही आश्चर्यजनक है जितना कि निर्माण का भादर्श और चातुर्य। सारनाथ का स्तम्भ जिसका पता १६०५ई में लगा था उस स्थान का स्मारक है जहां बुद्ध ने पहिला उपदेश देकर धर्मचक सारमाथ का स्तम्भ चलाया था। सारनाथ स्तम्भ की चोटी के हिस्से पर जो सात फीट ऊंचा है चार शेर हैं जो एक दूसरे की ब्रोर पांड किये खडे हैं ब्रीर जिनके धीच में पत्थर का धर्मचक है। इस धर्मका में ३२ ती लियां रही होंगी। शेर एक ढांल पर खड़े हुये हैं जिसकी बगुलों पर चौबीत २ तीली वाले चार छाटे धर्मचक हैं जिनके बीच में एक शेर, एक हाथी, एक बैल और एक घोड़ा है। चाहे जीवनसादश्य की दृष्टि से देखिये और चाहे बादर्श की हिंह सं,यह जानवर और उनके सारे अंग ऐसे चातुर्य और कीशल से बने हैं कि इस कला की बराबरो संसार में कही नहीं हो सकती। पुराने समय में यहाँ भिक्षकों और सन्यासियों के लिये एवं मंदिरों के लिये पहाड़ियों की बड़ी चड़ानें खोखली कर के मवन बनाने की, दीवारों और गुफ़ा छत पर मूर्तियां छांट देने की भीर चित्र बनाने

की चाल भी बहुत थी। इस कला में हिन्दुओं के बराबर निपुणता किसी ने नहीं दिलाई। गया के १६ मील उत्तर बराबर नामक पहा-ड़ियों पर अशोक ने पेसी एक सुदाम गुफ़ा आजीवक सन्यासियों के लिये बनवाई थी। इस में दो कमरे हैं —बाहरी कमरा ३२ फ़ीट १ इंच लम्बा और १६ फ़ीट ६ इंच बौड़ा है और भीतरी कमरा जो क़रीब गंगलाकार है लम्बाई में १६ फ़ीट ११ इंच और बौड़ाई में १६ फ़ीट है। अशोक की बनवाई हुई दूसरी कर्णबौपार गुफ़ा में एक ही कमरा है, ३३ फ़ीट ६ इंच लम्बा और १४ फ़ीट बौडा। दीवारें ६ फ़ीट १ इंच जंबी हैं और महराबदार छत दीवारों से ४ फ़ीट ८ इंच जपर है। इस समय की गुफ़ाओं में मूर्तियां कम हैं, तथापि बराबर पहाड़ी पर लोमसऋषि गुफ़ा के नोरण या दर्वाज़े पर कुछ अच्छी मूर्तियां हैं।

अशोक के पोने दशरथ ने भी इसी तरह चट्टान में कई गुकायें बनवाईं। मैार्य सम्राटों के बाद इस कला में यह विकास हुआ कि

गुज़ाओं के भीतर सूर्तियाँ और खित्र बहुत वनने लगे और सूर्ति तथा चित्रकला परा-काष्टा को पहुँच गई। वम्बई और पूना के

बीब में कालीं गुफ़ा १२४ फीट ३ ईव लम्बी, ४५ फीट, ६ ईव बीड़ी और ४५ फीट कंबी है। इसके तीव हिस्से हैं, मध्यभाग के दोनों ओर पन्द्रह २ स्तम्भ हैं जिनके दूमरी ओर किनारियां हैं। प्रत्येक स्तम्भ झाठ कोने का है और प्रत्येक की बोटी पर बड़ी नक़्क़ानी की गई है। बोटी के हिस्से के पिछले भाग पर दो हाथी घुटने टेके हुये हैं, प्रस्येक हाथी पर एक पुरुष और एक को है या दो ख़ियां ही हैं; इनके पीछे घोड़े और बीते हैं जिनपर एक २ मादमी बैठा है। इस सारी निर्माणकला और मूर्तिकला की श्रेष्ठना का पर्याप्त वर्षान माबा की शक्ति के बाहर है। इतना ही कहा जा सकता है कि परधर

की मनुकाशी का ऐसा खप्रस्कार संसार में कहीं नहीं देखा गया।

मध्यद्विद की ग्वालियर रियासत में मीलसा के पड़ोस में चंस-नगर के पास ६ फीट ७ इंच ऊंची एक स्वी की मीयं काल की सर्ति मृतिं मिली है। यह बहुत इटी फूटी है जिससे श्रसली हर का पता ठीक २ नहीं लगता। पर शायद यह पक यक्षिणी की मृति है। स्त्री का आकार स्वामाविक है। बेस नगर के मीतर तेलिन की एक ७ कीट ऊंची मूर्ति और है। शायद यह भी मीर्यकाल की है यदावि निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें भी स्वाभाविकता इष्ट्रिगोचर है। यहां पेसी कुछ और मूर्तियां भी मिली हैं जा मौर्यकाल की या आस-पास की हैं। मधुरा अजायब्लाने की परसप्त की यक्षक्वेर मूर्ति मीयंकाल की है। श्रासन को मिला कर इसकी ऊंचाई ८ कीट ८ इंच है और सीने की चौड़ाई २ फीट ८ इंच है। यह एक घोती बांधे इये है, धोनी से ही सीने को ढके हुये है और एक हंसुबी पहिने है। मद्रास प्रान्त के गन्तूर ज़िले में कृप्णा नदी के किनारे भ्रमरावती या पुराने धरनिकोट नगर में एक बड़ा स्तूप to प्र तीसरी सदी में बनाया गया था। क्षमरावनी स्तव यह लगभग उन्नीसचीं सही के प्रारक्ष्य तक

क़ायम रहा पर उस समय पक मूर्ख ज़मीन्दार ने पत्थर लेने के लिये इसे बिल्कुल नष्ट कर दिया। इसकी बची बचाई सामग्री से और पुराने खित्रों से मालूम होता है कि यह पुराने समय की सर्बं अष्ट इमारतों में से था। कुर्सी से १३ १४ फ़ीट ऊंची और ६०० फ़ीट लम्बी खड़े पत्थरों की रेल थी। सारे स्तूप का क्षेत्रफल १६,८०० वर्ग फ़ीट था और सब जगह मूर्तियां ही मूर्तियां नज़र आती थीं। आदमी, जानवर, देवता,—स्वकिगत जीवन, सामाजिक

जीवन, इतिहास—आदि सब कुछ यहां परथर में संकित था। हिन्दुस्तान की पुराती शान का पूरा नाटक था। हर एक बीज़ जीवन की सत्यता से पूर्ण थी।

द्राविड सूर्तिकला के पुराने नमून बहुत कम मिले हैं। मद्रास प्रान्त के गन्त्र ज़िले में भिष्ठोलू स्त्प में जो पुर दिन्यन की म्हितिकला र्रं० पू० तीसरी सदी का है, बारो ओर संग्राम्य की जाली थी और बहुत सी मूर्तियां थीं पर वह सब हाल में नष्ट हो गई हैं। पर इसी ज़िले में जन्म्यपेट या वेटचोलू में इसी समय का एक स्तूप और है जिसकी मूर्तियां थोड़ी सी बच गई हैं। यह मूर्तियां उसी तरह की हैं जैसी भरदुत के स्तुप की या पिच्छम के गुका मंदिरों की ।

१. कला के लिये देखिये चार्कियोलाजिकल सर्वे चाफ इंडिया की वार्षिक रिपोर्ट । फ़र्मु सन कत हिस्ट्री चाफ़ इंडियन एंड ईस्टर्म चार्किटेन्चर बाव बहुत पुरानी हो गई है । पर देवल कृत एंशेन्ड इंडियन चार्किटेन्चर चौर इंडियन स्कड्म्चर एएड पेटिंग चौर ची० ए० स्मिम कृत हिस्ट्री चाफ़ फ़ाइन चार्ट ६न इंडिया एएड सीलोन देखिये । जर्मल चाफ़ इंडियन चार्ट एएड इंग्डस्ट्री में भी चच्छी सामग्री है । बहुत से लेख जर्मल चाफ़ दिरायल एशियाटिक सुमायटी चाहि की पत्रिक्षाओं में हैं । कुमारस्थामी कृत चाइ- डियक्स बाफ़ इंडियन चार्ट भी उपयोगी है ।

## दसबां अध्याय

## मौर्यकाळ के बाद।

हैं। पू॰ १८५ के लगभग बृहद्वध मीयं को हटा कर उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने पार्टालपुत्र की गद्दी पर शुंगवंश की स्थापना की। इस घटना राजनैतिक सबस्था से प्रगट होता है कि क्षत्रियों के अलावा और लोग भी कभी २ शासन करते थे॰। पुष्यमित्र ने ब्राह्मणधर्म का पक्ष लेकर बहुतेरे बौद्ध मठ जला दिये धौर भिक्षुत्रों को मार भगाया। उसने दे। राजस्य-मगध यक्त किये और इस तरह घोषणा की कि बाह्यसम्बर्म फिर सिर उठा रहा है । हाथीगुम्फा शिलालेख सं मालूम होता है कि इस समय भी छोटे मोटे राजा बहुत थे अर्थात बही पुरानी ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा प्रचलित थी। ई० पू० ७३ के लगभग शुंगवंश को हटाकर कारववंश पाटलियुत्र की गई। पर बैठा। इसके बहुत पहिले ही साम्राज्य टूट चुका था। कलिंग माहि प्रदेश स्वतंत्र हो गये थे। ई० पू० दूसरी सदी में ही पेर महाराज महामेघवाहन कलिङ्गाधिपति 事機事 खारवेल ने कलिङ्ग (उड़ीसा) को फिर बड़ी शक्ति बना दिया और हिमालय तक अपना डंका बजाया। इस जैन

<sup>3.</sup> दिष्पावदान, ए० ४३३-३४॥ तारनाथ ( श्रनु० काइफनर ) ए० ८१॥ कालिदास, मार्लिकानिसित्र श्रंक ५॥

र. जे॰ वी॰ भो॰ भार॰ एस॰ सितम्बर १९१४ पू॰ २०३॥

महाराजा ने बहुत से जैनमंदिर बनवाये, अविय सम्यासियों के लिये विशेष प्रवन्ध कराया पर ब्राह्मणीं को भी हाथी घोडा रथ सूचर्ण सुक इत्यादि दान देकर और खब भोजन कराके प्रसन्न रक्ता। राजधानी में गाना, बजाना, नाख, नाटक और उत्सव बहुत होते थे । इसी समय के लगभग दक्खिन की छोर शातवाहन-वंश ने ग्रणती प्रभुता इतनी

बढ़ाई कि ई० पू० २८ में काव्यवंश को उतार कर

पार्टलियुत्र पर अधिकार जमा लिया । शातवा-मांध हन या शातकाँग राजाओं के सिकों और शिला-

लंखों से मालूम हाता है कि इनके समय में भी ज़मीन्दारी संघशासन प्रचलित थाः भ्रमात्य, महामात्र श्रीर मंडागारिक इत्यादि श्रधिकारी प्रायः एक ही जुमीन्हार वर्ग से लिये जाते थे; दुप्तरों में लेखक इत्यादि भी बहुत थे। कुम्हार, जुलाहे, लुहार, बढई, कारीगर सीदागर इत्यादि ने अपनी २ श्रे शियां बना रक्खी थी जो व्यवसायों की देख-भाल, महाजनी श्रीर कुछ सामाजिक कार्य भी करती थी। राजा इन सब का बाहर करते थे और बाह्मण तथा भिक्षकों को जमीन वगैरह

दान करते थे । उधर उत्तर-पच्छिम में ई० पू० दूसरी सदी में यवनों का दौर-दौरा रहा । उत्तर-पश्किम ब्रीक और पार्धियन राजाओं के सिक्के साफ

१. हाथीगुम्का शिलाएं स जे॰ बी॰ बी॰ बार॰ एस॰ जिस्द ३। १९१७ ई०। भाग १ पृष्ठ ४२५-५०१ ॥ एवं जिल्द् ४ । १९१८ ई० । पृष्ठ ९६-९८ ॥ ई० भाई १० परिशिष्ट ॥ भाकियोलाजिकल सर्वे विवोर्ट १५२३ ॥

२ कारवर्षश के लिये देखिये पातिरा, डिमैस्टीज़ बाफ़ दि कलि एत पूर ७१ ॥

३ रैप्सम, कीइन्स चाफ दि बान्ध्र, वेस्टर्न सेट्रेप, श्रेकटक एण्ड बोधि डिनैस्ट्रीज़ । रा॰ गो॰ मंडारका, बालीं हिरदी काफ दि दक्खिन ॥ दे॰ रा॰ मंडारकर, ई० ए० ४७ पु० ६९ इत्यादि । ई० ए० ८ पु० ८२-८८ स्त्रहर्स नंद ११६६, ११६७, ११६५, ११८० ॥ ईंद आईंद १४ नंद ९ ॥

बताते हैं कि यह विदेशी हिन्दूधमं और सभ्यता के नीचे सिर भूका रहे थे, और ब्राह्मण या बौद्ध मत की स्वीकार कर रहे थे। मिनेन्डर जिसने ई० पू० १५५-५३ में काठियाचाड़ से मशुरा तक देश अपने अधिकार में कर लिया और पोटलिपुत्र तक हमला किया एक प्रसिद्ध बौद्धप्रन्थ मिलिन्द्पन्हों में मिलिन्द नाम से धर्म के प्रश्न करता है। पहिली ईसवी सदी के लगभग सुराष्ट्र (का-िटयावाड़) और आस पास के प्रदेशों में विदेशी क्षत्रप और महा-क्षत्रपों ने अपने राज्य स्थापित किये पर बहुत जल्द उनकों भी

हिन्दू सभ्यता ने हुज़्म कर लिया। जूनागड़ चट्टान लेख से प्रकट है कि इनका शासन भी बाक़ी हिन्दुशासन के सिद्धान्तों का अनु-

सरण करता था; राजा मंत्रियों की सलाह लेता था; मंत्री स्वतंत्रता से राय देते थे, कभी २ राजा का विरोध तक कर जाते थे। नह-पान के दामाद उपवदात ने देवताओं और ब्राह्मणों को १६ गांव दिये थं, पक नाल ब्राह्मणों को साल भर तक रोज़ भाजन कराया था; सराय, कूप, तालाब, बाग़, घर, प्याऊ, सभाभवन इत्यादि मजा के लिये बनवाये थे; पक गांव सब धर्मों के सन्यासियों की पालना के लिये नियत किया था। यहां भी व्यवसायियों की श्रेणियां धीं जैसे कि गांवद्धंन में २००० जुलाहों की एक श्रेणी थीं और १००० जुलाहों की पूसरी श्रेणी थीं जो महाजनी भी करती थीं । पहिली दूसरी ईसवी सदी में उउजैनी, मधुरा, तक्षशिला, किपश इत्यादि में भी क्षत्रप शासन सुराष्ट्र का सा ही था।

सुराष्ट्र

वेवन, हाडम् माफ् सेल्युकम । राजिसम, सिक्मध घोरिएटल मानकीं ।
 विटिश स्यूजियम की इंडे। पार्थियन सिक्कों की फेहरिस्स ॥ केश्मित्र हिस्ट्री आफ् इंडिया १ पृ० ५४०-६२ ॥

२, ई० चाई० ७ मं० ७ ॥ ८ मं० ८ ॥

इसी समय उत्तर-पश्चिम में विदेशो यु वो जाति के कुशानवंश ने श्रपना शाधिपत्य जमाया जिसके राजा श्रपने को महाराजा राजातिराज कहते थे। इस प्रमय शास साम्राज्य में जो हिन्दुस्तान के बाहर भी फैला हुआ था, ब्राह्मण, बीद्ध, पारसी और ग्रीक सभ्यताओं का संघर्षण इसा। एक दूसरे पर उनका प्रभाव पड़ा; उदाहरणार्थ, गांधार मृतिकला और महायान बौद्धधर्म अनेक सभ्यताओं के परिगाम हैं। इस बंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने बौद्धधर्म तिब्बत और चीन में फैलाया जहां से वह कोरिया, जापान, मंगोलिया, मंचूरिया में भीर थोडा सा साइबीरिया तक फैल गया। राज्य में धार्मिक सहनशीलता वैसी ही थी **क**निष्क जैसी भ्रन्य हिन्दू सरकारों में। कनिष्क के कुछ सिकों पर शिव की मूर्ति है। यूची इतिहास से भी सावित होता है कि हिन्दूसभ्यता में विदेशियों को हिन्दू बनाने की बड़ी प्रवल शक्ति थी । कानिक के दरबार के सब से बड़े कवि अम्बवांव ने संस्कृत में इस्वरित, मौन्द्रनन्द्म्काव्यम् इत्यादि प्रम्थ रचं जिनमें संस्कृत काव्य का पहिला उदाहरण मिलता है। यञ्जश्ची नामक प्रन्थ में सेलक ने जा शायद अभ्वघीष ही था वर्णव्य-बस्था पर हमला किया है और जोर दिया है वाश्वयोष कि सब श्रादमी जीने मरने में, रंज व खुशी में, एक से ही हैं। शारद्वतीपुत्र प्रकरण में, जिसका नाइपत्र लेख हाल

१, रैप्सन, केम्ब्रिज (इस्ट्रो चाफ़ इंडिया १ ए० ५६३-९२ ॥ र० दा० बनर्जी, चाई० ए० सन् १९०८ ए० २५-७५ ॥ चाकियोलाजिकल सर्वे (रिपोर्ट, ३ ॥ हिन्दुस्तान के प्रीक चौर सिधियन राजाओं के सिक्कों का बिटिश स्यूज़ियस सूचीपत्र ॥ पंजाब स्यूज़ियस के सिक्कों का स्वीपत्र ॥ वे० चार० ए० एस० १९०९ ई० ए० ६४५ ॥

में ही तुर्फान में मिला है, कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय से उपदेश ले सकता है, नीच ब्राह्मी भी दवा दे तो फायदा करती है। ब्राह्मधीय से यह भी मालूम होता है कि लियां की स्थतंत्रता में कुछ फुर्फ़ ब्रागया था। शायद, इसका कारण विदेशी कियों का पर ब्राक्मण थे। सदा की तरह खियों को ब्राह्म कपड़े, माला, जेवर वगैरह का बहुत शीक था और वेषभूषा में वह बहुत समय खर्च करती थीं। इस समय

था और वेषभूषा में नह पहुत समय ख़च करता था। इस समय उत्तर-पिक्छम से मीक या वैक्दियन लड़िकयां ख़रीद कर महली में रक्षक के काम पर नियुक्त की जानी थी।

इसरी ईस्वी सदी से हिन्दुस्तान का इतिहास फिर अन्धकार मं प्रवेश करता है। तीसरी ई० सदी की राजनैतिक घटनाओं के बारे में प्रायः कुछ क्षा मध्येकार नहीं मालूम है। पर साहित्य से साधारण परिस्थितियों का कुछ पता लगता है। ई० पू॰ श्रीधी सदी से लेकर सानवीं ईस्वी सदी नक श्रवीत् हिन्दू सभ्यता के उत्कृष्ट काल के पूरे हजार बरस नक हिन्दुस्तान में मुख्य धर्म तीन थं-बीद, जैन और ब्राह्मण-जा भिन्न २ प्रदेशों में प्रधान थे । सारे देश की दृष्टि से बौद्धधर्म प्रधान था पर ब्राह्मता धर्म भी हमेशा जीता जागता धर्म रहा। मीर्यसाम्राउय के नाश होने के बाद ब्राह्मण-भागिक स्थिति धर्म ने फिर बहुत से राजाओं का सहारा पाया । गौतमीपुत्र शातकर्षि ने चर्णाश्रम धर्म स्थापित करने का दावा किया है। ब्राह्मण साहित्य की धारा यों तो कभी न टूटी थी पर अब घह बडे वेग से बहने लगी।

<sup>1,</sup> अश्वयोष, बुद्ध परित ३। १३॥ इत्यादि

भीर्यसाम्राज्य के पतन और गुप्तसाम्राज्य के उत्थान के बीच में संस्कृत में अनेक धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और बहिसे धर्मशास्त्र दूसरे प्रन्थ बने जिनमें से बहुत से नष्ट हो गये हैं पर जो बच रहे हैं वह धर्म, समाज, उद्योग

स्यापार इत्यादि पर बहुत प्रकाश डालते हैं। याद रखना चाहिये कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र सिद्धान्त के प्रन्थ हैं, स्यवहार के नहीं और उनके कोई २ रचयिता संसार से बहुत जानकारी भी नहीं रखते थे। पर उनके धनाये हुये नियम बहुत मनोरखक हैं और ग़ौर से पढ़ते पर कुछ २ पता लग जाता है कि लोग उस समय कैसे रहते थे। जैमिनीय न्यायमालाधिस्तर में माधवाकार्य का कहना है कि स्मृतियों ने यिखरे हुये वैदिक सिद्धान्त और उपदेश संप्रह किये हैं। पर सच यह है कि उन में पीछे की बहुत सी बातें शामिल हैं। सचले प्रामाणिक धर्मशास्त्र है मनु का जो दूसरी ईस्वी सदी के

लगभग रवा गया था रे, जिसमें लुप्त मानव-मनु धर्मसूत्र के झंश अवश्य ही सम्मिलित होंगे भीर जिसमें भिन्न २ सिद्धान्तों श्रीर व्यवहारों

की मिलाने के प्रयोजन से कभी २ परस्पर विरोधी बात कही हैं। वर्णाश्रमधर्म पर मनु ने बहुत से नियम बनाये हैं और जीवन

की छोटी से छोटी बातों को भी सिद्धान्त के बणांश्रम भ्रमुसार चलाने का प्रयत्न किया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, देवता हैं, विद्या ही उनका व्यसन है

पर आपत्ति में वह खेतीबारी कर सकते हैं। श्राद्ध में न बुलाये जाने वाले ब्राह्मणीं की फ़ेइरिस्त से खाबित होता है कि उस समय कुछ ब्राह्मण नट, नर्तक, गायक, महाजन, किसान, सीदागर,

मतु के समय के किये बुहुकर भीर वर्नेक के अनुवादों की भूमिकाएं, भीर जीकी कृत ली ए'ड कस्टम भीर हिन्दु का बाफ प्राप्त के देखिये।

तीर कमान बनाने बाले, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय बैल रखने वाले, मुर्दा ढोनेवाले, कृषाई वगैरह भी धे । मनु ने कारीगरी का अपनान किया है और शूद्रों को विद्या और ऊंचे स्थान का निषेध किया है।

मनु शिष्टाचार और ज्ञास्मतुष्टि को भी कानून का दर्जा देते हैं श्रीर भागे चलकर यह भी कहते हैं कि राजा को न्याय में देश, जाति और कुलों के रीति-राजप्रयन्थ रिवाज के। मानना चाहिये । मनु ने राजा को देवता माना है और दएड के द्वारा धर्म की स्थापना का आदेश किया है। कारीगर, सीदागर, वैद्य इत्यादि सब के व्यवसायों पर राजा का कानून बनाने चाहिये। तथापि मन से ही सिद्ध होता है कि इस काल में भी, धर्मसूत्रों और जातकों के समय की तरह. व्यवसायिक आत्मशासन बहुतथा। मतु के अनुसार, राजाको बादेशिक शासन, चीजों के दाम, नाप और वज़न सब नियत करने बाहिये। जो वैद्य रोगी को शति पहुँचापं उनार जुर्माना करना चाहिये। राजा को श्राह्मण पुराहित के श्रलावा सात आड मंत्री रखने चाहिये और रोज़ उनसे लड़ाई, सुलह, आयव्यय इत्याहि पर सलाह करनी चाहिये। परराष्ट्र सम्बन्धों के लिये होशियार दुत हो रा चाहिये । सान, मास, वाज़ार, गोदाम इत्यादि के प्रवस्थ के लिये और अफ़सर होने चाहिये। सभा, सराय, बागु, नाटकगृह, चीराहे, जंगल, शराब और भोजन की दूकान, वेश्याभवन, तमाशे,

१. मजु १।२१,८९,९१,९६,९८,१००-१०१॥२।२२४॥३।१५१ हत्यादि भाभ ॥ ६।३४-३७॥ ९।३१३-२३ ॥१२ ।८८-९०॥

र, मनुरायण, १६८॥ दे११३, ६५४-६७॥४१४६, ६१, ८१॥५१ ६३-८४॥८१२०, २२, ४१८॥

३, मनुराश्यादाइ,८,४६॥

मन्दिर के बुश इत्यादि पर सिपाहियों का पहरा रहना खाहिये। मारेशिक शासन का आधार गांव है जिसका प्रयन्ध मुखिया की करना चाहिये। दस, बीस, सौ और हज़ार मारेशिक शासन गांवों के समूहों पर अधिकारी होने चाहिये जिनको देतन के तौर पर ज़मीन दी जाय। सब अधिकारियों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिये और घूसक़ोरों को जायदाद ज़न्त करके देश निकाला देना चाहिये।

ज़मीन की पैराबार का १, १ या १ कर कप में लेना चाहिये, पशु और सोने की कीमत से १०, पेड़, मास, शहद, घी, सुगन्ध, मसाले, फूल, फल और चमड़े के सामान, मिट्टी के वर्तन और पत्थर की चीज़ों पर १, विकी की चीज़ों पर १, और हाथ से काम करनेवालों से

> महीने में एक दिन की मेहनत । इसके आलावा का ज़मीन के नीचे से निकलने वाली दौलत का आधा हिस्सा राजा की और आधा आहाओं

को मिलना चाहिये; माल की गाड़ियों से कुछ कर लेना चाहिये; लावारिस जायदाइ राज्य की है। पर विद्वान ब्राह्मणों से, सत्तर बरस के ऊपर बुड्ढां से, श्रंधे श्रीर लंगड़ों से कोई कर न लेना चाहिये।

म्यायालय में राजा को ब्राह्मणों की सहायता से या राजा की ग़ैरहाज़िरों में ब्राह्मण न्यायाधीश को और न्याय तीन ब्राह्मणों की सहायता से घटना, अभि-युक्त,समय, गवाह इत्यादि सब की परीक्षा कर

१. मसुण । इ-१२, ३७-६८, १४५ ५१, १४-२४, ८०-८८, १४४ ॥ इ । १३४-३६, १४३ ॥ ८ ! ३०२, ३८६, ४०१-४०३ ॥ ९ । २५६-६०, ३०४, ३०२, २६४-६६, २७२ ॥ ११ । १८, २२ २३ ॥

२. मनु । ११३-४४ ॥ ९। २३४ ॥

इ. मनु ७ । १२७-३८ ॥ ८ । ३०-४५, ३९८-९९, ३९४, ४०४-४०७ ॥ ९। ४४ ॥

के सत्य का पता लगाना चाहिये। खेत या गांव की सरहदों के सुक् दमा में पड़ोसियों की सहायता लेनी चाहिये। दंड बारतरह का है— खेतावनी, डांट, जुर्माना और शारीरिक दण्ड'। जनता पर और न्या-याधिकारियों पर नज़र रखने के लिये बहुत से जासूस होने चाहिये'।

समस्त प्रागामी ब्राह्मण साहित्य पर मनु का प्रमाव दृष्टिगोचर
है। उनके राजनैतिक सिद्धान्त भी बहुत से
बिच्यु लेखकों ने जैसे के तैसे रख दिये हैं। उदाहरसार्थ, तीसरी इंस्टी सही के लगमग विष्णु

ने अपनी भाषा में मनु के नियम दुहराये हैं।

मनु के बाद सब से अधिक प्रभावशाली धर्मशास्त्र याइबर्क्य का है जो शायद चौथी ईस्वी सदी के लगभग रचा गया था।

याझवल्क्य धर्म के चौदह स्थान मानते हैं— बाइवस्का पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, चार वेद श्रीर द्वः अङ्ग। संशय हो तो वेद, धर्मशास्त्र

के पंडितों के परिषद् से या उनके अभाव में केवल एक सब से बड़े पंडित से ते कराना चाहिये।

परिषद्व जान पड़ता है कि हिन्दूराज्यों में शंकासमा-धान के लिये विद्वानों के परिषद्व बराबर

हुआ करते थे। उनसे एक बड़ा प्रयोजन यह सिद्ध होता था कि कानून समय की प्रगति के बहुत पीछे न पडता था। धर्मशास्त्र पर

१, मनु ८ । ४८-५०, १-२, ९-११, २०-२१, २५-२६, ७१-१२३, १२७ ३०, ४३ ॥

१ मनु ७। १२२, १५४॥ ९, २५६, २९८॥

इ. देखिये विष्णु १। ४०॥ २।२-३, ५-३६, ६५-६०, ९८॥ ३। ४-६, १६-१७, २१, २३-३२ ५५-६४ ॥ ५।५०-५२ ॥ ६।२०॥ १०।१३ ॥ २४। १-८॥ २६।४-१॥ न्याय के लिये, ५।६० १९५॥ परीक्षाची के किये ९।५-३२ ॥ १०-१४ ॥

बहुत ज़ोर देते हुये भी हिन्दू लेखक यह मानते हैं कि व्यवहार में और बातों का भी विचार रखना चाहिये। याज्ञवरूष्म मानते हैं कि आत्मतुष्टि भी धर्म का एक स्थान है। देश, कुल और जाति के रीति रिवाजों का भी आदर राजा को न्याय राजा के क्षंच में करना चाहिये। राजा को हर तरह से प्रजा की बढ़ती करनी चाहिये और रक्षा के लिये बहुत से किले बनाने चाहिये। याज्ञवरूष्म के अन्य राजनीतिक सिद्धान्तों में कोई नई बात नहीं है। सामान्यतः यह मनु से मिलते ज़लते हैं। पर हिन्दू कुग्नून में आज तक याज्ञवरूष्म का बड़ा

विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक टीका लिखी जिला किताक्षरा जिलामें दायभाग इत्यादि की ऐसी व्यापक और विशद विवेचना है कि वह अनेक प्रदेशों में अवतक प्रामाणिक मानी जाती है।

महत्त्व है। कारण यह है कि याह्ववल्क्य स्मृति पर आगे चल कर

हिन्दू साहित्य में जीवन के चार उद्देश्य माने हैं—धर्म, अर्थ, काम, में। अर्थ सिसे धर्मशास्त्रों के साथ २ मर्थशास्त्र आर्थशास्त्र, कामशास्त्र, और मोक्षशास्त्र भी रचे गये जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गये हैं। कोई २५ वरस हुये इक्लिन में एक अत्यंत महत्त्व पूर्ण अर्थशास्त्र मिला है जो खाणक्य, कौटिल्य या कौटल्य के नाम का होने से बहुधा ई० पू० चौथी सदी के चन्द्रगुत मौर्य के मंत्री का समका जाता है पर जिसका समय बास्तव में अनिश्चित है। शायद दूसरी

१, याज्ञवहस्य १ १ इ.-५, ७, ११ ॥ २ । ३०, ३०५ ॥ १३ । ३०९-१३, ५२० ४१, ३४४, ३५३-६९, ३६४-६८ ॥ १६ । २० ॥ १८, ४-५, १२ ॥

तीसरी ईस्वी सबी का होगा'। अर्थशास्त्र में सब जगह ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा का प्रतिविम्ब, है, साम्राज्य बढ़ाने की आकांक्षा है और शत्रुओं को बस में करने के लिये परराष्ट्रनीति में मंडस के नियम बना कर पास वालों से बैर, उनके पास वालों से विश्वता

और तत्पश्चात् मित्रता, शत्रुता या उदासीनता मंहरू का विस्तारपूर्वक विधान है। विजय होने पर अधीन राजाओं को घरेलू मामलों में

स्वतंत्रता देनी चाहिये, उनका सन्मान करना चाहिये पर उन पर हमेशा नज़र रखनी चाहिये और साम दाम दएड भेद—सच भूंड—सब उपायों से उन को अधीन रखना चाहिये । मनु, विष्णु, और याहबदन्य इत्यादि धर्मशास्त्रों में और कामन्दक इत्यादि नीतिसारों में भी इसी तरह के उपदेश हैं ।

१. भिश्व २ मतों के लिये देखिये शामशास्त्री, गवपितशास्त्री सौर जौली के सस्कृत्यों की भूमिका। जैकोबी, आई॰ ए० जून खुराई १९१८॥ जा॰ यसवाल, हिन्दू पालिटी, परिशिष्ट, ३ प्र० २०३ १९ ॥ रा० गो० मंदारकर, पहिली पूर्वो परिवृद्ध की कार्यवादी, पूना, १९२०॥ विटरिनज़, कलक्सा स्वृद्ध, १९२४॥ कीथ, जे० सार० ए० एस० १९१६ ए० १३०-३८॥ सस्कृत साहित्य में सर्थशास्त्र के वस्लेखों के लिये देखिये कामन्दक, गीतिसार, १ ॥ ४-०॥ वृण्डित्, वृजकुमार चरित, २ । ८॥ जैन निवृत्त्र ॥ सोमदेशपूरि गीतिवावधास्त्रम् ॥ वाग्यस्त, कात्म्बरी ॥ हेमचन्द्र, स्विधान चिन्तामित्य ( खम्बई ) ए० ३४ सीर यादव प्रकाश, वैजयन्ती, ( सं० स्रोप्ट ) ए० ९६ । कोटस्य को द्रामिल मी कड्ने हैं। शिलाकेसों के (ई० साई० १६ म० ७) के सञ्जार कीटस्य की स्रोक्षा कीटस्य का प्रयोग ज्यादा ठीक है।

२ बर्धतास्त्र ( स॰ शामतास्त्री ) ७। ए० २११---३१९, ३८०, ४०७

इ. सतु ७ । १०४, १२२, १२४, १५८ २०० ॥ ९ । २५२, २९८ विद्यु, इ. ॥ ४७-४९ ३५ ॥ याश्यक्वय १३ । ३२१, ३५३ ॥ कामन्द्रक ८ । १६-१०, २० ॥ ९ । २-२१, ४५, ७५ ॥ १० ॥ ८-२२॥ १० । २-३ ॥ स्निपुराय २४० ॥

कीटल्य के मतानुसार राजा को प्रजा के लिये सब कुछ करता बाहिये। जंगल साफ करा के, नये गांव बसा कर, बढ़ श हुई आबादी के लिये उपनिवेश बना गाउस के क्यांच्य कर मार्थिक मवस्था सुधारनी चाहिये। श्रदाल के समय शिकार करा के. श्रद्धे स्थानों में लोगों का ले जाके, मूल कन्द फल इत्यादि बोकर, अमीरों पर भारी कर लगा कर और पडांसी राजाओं से दाया ला कर लोगों की जान बचानी चाहिये। उद्योग ब्या-प्राधिक प्रयत्न पार में कीटल्य ने राजा को चीजों के दाम तै करने का, उनकी विकी के लिये बाज़ार बनाने का, और लगभग हर पक चीज पर नियत कर लेने का उपदेश दिवा है। राजा को राजमार्ग, राष्ट्र मार्ग इत्यादि और सब तरक आदमा और जान-वरों के लिये सहकें, पगडंडी वगैरह बनानी चाहिये । बीमारी, बहिया, सांप, डीडी सर्ग इत्यादि सब आपत्तियाँ से जनता की रक्षा भौतिक और आधिभौतिक उपायों के द्वारा करनी चाहिये। राजा को नियम और उपदेश के द्वारा प्रयक्त करना चाहिये कि गुरु-शिष्य और प्रत्येक घर में पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-पहिन, चवा मर्ताजे वीति सं रहें। भनाथ, बूढ़े, कमजोर, गरीव भीर विपत्ति-ग्रह्म ग्राइमिर्यो की मदद राज्य की करनी चाहिये। कीटल्य से यह भी पता लगता है कि उन दिनों विधवाश्रों का व्याह होता था और रोग या निर्देशता भरण पोषण इत्यादि के कारत स्त्री या पुरुष एक इसरे को तलाकु दे सकते थे। विश्ववा ब्याह और तलाकु दोनों ही राज्य

१, व्यर्थनास्त, प्रः १६१ १८, १४४, २०६-२०१, २२७, ३०, ४७-४९, ५४, २९८॥ '२ वर्षशास, प्रः २०५-२०८॥

को मान्य थे । यह भी मालूम होता है कि बहुत से वर्गों में ज्याह बहुधा बड़ी अवस्था में होता था और ज्याह के पहिले युवक और युवती एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे। कीटल्य ने वेश्या, सट, नाटक, जुआ, शराब, इत्यादि पर बहुत से नियम दिये हैं, बग बनाये हैं, दाम था फ़ीस नियत की है, उन सब के लिये अध्य-

श्रों का प्रबन्ध किया है और उनकी भामदनी

निरीक्षण पर भे या पसा ही कर लगाया है । की-टिलीय अर्थशास्त्र में राज्य के कर्तब्यों की कोई

सीमा नहीं है। शायद उन दिनों राज्य की श्रोर से कार्यवाही भी बहुत की जाती थीं। जान पड़ता है कि इस समय राज्य की श्रोर से सोना चौदी लोहा इत्यादि की खानों का प्रवन्ध होता था श्रीर समुद्र से मोती वगैरद निकाले जाते थे। इनके यारे में भी कीट-

स्य ने बहुत से नियम दिये हैं। राज्य के

शास की कार्यवाही बहुत से कारखाने थे जिनमें सैकड़ी स्त्री पुरुष काम करने थे और जिन का प्रवस्थ

कोष्ठागार इत्यादि अक्सर रखते थे। इसी तरह राज्य की श्रीर से नाव श्रीर जहाज भी चलते थे।

राजा के लिये कीटल्य ने दिन रात का कार्यक्रम बनाया है
जिसके अनुसार अधिकांश नमय मंत्रियों से
राजा सलाह में, अधिकारियों से मिलने में, दूरों को
आड़ा देने में और सेना के निरोक्षण में ध्यतीन
करना चाहिये। पुराने अर्थशास्त्र लेखकों में मनु ने १२, बृहस्पित
ने १६ और उशनस् ने २० मंत्री रखने का आदेश किया था पर

१. षार्थशास, ए० ४०-४८, ११९, २१ १२४ २५, २५३-५०, १८३-८४, १९७ १९९, २३२-३५, २२८-२२, ॥

२ अर्थशास, प्र• १३-१ ९, ९४-३०१, ११३-१५, १२६ २८ १४०-४३ ॥

कीट उप की राय है कि जितने भाषश्यक ही उतने मंत्री रखने चाहिये। मंत्री ऊंचे कुल, चरित्र और बुद्धि के होने चाहिये। पुरोहित के अलावा मुख्य मंत्री हैं सेनापति, समाहती (कर इकट्टा करनेवाला), निधा-मंत्री यक और सम्निधाता (ख़ज्ञ श्री), कार्मान्तिक ( कार्यालयों का निरीक्षक ), नायक ( पुलिस का अध्यक्ष ) इत्यादि। इनके तीचे खेती, पशु, नाप बांड, ब्यापार, जहाजु, खान, कर, शराब इत्यादि महक्रमों के अध्यक्ष थे और उनके नीचे बहुत से कर्मचारी, लेखक इत्यादि थे। सेना के खास महकमे थे-हथियार, हाथी, घोडे. रथ भोर पैरल । सरहरों का प्रबन्ध अन्तपाल करते थे, और दुर्ग-पाल किलों का । जिलां में प्रदेष्ड, नगर में नागरक और गाँव में गोप का प्रबन्ध था। इण्डवाल या प्रशास्तु न्याय करते थे। इनके अलावा बहुत से दृत थे। दरवारों में दीवारिक, अन्तर्वासिक, बहुत से पंडित. गायक, इत्यादि २ थे। वेतन ४८,००० पण से ले कर १०० पण तक थे। आवश्यकता पडने वेतन पर सरकारी नौकरों को और भी सहायता मिलती थी और मरने पर कुछ के परिवारों को पेन्शन दी जाती थी। अन्यत्र कीटल्य के कथनों से जान पड़ता है कि फ़ीजदारी के मुक्तदमे अधिकतर कण्टकशोधन और इसरे

ामलता था आर मरन पर कुछ क पारवारा का पन्त्रान दा जाता थी।

हान्यत्र कीटल्य के कथनों से जान पड़ता है कि फ़ौजदारी के

मुक़दमे श्रिषकतर कण्टकशोधन और दूसरे

न्याय

मुक़दमे धर्मस्थीय न्यायालयों में फ़ैसल होते
थे। ज़्यादातर तीन न्यायाधीश होते थे।

लेखक मुद्दर्श, मुद्दालय और गवाहों के बयान लिखा करते थे।

जासुस भी बहुतेरी बातों का पता लगा देते थे।

सेना में देशी, विदेशी, पहाड़ी, जङ्गली, इत्यादि सब ही तरह के लोग रख लिये जाते थे। बहुत से सिपाडी इस, दो सी, चार सी, और झाठ सी गावों के प्रदेशों के केन्द्रस्थलों में संप्रहरा, खारवाटिक, द्रोसमुख और स्थानीय क़िलों में रकने चाहिये। कीटस्य कहता है कि ब्रायश्यकता

पड़ने पर राजा श्रेणियों का धन ज़ब्त कर धर्मद्दीन राजनीति सकता है भौर भोजा देकर प्रजा से बहुत सा इच्य वसल कर सकता है । राजनीति में

कौटल्य की धर्म और सदाचार की पर्याह नहीं है। राज्य का धन और बल जिन उपायों से बढ़े वह सब ठीक है। यूरोपियन लेखक मेकियावेली की तरह कौटल्य भी धर्महीन राजनीति का पोषक है।

प्राचीन भारत में कम से कम बीस अर्थशास्त्र बाईस्ट्रिय कर्थशास्त्र रचे गये थे पर कौटल्य के सिवाय केवल एक और अर्थशास्त्र का पता सगा है। यह बहुत

छोटा है और बृहस्पति के नाम से है। उसके कुछ अंश ६-१० ई० सदी के जान पड़ते हैं पर उसमें भी कौटल्य के से पुराने विचार हैं। पक जगह कहा है कि जहां आचार और धमं का विरोध हो वहां आचार को मानना चाहिये। मंत्रिमएडल में मन की पकता का प्रयक्त करना चाहिये। गाविक और सैनिक रक्षा का प्रयन्त पूरा पूरा होना चाहिये और सुभीते, अपराम और उन्नति के लिये राजा को सराय, मिन्दर, तालाब और पाठशालाएं बनानी चाहियें। वाहं शस्य अर्थशास्त्र चहुन महत्त्व का नहीं है पर कीटिलीय अर्थशास्त्र का प्रभाव संस्कृत साहित्य में बहुत जगह दिलाई पड़ता है। अर्थशास्त्रों का

अधिशास्त्र ६०, १३-४५, ५४, ७०-७५, ८९ १४३, ६४-७०, ६२, १६०-६५, १९९-२००, २०३, २०५-२०८, २९८, २२२-२४

वार्हस्पत्य स्त्र (सं० एफ० डब्स्यू० टामस) १। ४-५, ४६-४८, ५२॥
 २।५१-५२, ५४॥ ३।१८, २६ २७, ३८, ४९, ५३-५५, ७६ ७८॥ ४। ३७,
 ३०, ३६, ३६, ४६ ॥ ३।४॥

प्रमात्र इतना बड़ा कि पुराखों में धर्मतास्त्र की प्रधानता स्थापित करने की खावस्यकता हुई।

७८ वीं ई० सदी के लगभग कामन्दक ने नीतिसार में कीडक्य के बहुत से सिद्धान्त पद्य में लिखे'। इनका कामन्दक इत्यादि भी प्रचार बहुत हुआ और यह अनेक संस्कृत लेखकों और टीकाकरों ने उद्दश्न किये हैं। कामन्दक ने कीटल्य की बहुत सी बातें छोड़ दो हैं। शायद बहु ७-८वीं ई० सदी के अनुकूल नहीं थी। १० ई० सदी में शंकरार्य ने कामन्दक पर एक टीका रची। उसी समय के लगभग दिक्खन में सोमन्दक पर एक टीका रची। उसी समय के लगभग दिक्खन में सोमन्दक प्रदिन कुछ तो कीटल्य के और कुछ दूसरों के सिद्धान्त लेकर नीतिवाक्यामृतम् रचा। अग्नि और मत्स्य पुराखों में भी कामन्दक के बहुत से अंश उद्दश्न हैं।

कौटल्य इत्यादि ने अपने संगठन के सिद्धान्त बहुत कुछ व्यव-हार के आधार पर बनाये हैं—यह कई बातों पुर इन्थिन सं साबिन है। एक तो यह सिद्धान्त २-३ ई० सदी से अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण, नीति-शास्त्र, काव्य, कथा—सब जगह मिलते हैं। दूसरे, धुर दिक्खन के नामिल साहित्य से २-३ सदी के बारे में जो बातें मालूम होती हैं बह कौटल्य इत्यादि की सी हैं। इसी समय (मद्रास के निकट) मयला-पुर के किंव तिरुवल्लुवर ने अपना मुख्याल विरुवल्लुवर या कुरल रखा जो अब नक तामिल साहित्य के सब से बाब्से प्रश्वीमें गिना जाता है और

१. ज़ास कर देखिये नीतिसार, १।२-७, ११-१४, २१-६० ॥ २।६१-७१ ॥ ४।३३॥ ५।३७॥ ७।१-२॥ २२।९३॥ ३१।५४ ६८।

देखिये कनक समाइ (पिछ्छे), "तामिएस एट्टीन इन्ह्रेड ईयर्स एगी" सासकर पु॰ ११०-१२, १२६,

जिसका प्रभाव सारे तामोलकम् पर १८०० बरस से ख़ूब ही रहा है। इसमें राजा को जो उपरेश दिया है और जो राजप्रवन्ध बत या है वह कौडल्य से बहुत मेल खाता है'। इस समानता से कभी कभी तो ख़याल होता है कि कहीं कौडल्य भी तो दिक्खन का नहीं है पर अर्थशास्त्र के बहुतेरे उल्लेखों से इस धारणा का खण्डन हो जाता है। तो भी यह साफ़ ज़ाहिर है कि इस समय हिन्दुस्तान के उत्तर में और दिक्खन में संगठन के पक से ही तस्त्र मचलित थे और एक से ही सिद्धान्त ग्रन्थों में लिखे गये। पर यह वह देना ज़करी है कि परराष्ट्रनीति में जिस दम्म की सलाह अर्थशास्त्र इत्यादि

ने दी है उसका समर्थन सब लेखकों ने नहीं धारंदेन किया। उदाहरणार्थ, इसी समय के तथा राज्य बीद्ध लेखक आयंदेव ने ध्यक्ति के जीवन में सब जगह सत्य और सदाचार के पालन पर ज़ार दिया है। उस का प्रस्थ चतुःशतिका धर्महीन राजनीति का निराकरण करता है। इस प्रकार इस काल में राजनैतिक इतिहास की कसी में भी राज-

नैतिक संस्थामां का कुछ पता लगता है। निकर्ष भाग्यत्रश, इधर राजनीति पर बहुत से लेखकां ने रचनाएं कीं। राजनीति के सम्बन्ध में हो

षातें स्पष्ट प्रगद होनी हैं—एक तो शासन का संगठन यहुन अंचे दर्जें तक पहुँच गया था। दूसरे, राज्य के कर्त्तज्य यहुन यह गये थे। कृषि, उद्योग, व्यापार, समाज, रीनि, विद्या, शिक्षा, साहित्य, कला—जीवन का कोई श्रंगन था जिसकी स्थिरना या उन्नति के लिये राज्य की श्रोर से प्रयत्न न होता हो। हिन्दू सभ्यता के विकास में राज्य सदा से एक बड़ा भारी कारण था। जीवन के अनेक श्रींगों से राज्य का

९ देखिये, तिरुवस्तु पर, कुग्स ( अनु । साज़रस ) ४००-७०० ॥

२ चतुः शतिका, पु० ४६२-६४ ॥

सम्पर्क रहा था। पर १०पू० बौथी सदी से यह सम्पर्क और भी घनिष्ट हो गया और राज्य की सहायता से खारों ओर बहुत से परिवर्तन हुये।

## सामाजिक सिद्धान्त

मीयं युग और गुप्त युग (चीथी ईस्वी सही) के बीच में सामाजिक श्रादशं और आचार पर भी बहुत सामाजिक निवानत विचार हुआ और बहुत से प्रन्थ लिखे गये। इसका एक कारण यह था कि ब्राह्मण धर्म किर प्रवल हां रहा था और समाज के लिये किर से कृतनून बना रहा था। यां तो ब्राह्मण लेखक संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद् और धर्मसूत्र की दुहाई बरावर देते हैं पर वह बहुन सी नई वार्ते लोका-चार के आधार पर लिखते रहते हैं।

मनु ने हिन्दू सामाजिक सिद्धान्त की जो क्य दिया वह आज तक नहीं मिटा है। व्यक्तिगत चरित्र का, वर्णाश्रम धर्म का, कीटुम्बिक जीवन का श्रीर मनु कानून का व्योरेवार कथन संक्षेप से पर भोजस्वी पद्य में मनु ने बहुत सदियों के लिये कर दिया है। सारी स्मृति में उन्होंने द्विजों की और ख़ास कर बाह्मणों की सत्ता जमाई है। क्षेत्रों में वह मध्य देश की मधान मानते हैं जहां काला हिरन स्वतंत्रता सं घुमता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर और किल्युग के धर्म अलग २ हैं। धर्णों के • जंधम धर्म बही हैं जो सूत्रों में देख खुके हैं। सब वर्णों का, सारी सृष्टि का, स्वामी ब्राह्मण है। ब्राह्मण, अत्रिय और वैश्य बालकों का यहायबीत पांच, छ, ब्राटः या बाह, ग्यारह, धारह बरस की बावस्था नहाचयं में क्रमशः करना चाहिये और सोलह, बाईस, बीबीस बरस की अवस्था में क्रमशः गायशी मंत्र देना

खाहिये । यहांपवीत के बाद बालक को गुरु के यहां ३६, १८ वा ६ बरस या विद्यासमाप्ति तक संयम और मिलपूर्वक, गुरु की सेवा करते हुये, स्थियों से भीस माँग कर साते हुये, सब व्रत पालन करते हुये, वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने खाहिये। इसके बाद ब्याह करना खाहिये। ब्याह ब्राठ तरह के हैं—ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर,

गान्धर्य, राक्षम और पैशाच। पहिले छ व्याद ब्राह्मणों के लिये और आक्रिरी चार दूसरे वर्णों के लिये हैं पर पैशाच और असुर व्याह

कभी न करने चाहिये। म्रातृशीन कम्या से व्याइ न करना चाहिये क्योंकि अगर उसका पिता उसे नियुक्त कर दे तो पुत्र का लाभ (पारलौकिक लाभ) ससुर को होगा। पिता, भाई, पित, इत्यादि सब को स्थियों का म्राइर करना चाहिये, नहीं तो घर जैसे जादू से नष्ट हो जायगा। रस्मों और उत्तव्यों पर भोजन, कसा, जेवर से स्थियों का सम्मान करना चाहिये। स्थी प्रसन्न है तो सारा घर मसन्न है, स्थी अमसन्न है तो कोई भी प्रयन्न नहीं है। पर मनु स्थी को स्वतंत्रता से वंचित करने हैं, देवता की नरह पित की पूजा और आहा पालने का मादेश करने हैं। आगे चल कर मनु कहते हैं कि स्थियों की प्रवृत्ति स्वभाव से चंचल और दुराचार की ओर होती है, इस लिये बड़ी होशियारी से उनकी रक्षा करनी चाहिये, और घर

के काम में ही उन्हें लगाये रहना चाहिये।

बी एक जगह विधवा व्याह का निवेध कियाहै'।

पर अन्यत्र विधवाओं को या ऐसी पक्षियों को

१. मनु०१।८१-९९॥२।१६, ३६-३८॥

के सनुरु स । पर-पर ॥ ३ । १-६३, ५५-६२, १०५, ११०, ॥ ५ । १४७-१६४ ॥

३. सञ्च०९।२-१६॥

थे, अञ्चल्या ३५०, १६२ ॥

जिनके पति बरसों से सापता हों, देवर से नियोग, या शायद व्याह की इज्ञाज्य ही है । यहां पर विधवा व्याह के चलन का जिस है पर मनु को यह पसन्द नहीं है । मनु से मतीन होता है कि विधवा व्याह अब तक जारी था पर अब उसका कुछ विरोध होने लगा था। इसका कारण शायर यह था कि सन्यास, वर्णव्यवस्था और विदेशी आक्रमणीं की गढ-बड़ से ख़ियों का पद गिर रहा था। उनका बाहर आना जाना कम हो रहा था, समाजिक मभाव घट रहा था. वह सम्वित्त समभो जाने लगीं थीं। यह घारणा उत्पन्न हो रही थी कि स्त्री एक बार जिसकी हो गई, सदा के सिये उसी की रहेगी। सियों की अवनति के छोर भी उदाहरण मनुसंहिता में मिलते हैं। मन कहते हैं कि जो पित्तयां आज्ञा न माने वह कुछ दिन के क्षिये त्यागी जा सकती हैं भीर उनके ज़ेवर खीने जा सकते हैं। मनु के अनुसार पुरुषों का न्याह बड़ी उम्र पर जैसे, चौबीस तीम बरम पर होना चाहिये पर, यह ब्राठ या बारह बरस तक की छोटी कन्याओं के ज्याह की इजाज़त देते हैं। ऐसे अनमेल ज्याह कभी बहुत न होते होते। एक श्रोर तो बहुत लोग ब्रह्मचर्य श्राथम में रहते थे। दूसरी झोर श्रव बाल ब्याह प्रारंग हो रहा था। यह पारस्परिक विरोध बहुत दिन तक नहीं चळ सकता था।

गृहस्थजीवन के लिये मनु ने छोटी थड़ी, आवश्यक आनावश्यक वार्ती पर बहुत से नियम बनाये, भोजन इत्यादि हैं। चाहे जिस समय आये अतिथि का अच्छी तरह भोजन देना चाहिये। देव, ऋषि

१ मनु०९। ५२-६६, ०६॥

२, मनु०९। ६६, ६८॥

इ. मनु ९१७७ ८० ॥

४. सनु• ९। ८२—९४॥

पितृ और कुल-देवताओं की पूजा करके मोजन करना चाहिये, ि सियों के साथ नहीं और न अशुन आदिमियों की मौजूरगी में। मांख खाने और मय पीने में कोई दोष नहीं है पर उनसे परहेज़ करने से बड़ा साम है। नियत समयों पर यह, पूजापाठ और आद करना खाहिये और जहां तक हो सके अपने ही वर्ण की बृति से जीविका खलानी चाहिये। सब और मीठी बात बंछनी चाहिये।

जब पुत्र के पुत्र हो जाय और अपने वाल सफ़ेद होने लगें तब संसार छोड़ कर इन्द्रियों को जीत कर वन बानप्रस्थ में कन्द मूल फल फुन खाते हुये, तपस्या करते हुये और जीवों का उपकार करते हुये शास्त्रि संतोष, संयम के साथ रहना खाहिये। द्विजों से निक्षा लेकर निर्वाह करना खाहिये और अध्ययन करना खाहिये। इस तीसरे माधम के याद बौथा आश्रम है जिसमें सब मोह ममता छाड़ कर परिव्रजन करना चाहिये, यक मात्र मोक्ष की

तन्याम चिन्ना फरनी चाहिये, यांग ध्यान करना चाहिये, अकंते रहना चाहिये, तप करना चाहिये । इस तरह जीवन व्याति करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की सिद्धि होती । स्मृति के नारहवे अध्याय में मनुने आध्यात्मिक विद्या का विस्तार से व्याख्यान किया है। ११वें अध्याय में छोटे बड़े पायों के लिये बहुत से प्रायक्षित भी बताए हैं।

सार वर्णों के श्रलावा जो जातियां मज़र आती थीं उनकी उत्पत्ति मजु ने श्रीर शास्त्रकारों या सूत्रकारों वर्णसंकर की तरह घणों के मिश्रण से बताई हैं। जैसे वैश्य या शूद्र स्त्री से ब्राह्मण की सतान कमशः

१, मसु० ३। १०५, १११, ११६, १५२--६६ ॥ ४ ॥ ५ ॥

रे मनु० ६। २, ८२४, २१ ५०, ५०, ७०-७३ ॥

अस्वष्ठ और परद्व हैं; शुद्र या बाह्यण से क्षत्रिय की संताम कमशः

उप्र और सन है। ब्राह्मण और क्षत्रिय से वैश्य की संनान कमशः बैदेह और मगध है। इत्यादि २॥ इसी तग्ह वर्णसंकर जातियों के आपस में या फिर वर्णों से और तत्पश्चात् इनकी संतान के वर्णों या वर्णलंकरों से मिश्रण होने पर बीसी जातियां पैदा हुई । इन सब के लिये भिन्न २ उद्यम नियत किये गये हैं। यह सम्भन्न है कि वैदिक काल के बाद भी वर्णों में कुछ मिश्रण हुन्ना हो पर इस तरह नई जाति पर जाति बनने का कोई प्रमाख इतिहास से नहीं मिलता । वर्णसंकरों में चीन, यवन इत्यादि के उठतेल से भी मालम होता है कि यहां शास्त्र कारों ने कदाना से बहुत काम लिया है। उपजातियों की वास्तविक उत्पत्ति की वियेचना आगे की जायगी। पर यह बताना आवश्यक है कि वर्णसंकर की धारणा से धर्मशास्त्र और पुराण इतने सन्तुष्ट धे कि पेतिशासिक कारण निश्चय करने में उनसे बहुत कम मदद मिलती है। मन के बाद जितने ब्राह्मण धर्मशास्त्र रचे गये वह मनु के बहुत ऋणी हैं। कृष्ण यसुर्वेद की चारायणीय काठक शाला का धर्मसूत्र जी विष्णु स्मृति के नाम से प्रतिद्व है आरंग से ही मनु से बहुत सम्बन्ध रखता है भोर मन विष्ण के से ही सिद्धान्ती से भरा है। उसकी केवल दो चार विशेष वार्ते ही लिखने की ज़करत है। वैश्यों की स्रेती, पशुरालन, ब्यापार, साहकारी इत्यादि व्यवसाय करने वाक्रिये।

शूद्रों के लिये कला उद्योग के सब मार्ग खुने हैं। गाली, अपमान व्यभिचार पर जो कानून है वह वर्णमेद के आधार पर हैं अर्थात् एक ही तरह के अपराध के लिये मुद्दें मुद्दालय के वर्ण के अनुसार

१. सनुव १० । ८-३९, ४५-४९ ॥

२. विष्यु, २ । १०-१४ ॥

। भिश्व २ इएडों का विधान है, ऊ'वी जाति के लिये कम, नीबी जाति के लिये ज्यादा। एक और विचित्र नियम है कि साधारणतः ऋण पर भिन्न ६ सर्प चर्लों के बादमियों से भिष्ठ २ दर से व्याज लिया जाय । लंड १६ में विष्णु ने भी मन की तरह वर्णी और वर्णसंकरों के सम्मिश्रण से और जातियां की उत्पत्ति बताई है. उनके लिये उद्योग नियत किये हैं और अन्त-जीतीय ब्याह का निषंध किया है । पर १८वें taik खंड से सिद्ध है कि कभी २ अन्तर्जातीय व्याह अवश्य होते थे। खंड २४ में व्याह के यही ब्राठ प्रकार बताये हैं और पुत्रों की सनिवार्य सावश्यकता पर होर दिया है। विष्यु में तरह २ के पापों का वर्णन है और प्रयन्त्र प्रायश्चिम के सामान्य विधान हैं। विष्णु के समय में सती का रिवाज कहीं २ प्रचलित था। । व्यास, शंख और शंगिरस की स्मृतियों में सती का बड़ा पुण्य परि-मर्ता साम बनाया है। ६० पूर्व चौथी सदी में सिकन्दर के समय में इसका उठलेख मिलता है। जान पहता है कि बाहर से आनेवाली कुछ जातियाँ में यह प्रधा प्रचलित थी। उन्होंने हिन्तस्तान में बमने पर भी इसको जारी रक्खा। खियाँ का वह गिरने पर और निवृत्ति मार्ग का चलन होने से कुछ हिन्दुओं में भी इसे ब्राङ्कीकार कर लिया। जब स्वियों की ओर सम्पत्ति का

मा भाव हो गया तब सती के भाव का प्रचार असम्भव नहीं था।

१ विष्णु, भा ३,५५–७३ ॥ ६ । २३-

**म् विष्यु. १६ ॥** 

क् विद्यु, २२ ॥ ५३ ॥ ५५ ॥ ३३-४२ ॥

**४. विद्यु, २५। १४॥** 

त्रैसे २ विधवा व्याह ठकता गया सती की प्रधा कुछ बहने लगी। पर सब हिन्दुओं में यह कभी नहीं फैली। अहिंसा के माननेवाले जैन और बौद्ध तो इसे कभी स्वोकार कर ही नहीं सकते। बाक़ी हिन्दुओं में भी कुछ ही समुदायों ने इसे माना। इनमें से भी बहुन से शायद बाहर से झाने वालों के वंशज थे।

विष्णु की तरह याबाउटका मनु पर सर्वधा निर्मर नहीं है पर उसके प्रनथ में भी मनु के से विचार बहुत से हैं। याश्रवत्त्रय समृति के तीन भाग हैं-का ज कर गर्ध म्राचार, व्यवहार श्रीर प्रायश्वित । पहिले और तीसरे भाग के बद्दन से भंश गरुड पुरास में उद्गुत किये हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि आधर्मों के सामान्य नियम दिये हैं। याज्ञ-यतका राजलोम ज्याह मानने हैं पर शुद्ध स्त्री से द्विज का व्याह नहीं पसन्द करते। अपने और प्रत्येक्त नीखे विज वर्ण से एक एक कन्या लंकर ब्राह्मण ३, अत्रिय डवाइ २ और वेश्य १ व्याह कर सकता है पर शुद्र कत्या सं नहीं। जान पड़ना है कि इस समय वर्णव्यवस्था के नियम और भी कड़े होने जाने थे और शुद्धों से किसी तरह का व्याह सम्बन्ध पसन्द नहीं किया जाता था। याश्ववत्त्र्य ने ब्याह के वही ग्राठ प्रकार बनाये हैं जो मनु, विष्णु और श्रम्य धर्म शास्त्रों में मिलने हैं । बीमार, दगावाज, खां शराबी, बांभ, कडा बोलने वाली, दुराचारी, या केवल लड़की पैदा करने वाली स्त्री को छोड़ कर दूसरा न्याह

किया जा सकता है। पति की ब्राज्ञा मानना स्त्री का प्रधान कर्त्तंदव

१ याज्ञवस्य ३। ५६-५७॥

२. बाज्ञवरुख ३ । ५८-६१ ॥

३ याज्ञयस्य ३ । ७२-७३ ॥

है, सास ससुर और पित की सेत्रा करनी चाहिये, घर का काम कार्ज करना चाहिये। सम्बन्धियों को चाहिये कि स्त्रियों का आदर करें और बड़ी होशियारी से उनकी रक्षा करें। पित के मरने पर स्त्री को अपने या पित के सम्बन्धियों के साथ रहना चाहिये पर नियोग की भी इजाजत हैं। श्रुतिथि सेवा बड़ा भारी धर्म

श्रातिष्य इत्यादि है। वश्रों और बूढ़ों की, कन्या, युलहिन और गर्भवती स्त्री का, श्रातिथ की और नौकरों को

पहिले भोजन करा के गृहस्थ स्त्री पुरुष को काना चाहिये । धर्मसूत्रों और स्मृतियों में दायभाग के बहुत सं नियम हैं जो

होकिक रीतिरिवाज के आधार पर स्थिर बायमान जान पड़ते हैं और जो न्यायालयों में अब भी अंशतः माने जाते हैं। स्मृतियों में काजून है

कि घर के मालिक के जीते जी पत्नी, पुत्र या दास किसी जायदाद के मालिक नहीं हो सकते। बसिष्ठ ने जायदाद पर मा का अधिकार .बहुन बताया है। पर इस मामले में स्मृतियों में मतमेद है। गौतम, आपस्तम्य और मनु॰ के अनुसार सब से बड़ा लड़का जायदाद का अधिकारी है; उसे पिता की तरह भाइयों की रक्षः करनी चाहिये। नारद कहते हैं कि छोटा लड़का भी यदि वह अधिक योग्य हो तो, पैतृक जायदाद का

१. याज्ञवस्य ३ । ६८-६५, ७८-८६ ॥

**२. याञ्चल्क्य ५ । १०२, १०५, १०८, १११ ॥** 

इ सनु ८१ ४१६ ॥ नारद १ । ३, ३३, ३८-३९ ॥ ५ । ३९ ॥

४. बसिष्ठ १५। २-४॥

५ गीतम २८। १। ३॥

**इ. बापस्तम्ब** २ । ५ । ६ । १४ ॥

७ सनु०९।१०॥

प्रयम्बक्त हो सकता है'। गौतम मनु और विष्णु की सम्मति है कि
अमीन, पानी, घड़ा, खाना, कपड़ा, ज़ेवर, चारपाई, दासी, घोड़ा
गाड़ी, सड़क, पुस्तक इत्यादि का बटवारा नहीं हो सकता'। पर
यहां भी और लेखकों से मतमेद है। नारद, शंखलिखित और
हरित के अनुसार पिता की अनुमित से या पिता के बूढ़े, विश्वित
या बीमार होने पर योंहो छड़के बटवारा कर सकते हैं। ज़्यादातर
बटवारा पिता के मरने पर और कभी २ माता पिता दोनों के मर
जाने पर होना चाहिये। विष्णु बटवारे में पैतृक सम्पत्ति और
अपनी पैदा की हुई सम्पत्ति में मेद करते हैं'। बटवारे में मा के या
बहिन के हिस्से के बारे में शाकों में बड़ा मतमेद है—कोई २ तो
उनका हिम्सा बिल्कुल नहीं मानते और बाढ़ी उस हिस्से के परिमाण के बारे में अलग २ राय रखते हैं। अन्तर्जातीय ब्याह के पुत्रों में
मा के वर्ण के अनुसार भिन्न २ परिमाण में बटवारा होने के नियम
हैं'। जान पड़ता है कि भिन्न २ परेशों, समयों या वर्गों में भिन्न २
कानून प्रवालत थे। मनु, विष्णु, याज्ञवल्का, नारद इत्यादि सब

मानते हैं कि स्त्री को अपने पिता, भाई पित या क्रीधन अन्य सम्बन्धियों से न्याह के समय या और अवसरों पर जो द्वस्य मिले वह स्त्रीधन है और

उसपर केवल स्त्रों का ही श्रिश्वकार है। श्रागर पति, पुत्र, माई या श्रीर कोई स्त्री की इजाज्ञन के बिना उसके स्त्रोधन का उपयोग करें नो उसे क़ानून से सज़ा मिले। कात्यायम इत्यादि कुछ शास्त्रकारीं को राय से स्त्री की अपनी कमाई भी स्त्रीधन है। स्त्री के मरने पर

१, नारद १३ । ५॥

२, गौटम २८। ४६-४७॥ मनु ९। २१९॥ विष्मु १८। १४

३. विष्यु १७ । १, २ ॥

४, वसिष्ठ १७ । ४७-५० ॥ मनु ९ । '४९-५१ ॥ विस्तु १८ । १-४० ॥

स्त्रीधन कुछ सेलकों के अनुसार पुत्र पुत्रियों में, श्रौरों के अनुसार-केवल पुत्रियों में बटना चा हिये; ज्यादातर राय है कि स्त्रीधन पर पहिला हक कुमारी पुत्रियों का है। संतान न होने पर स्त्रीधन पति के श्रीर कुछ श्रवस्थाशों में स्त्री के माता पिता के पास जाना है'। इस प्रकार के नियम स्मृति, टीका, भाष्य इत्यादि में भिष्य २ हैं श्रीर श्रला २ समयों या स्थानों में प्रचलित रहे हैं। स्त्रीधन के बारे में कुछ लेलकों ने कहा है कि श्रावस्थकता पड़ने पर पति उसका प्रयोग कर सकता है।

महानारत के समय से ही दिन्दुश्रों ने जीवन के सार उद्देश्य माने थे—धर्मश्रर्थ, काम श्रीर मोक्ष । प्रत्येक डामशास उद्देश्य के ऊपर शास्त्रों की रचना हुई । मोक्ष पर तो पृरी २ तस्वद्धान पद्धतियां ही निकली,

धमों का उद्देश्य ही आत्मा का मोश्र प्राप्त कराना था। मोश्रशास्त्र नाम से भी बहुत से धार्मिक प्रत्य रचे गये। धर्मशास्त्र और अर्थ-शास्त्र का परिचय दिया जा चुका है। इनके अलावा कामशास्त्र पर भी बहुत सी पुस्तकें लिखी गई। अर्थशास्त्रों की तरह उनका भी अधिकांश लांप ही गया है। पर चारस्यायन का महस्त्रपूर्ण कामसूत्र अब तक मीजूद है। लेखक ने प्रारंभ में ही स्वीकार किया है कि पहिले कामशास्त्र के बहुत से पंडित और लेखक हो गये हैं और उन्हों के आधार पर में अपने प्रत्य की रचना कर रहा हूँ। इससे निर्विचाद सिद्ध है कि जैसे मोश्र, धर्म और अर्थ-शास्त्रों की परम्परा थी वैसे ही कामशास्त्र की भी परम्परा थी। इनमें भोग जिलास की विचेचना वैश्वानक ढंग से की जाती थी। वातस्यायन का समय निरुच्य करना उत्तना ही कठिन है जितना

१, मनुद्रापर ॥ ९। १९४२०० ॥ विष्यु, १७। १८, २२ ॥ १८ । ४४ ॥ बाज्यसम्बद्धा २ । १४३ — ४४ ॥ नारव् १३ । ८ ॥

कीटल्य का। एक प्राचीन संस्कृत लेखक हेमचन्द्र ने कहा है कि चारस्यायन और कौटल्य एक ही हैं। और वारस्यायन किसी प्राचीन लेख से इस कथन का समर्थन

नहीं होता पर इसमें कोई संदेह नहीं कि वास्या-

यन की शैली बिल्कुल कीटल्य की सी है। चाहे दोनों एक न रहे हैं। पर एक ही समय के ज्ञान एड़ते हैं। यदि यह अनुमान ठीक हो तो वात्स्यायन को भी लगभग दूसरी तीसरी दं अदी का मानना चाहिये। पर यह निरा अनुमान है। निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा ज्ञा सकता। कामसूत्र में बहुत सी अश्लील बातें हैं, बहुत सी वातें हैं जो मर्वथा अश्लील न होते हुये भी यहाँ लिखने योग्य नहीं हैं। अश्तु, कामसूत्र के मुख्य विषय का पिचय हम यहां नहीं देंगे; केवल उन प्रासंङ्गिक वातों की आर ध्यान आकर्षित करेंगे जो उस समय की सामाजिक संस्थाओं पर या सिद्धान्तों पर प्रकाश हालती हैं।

कामशास्त्रका पंडित है। ने पर भी बात्स्यायन जीवन में काम के। श्रमुचित महत्व नहीं देना। शास्त्र प्रःरंभ करते काम का स्थान ही उसने घोषणा की है कि काम से अर्थ श्रीयस्कर है और अर्थ से भी धर्म श्रीयस्कर

हैं। पर जीवन में काम का कुछ महत्व अवश्य है। जहां नक हो सके, धर्म, अर्थ और काम का पालन इस तरह करना चाहिये कि आपस में उनका विरोध न हो। जीवन के सामअध्य का यह सिद्धान्त बहुत गम्भीर और उच्चे दर्जे का था और वात्स्यायन के चरित्रज्ञान और अन्तर्हाष्ट का प्रमाण है। एक और सिद्धान्त बात्स्यायन में है जिसपर अब यूहप और अमरीका में शिक्षा सुधा-रक ज़ोर दे रहे हैं। बात्स्यायन कहता है कि और विषयों की तरह

<sup>়</sup> दे खिये शामशास्त्री, जर्नेछ आफ़दि मिधिक सुनामटी भाग ४ पू॰ ३१० १६ ॥

२ बारस्यायम, कामद्रश्न, १।२।११-४९॥

काम की शिक्षा का भी प्रयम्ध होना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी शिक्षा से बालक बहुत सी कुचेएाओं

शिक्षा से बच सकते हैं। बात्स्यायन के प्रासंङ्गिक कथन जीवन की बहुत सी बातों के सम्बन्ध में हैं।

उदाहरणार्थ, वह स्त्रियों की ऊंचीशिक्षा का कट्टर पक्षपाती है।

स्त्रियों को साधारण शास्त्र पुरुषों की तरह पढ़ने चाहिये और कामशास्त्र सम्बन्धी, धाय, तपस्विनी स्त्रियों की शिक्षा इत्यादि से सीखने चाहिये। ग्रान्य लेखकीं की तरह वात्स्यायन ने भी ६४ कलाएं शिनाई

हैं। उन में गीत, वाद्य, नृत्य, लेख्य, पुस्तकवावन, प्रहेलिका, वास्तुविद्या, धातुविद्या, निमित्तकान, काव्यिकया, कसरत, सीना, पिरोना, फूल माला, गृह प्रबन्ध इत्यादि शामिल है। जो पुरुष इन्हें सीख ले वह स्त्रियों को झाकर्षित कर सकेगा। जो स्त्री इन्हें सीख ले वह अपने पति को झिधकार में रख सकेगी। नगरबृत्त अर्थान्

नागरिक जीवन का वर्णन करते हुये वात्स्या-मकान इत्यादि यन कहते हैं कि मकान के दो हिस्से होने

चाहिये—बाहर और भीतर—अलग २ कमरे और दफ़्तर और एक उपवन ज़करी है। पलंग, दरी, गद्दी, चन्दन,

माला, गाना, बजाना—श्रादि सब घर में होना चाहिये। गाने बजाने, गृपशप श्रीर साहित्य चर्चा के लिये गोष्ठियां होती चाहिये। श्रनुमान है कि बेश्याएं भी कलाओं में निषुण होती थीं, गोष्ठियां करती थीं श्रीर रंगीले जवानों के बाग और शराब के जल्सों में शामिल होनी थीं। इस तरह के श्रानम्द-प्रमोद कभी २

१ बाल्स्यायन, काम द्वेत्र १। १। १३॥

२ बाल्स्यायन, काम प्रत्र १। ३। १६-२४॥

इ. बाल्स्यायम, काम उत्र १। ४। ४-३३ ॥

रात २ भर हुआ करते थे। बहुतेरे इससे वर्बाद हो जाते थे। हाँ, महुन से जल्से अच्छे भी हाते थे जिनमें घर के हो स्त्री पुरुष रहते थे। तीलरी पुस्तक अस्से कन्यासम्मयुक्तम् में चातस्यायन के उपदेशी भीर सिद्धान्तों से अनुपान होता है कि कुछ वर्गों में लग्नकियां ख़ब शिक्षापाती थीं, कला कौशल, वेषभूषा द्वारा आकर्षक बनाई जाती थीं. यह. उत्सव, त्यौहार, बरात इत्यादि से अवसरी पर लोगों से मिलती जुलती थीं, युवक और युवतियीं में प्रेम हो जाता था, श्राना जाना, बातचीत, हवास सैर, पढ़ना पढ़ाना, गाना यजाना हुआ करता था, एक इसरे को प्रसन्न करने की चेष्टाएं होती थीं और फिर व्याह होता था। वारस्यायन कहते हैं कि उसी कन्या से व्याह करने से सुज मिल सकता है जिससे बास्तव में प्रेम हो। अगले अप्याय की बातें अदलीलता के कारण यहां नहीं लिखी जा सकतीं पर उनसे बालविवाह का प्रतीकार होता है। चौथे भाग (अध्याय २) से विधवा ज्याह का प्रचार भी सिद्ध होता है। घर में स्त्री को पति सास सद्धर आदि की सेवा करनी चाहिये। शहरों की अपेक्षा देहात का जीवन बहुत सादा था। वहां रुपया कम था, पेश्वर्य और भी कम था, विदा की चर्चा भी बहुत नहीं थी। इस युग की सामाजिक अवस्था के सम्बन्ध में सब से अधिक महत्त्वपूर्ण बात थी नई नई उपजातियां की श्पना तियां उरर्भस । ऊपर कह चुके हैं कि उपजातियां

वैदिक काल में ही बनने लगी थीं, शायद

१. बात्स्यावन, कामजूब, १ । ४ । ३४-५२ ॥

२. बाल्स्वायन, काम हुन्न, ३ । १ ॥

६. बाल्स्यायन, काम रूत्र, ४ । २॥

भनायों में पहिले से ही अनेक जातियां थीं, मिश्रण से कुछ भौर उपजातियां बनी होंगी और किर मौगोलिक और व्यवसायिक कारणों
से मत्यंक वर्ण या बड़ी उपजाति के और भी विभाग होते गये। पर
आगामी समय में उपजातियों की संख्या इतनो बढ़ी कि अवश्य कुछ
और विशेष कारण होंगे। धर्मशास्त्र में बहुत सी उपजातियां गिनाई
हैं। पर यह लेखक अपने विश्वासों के कारण सारे संसार को चातुर्वप्यं के क्षेत्र में लाने पर उताक थे। इसलिये वह सब उपजातियों
को उत्पत्ति वर्णसंकरता के आधार पर बता के संतुष्ट हो गये। जैसा
कि ऊपर कह खुके हैं, इतिहास से इस घारणा का समर्थन नहीं हो
सकता पर अभाग्व वश विवेचना के लिये बहुत सामग्री भी नहीं
मिलती। अनुमान से ही कुछ कारण हियर किये जा सकते हैं। प्राचीन

हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर प्रभाव डालने की कारक अनुपम शक्ति थी; जो इसके सम्पर्क में आये वह अपने बहुत से विश्वासों और आवारी

में हिन्दू हो गये। इस तरह एक एक करके बहुत से अनार्य समुदाय जो इधर उधर अपनी पुरानी सभ्यता लेकर जा छिपे थे ब्राह्मण धर्म को नीचे आये। पर वर्णव्यवस्था के कारण यह हिन्दू समाज में सर्वथा हिल मिल न सके। धर्म के कारण यह दूसरे पुराने अनार्यों से अलग हो गये, वर्ण के कारण यह हिन्दू समाज में लप न सके। इस परिस्थित में एक ही बात सम्भव थी—यह कि नया समुदाय

अपनी अलग एक जाति बना ले। इस तरह नये हिन्दू समुदाय बहुत सी नई उपजातियां बनीं। पर प्रत्येक उपजाति किस वर्ण में गिनी जाय ? ब्राह्मख

तो शायद इन सब को शूद समक्षना. चाहते थे पर श्रगर नया समु-दाय अपने को वैश्य, या अत्रिय या ब्राह्मण कहने खने तो उसे कीन रोक सकता था १ कुछ दिन में लोग उनकी वास्तविक उत्पत्ति भूख जाने होंगे और नया वर्ग अपनी पसन्द के वर्ण की एक उपजाति समभा जाता होगा। इस तरह की कार्यवाही के एक और परिणाम पर ध्यान देना चाहिये। इससे उपजातियों में अन्तर्धाह और मी कक गया होगा। इन नये हिन्दू समुदायों से ध्याह करने में पुराने समुदाय स्वभावतः किककते होंगे और जब पृथक् ध्याह की परि-पाटी एक बार प्रारंभ हुई तो स्थिर हो गई होगी। अगर नये हिन्दू समुदाय में पहिले से आपस में ही वर्ग विभाग थे तो प्रत्येक वर्ग की अलग अलग उपजाति बनी होगी।

अनार्य समुदायों की तरह विदेशी समुदाय भी हिन्दू हो रहे थे। उत्तर पच्छिम से बहुत में लोग जैसे ब्रीक, बिदेशी समुदाय सिधियन, शक इत्यादि हिन्दुस्तान में आये और बस गये। अब उनके वंशज कहां हैं ?

श्रव वह हिन्दू समाज के अङ्ग हैं। उन्होंने शीघ्र ही कोई हिन्दू धर्म अङ्गीकार कर लिया था, वह कोई भारतीय भाषा बोलने लगे थे और यहां की रीतिरिवाज मानने लगे थे। पर वर्णव्यवस्था के कारण पुराने हिन्दू उनसे व्याह सम्बन्ध न करते थे अधवा बहुत कम करते थे। इस लिये उन्होंने अपनी अपनी नई जातियां बनाई। सम्भवतः उनके वर्गों की अलग अलग उपजातियां बनी होंगी; उनके पुरोहित वर्ग ने हिन्दू होने पर, एक ब्राह्मण उपजाति बनाई होगी; उनका शासकवर्ग अवश्य ही क्षत्रिय हो गया होगा; साधारण जन वैश्य या श्रद्ध हो गये होंगे। इस तरह एक साथ ही बहुत सी उपजातियां वर्गी होंगी।

जिन कारणों से पहिले जातियों के मेद हुये थे उन्हीं से श्रव उपजातियों के भी भेद होते रहे। एक उपजाति बन्य कारण के जो लोग व्यापार के लिये, या और किसी कारण से दूर जा बसे उन्होंने अपनी होटी सी उपजाति श्रालग बना ली। उदाहणार्थ, श्रागामी काल में विश्वास था कि बंगाल के राजा श्रादिस्र ने मध्यदेश से कुछ श्रह्मण वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिये बुलाये। यह बंगाल में ही बस गये और उनकी एक नई उपजाति बन गई। श्राज भी बंगाल की बहुत सी ब्राह्मण उपजातियां अपने को मध्यदेश से श्रानेवाजे भिन्न भिन्न ब्राह्मण समुदायों की सन्तित बताती हैं। उड़ीसा के विषय में भी

पर ऐतिहासिक परम्परा है कि एक राजा ने भवाय कनीज से १०, ००० ब्राह्मण बुला कर बसाये थे। उसके बाद कक्षीज से इनके न्याह सम्बन्ध

स्वभावतः दूर गये, पर उड़ीसा वालों से भी सम्बन्ध नहीं हो सकते थे, अस्तु, उनकी एक नई जाति बन गई। यह कम बहुत प्राचीन काल से १६ वीं ई० सदी तक रहा। रेल चलने के बाद ही यह बन्द हुआ। धार्मिक भेद के कारण भी शायद कुछ छोटी छोटी उपजातियां बनी होंगी। एक ही उपजाति के जो लोग जैन या बौद्ध हो गये उनसे

ज्ञायद ब्राह्मण धर्मवालों ने स्याह सम्बन्ध छोड़ धार्मिक भेद दिया होगा और इस तरह दो या अधिक

विभाग हो गये होंगे। मांस खाने या न

काने के कारण यह भेद अधिक तीव हो गये होंगे। सामाजिक आखार की भिन्नता का भी पेसा ही परिणाम हुआ होगा। उदाहरणार्थ; जब विधवा न्याह की रोक टोक प्रारंभ हुई तब एक ही उपजाति के सम-र्थकों और विरोधियों में भेद हो जाने की सम्भावना थी। व्यवसाय

बदलने पर भी नई उपजातियों की उत्पत्ति बाबारभेद सम्भव थी। कभी कभी तो जान पड़ता है कि एक ही व्यवसाय को भिन्न भिन्न रीतियों से

करने वाले पक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, इस समय भो उड़ीसा के कुछ हिस्सी में बैठ कर छोटे बर्तन बनाने वाले कुम्हार बाई होकर बड़े बर्तन बनाने वाले कुम्हारों से व्याह नहीं करते। कहीं कहीं दाहिनी क्रांर से बाई क्रांर को जाल बुनने वाले महुए बाई क्रांर से दाहिनी क्रांर जाल बुनने वालों से अलग हैं। एक क्रोर क्रारण ध्यान के योग्य है। निम्नअंगी के कुछ लोग किसी तरह द्रव्य या विद्या या अधिकार पाकर उपजाति के साधारण निर्धन छोटे लोगों से अलग हो जाते थे। कभी की वह उंचे वर्ण का दावा करते थे। प्रारम्भ में चाहे उनकी हंसी हुई हो पर समय

बीतने पर अंचे वर्ण के ही कहलाने लगते थे।

श्रमांत इस तरह एक नई उपजाति खडी हो जाती थो। यह कम अब तक जारी है। यहत

प्राचीन समय में भी इसके संकेत मिलते हैं। सामवेद के ताण्ड्य महाझाह्यण में बताया है कि नीचे बात्यदेव किस प्रकार ऊंचे हो गये'; यहां पर उत्पेक्षा यह है कि नीची जातियां कैसे ऊंची हो जाती थीं। अध्ववंदेद में तो की प्रशंसा की है'। किसी समय लिच्छिब या निच्छिब पितत गिने जाते थे। मनु ने भी उनके पितत झत्य क्षित्र कहा है'। पर अधिकार के कारण वह पूरे क्षित्र यहांने का दावा करने लगे और बड़े २ राजकुलों को अपनी बेटी व्याहने में सकुचने लगे। इस प्रकार चातुर्वस्थ जो सदा से ही कोरा सिद्धान्त था नाम मात्र की ही शेष रह गया। सारी व्यवस्था बीसों क्या सैकड़ों उपजातियों की थी।

## धर्म

इसकाल के धार्मिक विश्वासों के सम्बन्ध में बहुन कहने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य धर्मों के सिद्धान्तों का संक्षित परिचय

१. साव्यय महाज्ञाचा, १०१४। ३॥

र, अधर्ववेद १५। २ ॥

६, मनु १०।२२॥

पहिले दिया जा चुका है। दो एक और वातों की और संकेत करना काफ़ी होगा। धर्म बहुत व्यापक अर्थ का शब्द है। पुराने अन्धों में कहा है कि धर्म वह है जो सारे संसार और

भर्म विश्व को धारण करता है। जैन कहने हैं कि वस्तु का स्वभाव ही घम है। मीमांसासूत्र में

कहा है कि धर्म वह है जो चलाता है। वैशेषिक सूत्रों में कहा है कि धर्म वह है जिससे इस लोक और परलांक में आनन्द हो। शारीरिक भाष्य मानता है कि देश और समय के अनुसार धर्म धदलता है। साधारण साहित्य में बहुधा धर्म शब्द जीवन के मार्ग के अर्थ में प्रयोग किया गया है। जीवन का ध्येय क्या है? उस ध्येय तक कैसे पहुँच सकते हैं? इन विषयों पर देश में अनेक भिन्न २ मत थे पर आपस के सम्पर्क से एक मत का प्रभाव दूमरे मत पर पड़ा करता था।

घोरे २ ब्राह्मण्धर्म ने बौद्धधर्म पर असर डाला। महायान नामक

पक नया बौद्ध पंथ निकला जिसमें बहुत से महायात बौद्धभमं ब्राह्मण तस्त्रों का समावेश है। २०० ई० के सम्भग नागार्जन ने जो सब ब्राह्मणशास्त्रों

का भी पिएडत था इसके सिद्धान्नों की व्यवस्था कर दी। महा-यान भिक्त पर ज़ार देता है और सब के लिये निर्वाण का द्वार खोलना है। हीनयान पन्थ के अनुसार थोड़े ही आत्मा निर्वाण नक पहुँचों पर महायान सबको निर्वाण की आशा दिलाता है। बुद्ध की भिक्त से यह सब हो सकता है। सद्धमंपुर्डरीक प्रन्य में जो २०० ६० के लगभग बना था बुद्ध की प्रेमी पिता के तुल्य माना है। अबलोकिनेश्वरगुणकरण्डय्यूह में माना है कि अवलोकिनेश्वर अर्थात् बुद्ध असीम कहणा से सब जीवाँ की आर देखते हैं। शिक्षासमुख्यय में बोधिसस्य कहता है कि मैं

<sup>1.</sup> शारीरक मध्य ३ । १ । ६५ ॥

सब जीवों के दुस अपने ऊपर ले लेता हैं और वर्गशन करता है। यहां शान्तिदेव बुद्धों से प्रार्थना करता है कि अपने निर्धाण में देर करके सब जीवों को मुक्ति दिलाओं। वह स्वयं भी अपने पुर्य से पापियों को बचाना चाहता है?।

इस समय के लगभग जैन सिद्धान्त या खागम के द्वादशांग भी लिखे गये। पांचवी सदी में देवदिंगिण्य ने सारे जैन सिद्धान्त का सम्पादन कर दिया। जैन चरितों और बैन सिद्धान्त प्रयम्धों में पुराने राजा, तीर्थंकर, साधू, सन्त इत्यादि की जीवनी हैं। प्रार्थना के बहुतेरे स्तोष्ठ भी जैनियों ने बन थे।

तीसरी चौथी सदी के लगभग असंग ने योग भी धर्म में मिला दिया। ६०० ६० के बाद महायान चौद्ध साहित्य और ब्राह्मण साहित्य फर दूसरे के नज़दीक झाने हैं। दोनों में तन्त्र तन्त्र इत्यदि भी बने और तरह तरह के गुप्त रीति रिचाज चाले पन्ध निकले। देवियों की प्रार्थना और प्रशंसा में बहुन सी धरिण्यां लिखी गई। इस समय से अनेक नई पुरानी देवियों की आराचना प्रारम्भ होती है। कुछ लेखों से ध्वनि निकलतो है कि कोई कोई एक साथ ही बौद्ध और ब्राह्मण धर्मों को मानते थे।

इधर ब्राह्मण भागवतधर्म ने ज़ोर एकड़ा भीर भक्ति की धाराएं बहाई। नारायण भीर विच्लु के मागवत धर्म स्वका करण की पूजा भारम्भ हुई। शिव की पूजा भी बहुत से पन्थों ने अक्षोकार की। इसी तरह शक्ति, गणपति, स्कन्द, ब्रह्मा, सूर्य आदि देवी देवताओं की पूजा चली।

<sup>1.</sup> शिक्षा समुखय ३ ॥ ६, ७, १७, १८ ॥

मिक की घारा का स्रोत वेदों में है। उसके बाद उपनिषदों में
मिक की आवश्यकता स्वीकार की है और
दिक्यन में भिक गीता में उसकी कुछ स्यवस्था की है। पर
भक्ति का प्राधान्य पहिले दिक्यन में हुआ।
तामिल साहित्य के सब से पुराने प्रन्थों में परमेश्वर की भक्ति का
उपदेश दिया है। शङ्गम् के काव्य परिवाड़ल में विष्णु के न्यूहों का
स्वष्ट उस्तेल किया है। इष्णु और बलदेव की पूजा भी बहुत होतो
थी। बहुत से शङ्गम् प्रन्थों में शिव की पूजा और भक्ति भी गाई
है। परलब राजाओं के समय में अर्थात् लगभग २०० ई० से
लगभग ६०० ई० तक ६३ प्रसिद्ध शैव भक्त हुये जिनके चरित्र और
कथानक बहत से तामिल प्रन्थों में गाये हैं।

इधर दक्कित में जैन धर्म का प्रचार भी बहुत हुआ। जैन पहा-वितयों के अनुसार चन्द्रगुप्तमीर्थ के समय में अर्थात् ई० पू० तोसरी सदी में बारह इक्तित में हैनधर्म बरस के श्रकाल से पीडित हो कर भटवाड स्वामी और उनके बहुतरे दिगाम्बर अनुवायी उत्तर से ब्राकर हिक्कित में वर्तमान मैसूर के अवलवेल्गोल में आ कर बसे थे। कुछ भी हो, यह अनुमान अवस्य होता है कि जैनधर्म ने ई० पू० बीधी तीसरो सदी के लगभग दिक्तन में प्रवेश किया और धीरे २ बहुत उन्नति की। इसी समय के लगभग बौद्धधर्म भी दक्किवन में आया और सम्राद् अशोक की सहायता से ख़ब फैला। ब्राह्मण, जैन और बौद्ध पंडितां में द्वशिवन में बीजुधर्म बहुत शास्त्रार्थ हुआ करते थे। शासक गण प्रायः सहन शील थे पर कभी २ एक धर्म के अनुपायी राजा दूसरे सम्प्रदायों पर अत्याचार करते थे और बलपूर्वक इसरे मतीं का नाश कर के अपना धर्म फैलाने की खेदा करते थे।

#### भाषा

इस समय तक देश में कुछ भाषासम्बन्धी परिवर्तन भी हो गये थे। उत्पर एक रृष्टि सालना आयश्यक है। यह स्मर्ण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि भाषा हिन्दुस्तान के इतिहास में भाषा का सब से प्राना नस्ता ऋग्वेद में मिलता है। पर ऋग्वेद की पेचीदा संस्कृत साहित्य की और ऊंचे वर्गों की ही भाषा मालम होती है, साधारण जनना की नहीं। कुछ भी हो संसार की धौर सब भाषाओं की तरह अन्वेद की संस्कृत भी बै.देक संस्कृत धीरे धारे बदलने लगी। उस पर आर्य लोक भाषा और अनार्य मापाओं का प्रभाव अवश्य ही पढा होगा। पिछली संहिताओं की भाषा अर्थेद से कुछ भिन्न है, ब्राह्मणों और आरएयकों में भेद और भी बढ़ गया है, उपनिषदों में एक नई माषा सी नज़र भाती है। इस समय वैयाकरण उत्पन्न हुये जिन्होंने संस्कृत को नियमी में जरुड दिया और विकास बहुत कुछ बन्द कर दिया। ज्याकरणी में सबसे ऊंवा स्थान पाणिनि की भष्टाध्यायी ने पाया जा ई० पूर्व अवीं और चीथी सदी के बीच में किसी समय रवी गई थी। इसके सूत्र अब तक प्रामाणिक माने जाते हैं। पर थोडा सा परिवर्तन होता ही गया: श्रीरकाव्य की भाषा कहीं कहीं पाणिति के नियमों का उल्लंघन कर गई है। साहित्य की भाषा जो वैदिक समय से ही केवल पढे लिखे ब्राइमियों की भाषा थी म्याकरण के प्रभाव से, लगातार बदलती हुई लोक भाषा से बहुत दूर हुट गई। यह लोक भाषा देश के अनुसार अनेक इत स्याक्रण घारण करती हुई, बोल खाल के सुभीते और श्रमार्थ भाषाश्रों के संसगं से प्रत्येक समय में नये शब्द बढ़ाती हुई, पुराने शन्द छोड़ती हुई, किया, उपसर्ग, वसन, लिक्न और काल में सादगी की ओर जाती हुई, प्राकृत भाषाओं के का में दृष्टिगोचर हुई। इन का प्रचार संस्कृत से ज्यादा था प्राकृत क्योंकि सब लोग इन्हें समक्षते थे। बुद्ध और महाबोद ने माग्यी या अर्थमाग्यी प्राकृत हारा

उपदेश दिया। प्रीक लेखकों के भारतीय शब्द प्राकृत शब्दों के ही क्ष्मान्तर हैं—संस्कृत के नहीं। ग्रशंक की धर्म लिपियां भी प्राकृत में लिखी हैं और आगे के बहुतरे शिलालेखों का भी यही हाल है। पर ई० पू० तीसरी सदी के लगभग बौदों और जैनों ने एक नई साहित्यक भाषा का विकास किया जिसका नाम पालि पड़ा। इस तरह हो भाषाएं—संस्कृत और पालि—तो केवल साहित्य की और पढ़े लिखे लोगों की भाषाएं हुई, एक इस समय मुख्यतः ब्राह्मणों की और दूसरी बौद्ध और जैनों की। इनके अलावा जनता की प्राह्मन भाषाएं थी जिनमें लेख अवश्य लिखे जाते थे पर जो ज्यादातर बोल चाल में ही प्रचलित थी। उन्ने विचार प्रगट करने की शक्ति संस्कृत में सब से ज्यादा थीं, इसलिये साहित्य में उसकी प्रधानता

रही । ई० पू० दूसरी सदी में शिलालेखों संस्कृत की प्रधानता पर संस्कृत का प्रभाव नज़र भाता है; पहिली दूसरी ई० सदी के कुछ शिलालेख जैसे रुद्री

दामन का जूनागढ़ लेख संस्कृत में है और प्राकृत लेखों पर संस्कृत शैली असर डाल रही है। गुप्त साम्राज्य से बल पाकर चौथी सदी में

संस्कृत प्राकृत को शिलालेखाँ और ताम्रपर्या विकालेख से करीब करीब निकाल देती है; पाँचवीं सदी से उत्तर के लेखों में प्राकृत कहीं नजर नही

आती। शिक्षा और ताम्रपत्र लेखों के अलावा साहित्य में भी इसी तरह का विकास हुआ। लिलतिवस्तर, महावस्तु इत्यादि बौद्ध प्रन्थों में प्राकृत के साथ संस्कृत मिली हुई है; इस अर्थसंस्कृत या

मिश्रित संस्कृत में बहुत सा धार्मिक और लौकिक साहित्य हिन्द-स्तान, नेपाल और तिब्बत में मिला है। पर इस समय भी संस्कृत का प्रभाव बढ रहा है: मिश्रित संस्कृत इसरी ईं सदी में ही प्रसिद्ध बौद्ध प्रन्थ दिव्या-बदान शुद्ध संस्कृत में लिखा गया । बौद्ध महायान पर ब्राह्मण धर्म के प्रभाव के साथ साथ संस्कृत का प्रभाव भी यहता गया। तीसरी सदी के बाद बौद्धों ने बौद्ध संस्कृत साहित्य सैकडों क्या हजारों ब्रम्य संस्कृत में रचे जिनमें से बहुनेरे नैपाल, तिब्बत, और मध्य पशिया में मिले हैं और कुछ तो केवल तिञ्बती या चीनी अनुवाद में ही मिले हैं। बौद्धों की अपेक्षा जैतियों ने प्रक्षिण धर्म के प्रभाव को और इसिलये संस्कृत के चलन को ज्यादा रोका पर गुप्त साम्राज्य के जैन साहित्य बाद संस्कृत का सिका देसा जमा कि जैनियाँ ने भी उसं श्रद्धीकार कर लिया। इटी र्॰ सदी से जैन संस्कृत साहित्य बाह्मण साहित्य से कम नहीं है। धर्म, नीति, कथा, काष, व्याकरण, छन्दस्, वैद्यक्त, उपन्यास, नाटक, खन्यू, इत्याहि पर हजारों संस्कृत ब्रन्थ दिगाम्बर श्रीर श्रेताम्बर जैनियों ने लिखे जिनमें से बहुतरे अब तक जैसलमेर, पाटन इत्यादि पुराने भएडारी

के समय तक प्राकृत में थे घीरे घीरे संस्कृत में लिखे जाने लगे।
दिक्षान में तामिल साहित्य की पुरानी घारा घराघर बहती रही,
कमाड़ी भाषा में भी बहुत से प्रंथ, विशेष कर
दिक्षान में भाषाएं जैनों हारा, छिसे गये। पर यहां भी संस्कृत का
दौर दौरा था। ख़ासकर दिक्सन के ब्राह्मणों

मं अप्रकाशित पड़े हैं। इसके साथ साथ पालि और प्राकृत में भी षहुत सी रचनाएं जैन लोग करते रहे। संस्कृत की प्रभुता इतनी बढ़ी कि सिक्कों के लेख जो साधारण जनता के लिये थे और कटटामन भीर जैनियों ने धार्मिक भीर लीकिक विषयों पर रचनाएं करके संस्कृत साहित्य को मालामाल कर दिया। हिन्दुन्तान के साहित्य का यह कम मुनलमान विजय तक अर्थात् उत्तर में १२वीं सदी के अन्त तक और दिवलन में १५-१६ वीं सदी तक जारी रहा। इसके बाद राज्य का सहारा टूट जाने से संस्कृत दुवंल हो गई; प्राकृत या अप्रशंश से निकली हुई देशी भाषाओं ने ज़ार पकड़ा; फ़ारसी और अरबी ने भी कुछ हिन्दुओं पर सिका जमाया। पर याद रखना चाहिये कि

संस्कृत की धारा कभी सर्वधा लोप नहीं हुई। भागामी इतिहास मुसलमानी राज्य में ही नहीं किन्तु आज नक पुराने संस्कृत साहित्य की पढ़ाई होती

रही है और कुछ न कुछ नई रचना भी होती रही है। देश भर में संस्कृत के, और कुछ अंश में, पालि के प्रचार से सार हिन्दुन्तान की

साहित्यिक भाषा का सामंजस्य वैश भर का दौरा किया करते थे। हर जगह

शास्त्रार्थ, पठनपाठन, श्रीर वार्तालाप कर सकते थे; अच्छे प्रन्थ, चाहे जहाँ लिखे जाँय देशभर में प्रचार, प्रसिद्धि या प्रमाण पाते थे। इस तरह धर्म, तस्वश्चान, विश्वान, नीति, समाजसिद्धान्त, साहित्य, कानून, इत्यादि में देश के सब हिस्से एक साथ थे, एक समान थे और एक साथ ही एक सी प्रगति करते रहे।

गर संस्कृत और पालि के प्रचार ने पठित और अपिठत वर्गों के बीच में एक दीवार भी खड़ी कर दी। वर्गनेद साधारण जनता की भाषा में साहित्य था अवश्य; ख़ास कर जैन और बौद्ध साहित्य बहुत सा था पर तो भी संस्कृत न जाननेवाले बहुत से साहित्य के साह्य से वंकित थे, विद्वानों के शास्त्रार्थ सुनने में असमर्थ

थे। उनकी देश भाषाओं का साहित्यिक विकास भी पूरा २ नहीं हुआ। अशोक के शिलालेखीं के बाद प्राकृत के नमूने प्राकृत-प्रन्थों के प्रलावा संस्कृत नाटकों में मिलते हैं। संस्कृत नाटकों में सियाँ, शह या छोटी जातियों के पात्र संस्कृत के स्थान पर केई न कार्ड माइत बोलते हैं। जान पहता है कि नाटक पढने या देखनेवाली जनता दोनों गाटकों में प्राकृत भाषाएं समभती थी। पहिली-दूसरी ई० सदी के लग भग अश्वघाष ने अपने नाटकों में पूरानी मागधी, पुरानी अर्थमागधी और प्रानी शौरसेनी का प्रयोग किया है। इसके पाद श्वेताम्बर जैनों ने अपने शास्त्रों के लिये महाराष्ट्री और दिगाम्बरी ने शौरसंती का प्रयोग किया है। गुलाक्य ने अपनी वृहत्कथा पैशाची में लिखी। व्याकरण की अंजीरों के अभाव में प्राकृत भाषाप बराबर बदलती रही। तीसरी ई० सदी के लगभग भास के नाटकों की प्राकृत अध्यद्योप से कुछ भिन्न है और पांचवीं सदी के लगभग कालिदास के नाटकों की प्राष्ट्रत और भी दूर हट गई है। मालूम होता है कि महाराष्ट्री में माइत साहित्य काव्य बहुत था, शौरसेनी में गद्य, शौर पैशाची में कथाएं। नाटकों से मागधी का दर्भा बहुत नीना जान पहता है पर कथाएं उसमें भी थीं। प्राकृतों के अलावा श्रपभंश बांलियां थी जिनका उस्लेख छठी ई॰ ध्यपश्च ज सदी से मिलता है, जो कुछ विशेष सम्प्रदायों की भाषाओं और प्राकृतों के सम्मिश्रण से बनी थीं. और जो बागे चल कर बहुत फैल गई। इन्हीं अपसंशों से शायद् आजकल की कुछ उत्तरी देश भाषाएं वनंमान भाषाए

निकली हैं पर जियर्जन के प्रतिकृत यह भी

अनुमान होता है कि कुछ देश भाषाय सोधी प्राकृत से निकली हैं।

## साहित्य

काध्य में श्रव तक हिन्दुस्तान की काई भाषा संस्कृत की परापरी नहीं कर सकी है। संस्कृत कवियों और संवकों ने घाट्यांकि को छाटि कवि और रामा-संस्कृत कारत यण को श्रादि काट्य माना है। बाल्मीकि ने जिस शैली सं पहाड़, नदी, मोसिम, बन, शहर, सभा, दर्बार, तपो-भूमि इत्यादि का वर्णन किया है, जिस शैली सं स्त्री पुरुषों का. राजा, कुमार, मादि का चरित्र खींचा है, जिस ढंग से वीरता, मेम, भक्ति, वैराग्य श्रादि भाव बनाये हैं वह सवा के लिये संस्कृत साहित्य पर श्रंकित हो गये। वास्मीक रामायण की कथा से कालिदास, भवभूति, आदि पड़े कवियां ने, पुराण बनाने वालों ने और सनगिनित छोटे लेखकों ने सामग्री सी है। काष्य या नाटक की सामग्री का दूसरा यड़ा भारी स्नोत महाभारत है। ब्रादिपर्य की भूमिका कहती है कि जो कुछ है महाभारत से लिया गया है। तीसरा स्नोत है पुराना बीद साहित्य काश्य के स्वात जिमका प्रयाग बौद्ध लेखकों ने किया है। खीथ। स्रोत जैन परम्परा है जो जैन कविता का आधार है। पांचवां स्रोत लोक कथाएं हैं जो गुणाह्य इत्यादि में साहित्यिक रूप पाकर

१. भाषा के विषय पर मूल प्रम्थों के कलावा देखिये, प्रियसंत्र, लिस्युस्टिक समें काफ, इन्हिया, भाग १। कीथ, हिष्टी काफ संस्कृत लिक्टेकर, संस्कृत हुगा ॥ मेकडानेल, वैदिक ग्रामर। रा॰ गो॰ अंशरकार, जे॰ बी॰ बी॰ विभार॰ ए॰ एस॰ १६। ए॰ ३३०॥ हुस्ट्ज़, क्रशोक के लेख।

बहुत से संस्कृत प्रम्थों में प्रतिविध्यत हैं। इम बांव स्रोतों से सामग्री से सेकर प्रम्थकारों की प्रतिमा ने पेकी ऐसी रचनाएं पैदा कीं जो संतार भर के साहित्य में ऊंचा स्थान रखती हैं। पतञ्जिल ग्रांट पिङ्गल के उल्लेखों से सिख है कि ई० पू० २री सदी के पहिले भी लौकिक संस्कृत काव्य मौजूद था पर अभी तक काई प्रम्थ नहीं भिने हैं। जो आगामी काव्य मिलना है उसका बहुत बड़ा भाग ब्राह्मण, बौद्ध था जैनधर्म मानने वाले राजाओं के दर्बार में या राजाओं के प्रोत्साहन से

रचा गया था। इसीलिये इस साहित्य में राज कथादं बहुत हैं और कुछ पेसे विषय भी हैं जो राजाओं या दर्बारियों को ही प्रिय रहे

होंगे ।

राजदर्बार

लौकिक संस्कृत कान्य में पहिला स्वष्ट नाम अश्वयोष है जो थीद राजा कनिष्क के यहां १-२ ईo सदी में था पर अश्वघोष इस साहित्य का आरंभ प्रश्वद्यं व नहीं है। उसकी शैली हो बनातो है कि पहिले बहुत से कवि है। गये थे। लिर, अश्वघोष ने महावग्ग और निदान कथा के आधार पर सीन्दरनन्द काव्य में नन्द को बद्ध से वैराग्य और निर्वाण का उपदेश दिलाया है। सीन्दरमन्द्र काव्य नन्द की स्त्री सन्दरों के द्वा का वर्णन बडी चत्राई से किया है, पति के वैराग्य पर वह पेसा शोक करती है कि नन्द का मन डिग जाता है पर जब बुद स्वर्ग ले जाकर उसे अप्सराएं विखलाते हैं तम वह अप्सरा के मोह में पड जाता है। पर स्वर्ग में अप्सराओं का भोग तो प्रथ से ही हो सकता है। इस अवसर पर बुद्ध का मुख्य शिष्य आनन्द यह उपरेश देता है कि स्वर्ग का सुख भी क्षणभंगुर है, पुरुष क्षीण होने पर फिर मृत्युलोक में लौटना पहता है। अस्तु, नम्द निर्वाख का

प्रयक्त करता है। बुद्ध बरित में अश्वघोष ने बुद्ध के जीवन की घटनाओं का काव्य बनाया है। कुछ श्लोक बुद्ध विति कालिदास के रघुतंश की याद दिलाते हैं। सम्भव है कि कालिदास ने अश्वघोष पड़ा हो और जान कर या अनजान में उस हे कुछ भाव और काक अपने हंग से रघुतंश में रख दिये हाँ। अश्वघोष की भाव प्रगट करने की शैली का पता दो पक उदाहरणों से लग जायगा।

इटवें अध्याय में खुपके सं घरबार छं। इ कर वन में आकर गीतम स्वामिमक नौकर छन्द से कहते हैं कि बार २ प्रणाम कर के राजा से मेरी छोट गौतम का गृहत्याग से यह कहना, "बुढापे को और मौत को नाश करने के लिये मैंने नवोचन में प्रवेश किया है, स्वर्ग की तृष्णा से नहीं, म देश स्तेह के प्रभाव से नहीं, काश्व से नहीं। इस तरह मैं घर से निकल गया है. मेरे लिये शोख म करना । संयोग किनने हो दिन रहे समय पाकर अवश्य ही समाप्त होगा । विश्वेष निश्चित है, इस लिये मेरी मित मेश्न में लगी है। स्वतनों से बार २ का वियोग कैसे कह सकता है? शोक का त्याग करने के लिये मैं घर से निकला हैं। मेरे लिये शोक न करनाः शोक तो उनके लिये करना चाहिये जो राग में कैसे हैं और शेक के उत्पादक कामों में आ तक हैं। हमारे पूर्वजों का यह स्थिर निश्वय था: उसी मार्ग से जाते हुये मेरे लिये आते आने वाले शोक न करें। . . . यदि सांचते हां कि असमय में ही यह बन चला गया तो (मेरा निवेदन है कि) जीवन के खंबल होने से धर्म के लिये कभी असमय नहीं होता। इस लिये क्रेरा निश्वय है कि मैं अभी से अपने अय की विस्ता कर्द ।

अब भीत वैरी की तरह खड़ी है तह जीवन का क्या ठिकाना है?...

यह सुन कर छन्द ने संताप।से विकल हो कर, हाथ जोड़ फर आंसुओं से दंधे हुये स्वर से उत्तर हिया:-"हे बमो ! बान्धत्री को कष्ट देनेवाले छन्द्र का निवेदन तम्हारे इस भाव से मेरा चिस वैसे ही इवा जाता है जैसे नदी की कीचड़ में हाथी। किस लोहे के हृद्य की भी तम्हारा यह निश्वय न हिला देगा ? फिर स्नेह से व्याकृत इदय की बात ही क्या है ! कहां तो यह सुकृमारता जो महल में शयन करने के ही थे। ग्य है और कहां कठोर वर्भ के अंकरवाली तपोचन भूमि ! जो तम्हारे व्यवसाय को सुन कर मैं घोडा लाया था सो हे नाथ ! दैव ने बलात्कार से मुक्त से यह कराया था । तुम्हारे इस निश्चय को जानता हुआ अब मैं कविलवस्त के शोक के पास इस घोड़े को कैसे ले जाऊं ? हे महाबाहो । तुम्हें पुत्र की लालसा करनेवाले बृढे स्नेही राजा को ऐसे न छोडना चाहिये जैसे कि कोई नास्तिक अच्छे धर्म को छोड़ देता है। श्रीर हे देव ! तुम्हें अपनी उस दूसरी माता को जो तुम्हें पालते २ थक गई है हम तरह न भूतना चाहिये जैसे कृतझ उपकार को भूत जाता है। अपनी पत्नी को जो पतिवता है। यह कल की है, गणवती है, और जिसका लड़का खोटा है, तुम्हें इस तरह न खोड़ना चाहिये जैसे कोई डरपोक राजा लक्ष्मी को छोड देता है। हे यश और धर्म के घारकों में थे छ ! यशोधरा से उत्पन्न अपने छोटे प्रशंसनीय पुत्र को तुम्हें इस तरह न छोड़ना चाहिये जैसे कि ध्यसनी पुरुष उत्तम यश को छोड देना है। हे विभो ! अगर तमने राज्य को और बन्धुओं को छोड़ने का ही निश्चय कर लिया है नो भी मुक्ते तो न

१, गीतम की श्रमको माता का देहान्त उनके बचपन में ही होगया था । धर

कोहें। मेरी गति तो तुम्हारे ही बरखों में है। जैसे सुमिन (सुमेन)
रामचन्द्र को बन में छोड़ कर बला गया था बैसे में तो तुम्हें छोड़
कर इस जलते हुये चिस्त को सेकर नगर को नहीं आ सकता
है। तुम्हें छोड़ कर नगर को जाऊं तो राजा मुक्तसे क्या कहेंगे ?
श्रीर में तुम्हारे अन्तः पुरवालों को कीन सा अब्हा समाचार
हुंगा ? . . "

शोक से विक्रल छन्द के इन वचनों की सुन कर बोलने बाली में श्रेष्ठ (गीतम ) ने स्वस्यभाव सं श्रीर प्रम धैर्य से. उत्तर दिया:- " हे छन्द ! मेरे गीशम का ३त्तर वियोग के बारे में इस संताप को छोड़ दो। बार बार जन्म लेने वाले देहधारियों के लिंग परिवर्तन तो नियत ही है। सीश्र की अभिलाषा में यदि में स्नेह के बश हो कर बान्धवी को न भी छोड़ तोनी मृत्यु बलारकार से हम सब को पक दूसरे से छुड़ा देगी। जिस माता ने बड़ी तृष्णा से और बड़े कण्टों से सुभे गर्भ में रक्खा था उस ध्यर्थ प्रयत्न वाली का अब में कीन है और बह मेरी कीन है' । जैसे पश्ची बसरे के वृक्ष पर जमा होते हैं भीर फिर उड जाते हैं वैसे ही यह नियन है कि सब प्राणियों का समागम वियोग में समाप्त हो। जैसे बादल जमा हो कर फिर श्रलग २ हो जाते हैं - ( बस ) प्राणियों के संयोग और वियाग को भी मैं वैसा ही मानता हूं। यह संसार आपस में एक दूसरे को घोखा देता हुआ चला जाता है. इस लिये इस स्वप्त के से समागम में काई ममत्व न मानना चाहिये।

'पेसा होते हुये. हे सौम्य ! शोक न करो, तुम आश्रो श्रथवा यदि तुम्हारा स्नेह ठहरता है तो जा कर फिर लौट श्राना । कपिल-

<sup>3.</sup> गीतम की असली माता का देहान्त उनके बचपन में ही हो गया था ।

अश्वयोष के सुमालंकार या करुमामण्डीतिक में धर्म का उपदेश देने वाली बहुत सी कथाएं हैं। गएडीबन्ध प्रस्थ स्तांत्रगाथा में बहुत से धार्मिक गीत हैं। इसी
समय के लगभग मातृचेता ने, जो शायद धश्ययोष ही था बहुत से प्रन्थ लिखे जिनके अंश शतग्र्याशतिकस्तोत्र से मिलते हैं। यहां बुद्ध की
मानृचेता। भक्ति गाई है। अवदानशतक में बुद्ध के जन्मों
की बहुत सी कथाएं हैं जिनमें से कुछ
मर्चास्तिवादी बीखों के विनयपिटक से ली गई हैं।

संस्कृत लीकिक काव्य की तरह संस्कृत नाटक के इतिहास में
भी पहिला स्पष्ट नाम अश्वयोष का है पर यहां
नाटक भी याद रखना चाहिये कि नाटक लिखने
श्रीर खेलने की चाल बहुत पहिले ही शुक्त हो
गई थी। संस्कृत नाटक की उत्पत्ति धार्मिक साहित्य श्रीर आचार
से मालूम होती है। श्रुग्वेद के कुछ सुकों में
अर्थान वार्तालाप हैं। ब्राह्मण प्रन्थों के यहां श्रीर
बाचारों में बहुत से अवसरों पर कई श्रादमियों में नियन समयों पर बःतचीन होती है। यहां पर नाटक का
बीज है। रामायण और महाभारत में समाजों
नतंक के अर्थात् उत्सर्वों के नट नर्तकों का चार बार
उस्लेख है। रामायण में एक जगह नाटक

शब्द भी आया है'। यहां नाटक का पूर्वक्ष मालूम होता है। पाणिनि नटस्त्रों का उल्लेख करता है'। शायद उसके समय में या पहिले हो खेल तमाशाों के कायदे बन रहे थे। राम, कृष्ण, बुद्ध भीर जैन तीर्थेकरों की कथाएं सुनाने की परिपाटी से भी नाटक के

विकास में ज़कर बहुत सहायता मिली होगी।

धर्मकथा बहुत से यूरांपियन विद्वानों ने यह साबित करने की कांशिश की है कि हिन्द्रतान ने नाटक

प्रीक लोगों से लिया पर इस सम्मति के लिये इतिहास से कोई भी खडूर साक्षी नहीं मिलती। सभ्यताओं का सम्पर्क हमेशा चारों ग्रोर प्रभाव डालता है। ई० प्० बौधी सदी के बाद हिन्दुस्तान से उत्तर

पिछ्छम में ग्रीक सभ्यता का प्रचार था। त्रीक

प्रीक प्रभाव नाटक पहिले ही पराकाष्टा पर पहुँच खुका था। सम्भव है कि ग्रीक नाटक से हिन्दुस्तानी

माटक को कुछ प्रोत्साहन मिला हो पर इन दोनों का चित्र पक दूसरे से इतना भिन्न हैं, कही कहीं ऐसा उल्टा है, कि विपरीत साक्षी के अभाव में, इनकी उत्पत्ति सौर विकास स्वतंत्र ही मानने पड़ेंगे।

ई० सन के प्रारंभ तक संस्कृत नाटक की बड़ी उन्नति हो चुकी
होगी। मध्यपशिया में नुकृति के एक ताड़्पन्न
शारहतीपुत्रप्रकरण पर अश्वद्योप के नौ अङ्क के शारहतीपुत्रप्रकरण का एक अंश मिला है। यहां बुद्ध ने मौदूगलायन और शारिपुत्र को अपने धर्म का उपदेश दिया है और भविष्य
बाणी की है कि शिष्यों में उनके पास सब से अधिक ज्ञान और शिक्त
होगी। इस नाटक की शैली वही है जो आगे चलकर नाट्यशास्त्र ने

१. रामाथण अयोध्याकांड ६९।३॥

**२ पाणिनि, अब्दाध्यायी ४ । ३ । ३१० ॥** 

बताई है, जिससे मासूम होता है कि नाट्यशास्त्र ने वर्तमान नाटकों के आधार पर ही नियम बनाये थे । जिस प्रति में शारहतीपुत्र प्रकरण है उसी में दो और नाटकों के अंश हैं जो शायद अश्वधोष

के हैं। एक में बुद्धि, कीर्त और धृति की बात सम्य नाटक स्त्रीत हैं। दूसरे के पात्रों में हैं शारिपुत्र स्त्रीर मौदुगलायन, नायक, सिद्यक, दुष्ट स्त्रीर

गणिका मगधवती इत्यादि । यहां स्त्रियां और एक अमण भी प्राकृत बोलते हैं। नाटक में हिन्द साहित्यिक प्रतिभा का अंचे से अंचा विकास मिलता है। वैराग्य का भाव भी इसके द्वारा प्रगट किया गया पर आगे चलकर इसमें धीररस प्रेम और राजनैतिक वांव-पेच की प्रधानता रही। प्रेम की पश्चित्रता में बहुविवाह की प्रधा एक बड़ी कलुषित बाधा थी; कई नाटकों में प्रेम के पेच इंसी या घूणा पैदा करते हैं पर बहुत से नाटकों में कवि की प्रतिमा इस बाधा के ऊपर उठ गई है। इखान्त नाटक की प्रथा न होने से नाटक का शंभ कुछ संकृचित हो गया, जीवन की कई तीव समस्याएं छूट गई, पर बीच २ में कठ्ला और क्रेश के माब बराबर आये हैं। श्रागे चल कर बहुत से काव्यों की तरह बहुत से बादकों के वर्णनी, पद्मी श्रोर चित्रणों में कृत्रिमता आ गई और नाटक की लोकप्रियना में पर्व आवश्यक स्वामाविकता में अन्तर एड गया। कुछ नाटक तो केवल पढ़ने के गं। य ही रह गये पर बहुत से नाटकों में प्रसाद गुण भी है, प्रकृति का कोई विरोध नहीं है। हिन्द साहित्य के पढ़ने से इतना तो सिख ही है कि नाटक अमोद प्रमोद का एक वडा साधन था।

इिन्तुस्तानी नाटक के इतिहास के किये देखिये कीथ, संस्कृत ड्रामा, सिक्ता छेवी, थियेटार इंडियन ।

साहित्य में नाटक युर्वे का उल्लेख बार बार श्राया है। नगरों में, खास कर राजधानियों में, बहुत से नाटक-घर थे। पर देखा मालम होता है कि नाटक-मारक्षर मंच पर केवल एक पर्या रहता था; नदी, वन, पर्वत, श्राधम, नगर, गांव, इत्यादि वर्णन और संकेतीं से पताये जाने थे। इसी तरह शिकार खेलना, रथ पर खढ़ना, पौधों को पानी देना, फूल तोड़ना, इत्यादि क्रियाए भी वर्णन मार संकेती से बताई जाती थी। पर्दे के पर्ने पीछे नेपध्यगृह थे जहाँ से आवश्यक आवाजें द्याती थीं। प्रारंग में सुत्रधार अपनी स्त्री या पात्रों से बातें करता हुआ नाटक की प्रस्ता-सम्बार वना देता था और फिर नाटक के अङ्क प्रारंभ होते थे। स्थियाँ नाट्यमंत्र पर क्याया करती थी पर कभी कर्मा स्थियों का पार्ट पुरुष भी करते थे। स्ट्रतियों में लिखा है कि नाटक खेलने वाले स्त्री पुरुषां का आव T/B रण नीचा होता था सम्बद्ध कि यह कड़ी

कोई बीस बरस हुये गण्पितशास्त्री ने भास के नेरह नाटक खोज कर प्रकाशित किये जिनका समय भिन्न २ श्राप्त विद्वान ई० पू० ७ ८ सदी से लेकर ई० ६-१० सदी तक निश्चय करते हैं और जिनको कुछ लोग भिन्न २ नाटककारों की रखना बताते हैं। पर सब साच कह यह अनुमान ठीक मालूम होता है कि यह सब नाटक एक ही रखियता के हैं और चीथी ई० सदी के आस पास लिखे गये थे। इन नाटकों की कथाएं ज्यादातर महाभारत और रामायण से ली गई हैं। शैली और भाषा में बड़ी सादगी हैं। कई नाटक एक ही एक अक्क के हैं। सब

चालोचना नाटकसंसार के श्रानन्द जीवन के कारण ही हो।

ही नार्यमंच के लिये बहुत उपयुक्त हैं। नगभग सर्वत्र धरनाचक बड़ी तेज़ी से चलता है और चरित्र बड़ी सफ़ाई से जीचे हैं।

जैसा कि सातवीं ईस्वी सदी में बाणमह ने अपने हर्षवरित में प्रसङ्गवश कहा है, भास के नाटक नन्दी के बिना प्रारम्भ होते हैं। इनमें प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है। रखना के दो एक दशन्त दिये जा सकते हैं। पश्चरात्र का आधार महाभारत है पर कवि की कराना ने नई कथा रख डाली है। पांडव

बारह बरस के बनवास में हैं और राजा प्रताप्त विराट के साथ हैं। दुर्योधन बड़ा यह करता है और दोणाचार्य से गुरु दक्षिणा सांगने की

कहता है। द्रांण यह दक्षिणा मांगते हैं कि पांडवीं की आधा राज्य दे दिया जाय। किन्तु इसपर दुर्याधन और शकृति यह शर्त लगाते हैं कि पांच रातों के भीतर ही पांडवीं का पता लग जाय। द्रांश की कोध आता है पर कीचकवध के समाचार से भीषम अनुमान करते हैं कि यह तो भीम का ही काम हो सकता है। शर्त मान ली जाती है। कीरव विराट के राज्य पर आक्रमण करते हैं और उसकी गाय पकड़ लेते हैं। पाण्डव गायों को छुड़ाने आते हैं, उनका पता लग जाता है श्रीर दुर्याधन उनकी आधा गांच दे देता है।

(पहिले चक्क में विष्करमक के बाद भीष्म और दीख आते हैं।)

द्रोण—सच पूछिये तो धर्म का श्रवलम्बन करके दुर्योधन ने मुक्ते ही श्रवुगृहीत किया है; क्योंकि शिष्य का दोष वाम्धवों और मिश्रों को छोड़ कर गुरु को ही लगता है; गुरु के हाथ में बालक की सींपने वाले माता पिता का तो दोष ही नहीं है।

भीष्म-इस दुर्योधन ने (जूप में) क्यम लेने से प्रसिद्धि पाकर (पाण्डमों से) युद्ध की कामना के कारण भयश पाया था। अब बहुत दिन में धर्म (यह) की सेवा करके यह पुर्य का भाजन हुआ है और इस क्रप में शोमा पा रहा है।

( तुर्योधन, कर्ण बीर शक्रुनि बाते हैं )

बुर्योधन—मैंने (शास्त्रां में) भद्रा विकार है; गुरुजन संतुष्ट हैं। जगत् मुक्त में विश्वान करता है; मेरे गुण बस गये; अयश नष्ट हो गया। यदि कोई कहे कि स्वर्ग मरनेवालों को ही मिल सकता है तो भूंड है; स्वर्ग नो परोक्ष नहीं है, स्वर्ग तो यहीं अनेक प्रकार से फलता है।

कर्ण-हे गांधारीपुत्र ! न्याय से आये हुये धन को दान करने में आपने न्याय ही किया क्योंकि क्षत्रियों की समृद्धि वाणों के अधीन है। पुत्रों के लिये जो रुपया जमा करता है वह धोखा खाता है। राजा को चाहिये कि रुपया ब्राह्मणों पर न्योखावर कर दे और पुत्रों को एक मात्र धनुष् देवे।

शकुनि-अङ्गराज (कर्ण) ने, जिसके पाप गंगा के उपस्पर्शन (अवस्थ) से घुन गये हैं, ठोक कहा।

कर्ण-१६वाकु, शर्याति, ययाति, राम, मान्धाता, नाभाग, नृग, अम्बरीष-यह (राजा) कोष और राज्यों के साथ शरीर से तो नष्ट हो गये हैं पर यहां से अब भी जीवित हैं।

सब (लोग)— गांधारी पुत्र ! यह की समाप्ति पर आपको बधाई । दुर्योधन—में (बहुन) श्रद्धगृहीन हुआ । श्राचार्य ! श्रापको प्रसाम करना हूं।

द्रोण—स्थर आओ पुत्र । यह कम ठीक नहीं है। दुर्योधन—तो ठीक कम क्या है ?

द्रोण-क्या आप नहीं देखते ? पहिले इन भीष्म की प्रताम करना चाहिये जो मनुष्य का में देवता हैं। भीष्म को छोड़ कर मुक्ते प्रताम करना—इसे मैं ठीक आचरण नहीं मानता। भीष्म-न न ऐसा न कहिये। मैं तो बहुतेरे कारणों से आप से घट कर हैं; क्योंकि में तो माता से उत्पन्न हुआ है, आप स्वयं ही उत्पन्न हुये हैं; मेरी वृक्ति हथियारों से है, आपकी प्रेम से; मैं सन्त्रिय है, आप आहाण हैं; आप गुरु हैं, में बृढ़ा शिष्य हैं।

द्रोश-क्या महात्माओं में अपनी छोटाई करने की शक्ति नहीं होती ? आओ पुत्र ! मुक्ते ही प्रशास करो।

दुर्योधन-आचार्य ! प्रशाम करता है।

म्बद्भवासवद्त्त में आधार उदयन और वासवद्त्ता की पुरानी हिन्दू मेम कथा का है और उस मंत्री मानवासवद्त्त यौगन्धरायण का कौशल दिखाया है जो संस्कृत नाटक में स्वामिभक्ति के लिये प्रसिद्ध है। पहिला अडू इस तरह प्रारंग होता है:—

( हो भट प्रवेश करते हैं )

दोनों भट-हिटेये, हटिये, आप लोग हटिये। (परिवातक के भेप में यौगन्त्ररायण और अवस्तिका के भेप में वासवदत्ता प्रवेश करते हैं)

यौगन्धरायण—(कान लगा कर) क्या ! यहां भी लाग हटाये जाने हैं। जो धीर हैं और मान के योग्य हैं, आश्रम में रहने हैं, बद्धल पहिनते हैं, उनको क्यों जास दिया जाय? घमंडी, बिनय सं रहिन, खंखल भाग्य से अंधा, यह कीन है जो इस शान्त नपांचन में गंबारपन चलाता है?

वासवद्ता-आर्य! यह कीन (हमें) हटाता है? यीगन्धरायण-वह है जो अपने को धर्म से हटाता है। वासवद्त्ता-आर्य! मैं यह नहीं कह रही थी (पर) क्या में भी हटाई जाऊंगी? योगन्धरायण-देवी ! न पहिचाने हुए धर्म भी इस तरह हटा दिये जाते हैं।

वासवद्त्ता-परिश्रम से उनना खेद नहीं होता जितना इस अपमान से।

यौगम्धरायण—यह बीज़ें (मान पेश्वयं इत्यावि) तो देवी ने भाग कर छोड़ दी हैं। चिन्ता की बात नहीं है। . . . . . दोनों भर—हटो, इटो।

### (काञ्चुकीय प्रवेश करता है)

काञ्चुकीय — . . . इस तरह लोगों को कभी न हटाना चाहिये। देखों, राजा का नाम बदनाम न करों, श्राश्रम वासियों के साथ कटोरता न करों, नगर के अपमानों से मुक्त होने के लिये ही यह मनस्वी वन में जा कर रहते हैं।

दोनों भट-श्रार्थ ! ऐसा ही ( होगा )

(दोनां भट जाते हैं)

यौगम्धरायण्—हा ' इसके दर्शन से तो विवेक मालूम होता है। पुत्री ! इसके पास चल।

बासवदत्ता-म्रायं। ऐसा ही (हो)।

बीधी ई० सदी के लगभग मृच्छकटिका नाटक लिखा गया
जो परम्परा से राजा शूद्रक के नाम से संयुक्त
मृच्छकटिका है पर जो शायद किसी और प्रतिभाशाली
लेखक का है। इसके पहिले चार मङ्कों में
भास के चाठदस का प्रभाव बहुत है। पर लेखक की शक्ति, श्रदुभव, चरित्रहिं, और भाषाप्रभुत्व सब जगह मौजूद हैं। कई
बातों में यह संस्कृत साहित्य में श्रिष्ठिनीय है। इस पुराने प्रम्थ

में एक विचित्र अर्थाचीनता है और जीवन की बहुतेरी समस्या-मों का अपूर्व विश्लेषण है। पहिले अङ्क में कुछ मौज उड़ानेवाले मित्र बातें कर रहे हैं:—

सादव्स-मोहि वन नास से। कहु नाहीं। मिलें भाग सन धन कर जाहीं॥ एक दुस्त मेहिं नित्य अशवत। सन मिन्नहु कहु दंख जनावत॥

श्रीर भी-धन नमन उपजत छात्र तेहि सन तेत्र सक्छ नसात है। हिन तेज परिभव लहत परिभव पाह मन भरिजात है। मन भरे उपजत साथ बुद्धिहु साथ बस सब नसत है। 'बन बुद्धि का अब होत वारिव सक्छ सनस्थ बसत हैं।

मेत्रंय - ब्रजी धन के लिये कब तक सोच करोगे? चारु०-भाई, दरिद्वता भी।

> चिन्ता घेरे रहत और; से लई अनादर । मिन्नहु देखि घिनात स्वयं ही वैर करत नर ॥ सगे पराये होत करत आदर नहि नारी । सोचत ही दिन वितत रहे नर सदा दुखारी ॥

मंत्रेय, हमने कुल देवताओं को बलि देदी, श्रव तुम जाके चौराहे पर बलि दे शाओं।

मंत्रय-हम तो न जायंगे।

चार०-क्यां ?

मैत्रेय-प्रजी, पूजा करने से देवता तुम पर प्रसन्न मही होते तो क्यों पूजा करते हो ?

चार०--- माई, ऐसा न कहो, यह तो, गृहस्थ का धर्म है। तन मन बच बिछ कर्म सा पूजे सुर संसार। होत मसन मनुष्य पर बहि में कीन विचार॥ ता जाश्रो देवियों को विल खढ़ा आश्रो।

मैत्रेय—हम न जायंगे और किसी का भेज दांजिये । हम तो बाह्मण हैं, हम से सब उलटे का पुलटा हो जाता है, जैसे दर्पनी में परछाई' दिहने का बायां और बायें का दिहना . . . रात की बर सड़क पर रंडी, बटमार, राजा के लग्गू भग्गू सब घूमने फिरते हैं, उनके बीच में जो कहीं पड़े तो मेढ़क के धोखे सांप के मुंह में मूसे की दशा हमारी हो जायगी'। . . . . .

दो एक शब्द जीवनोपयोगी शास्त्रों पर कहना यहां श्रनुचितन होगा।

आयुर्वेद का इतिहास वंदिक काल से प्रारंभ होता है। वैद्यशास्त्र प्रथवंदेद का उपाङ्ग समभा जाता है। पत-भायुर्वेद अलि ने भङ्क, इतिहास, पुराण और वाकोषाक्य के साथ साथ वैद्यक का ज़िक किया है। शायद पहिले वंद्यक पर तन्त्र या तिबंध लिखे गय होंगे पर १ २ ई० सदी से संहिता रचने की परिपाटी शुरू हुई। चरक ने अपनी वड़ी मंहिता लिखी जिसमें सार वैद्यकशास्त्र का समावेश है और आयु-वेंद की धर्म और तस्त्रज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न किया है। चरक का

नाम हिन्दुस्तान के बाहर मध्य पशिया और बस्क पूर्वी पशिया में भी फैला। पिरुछम पशिया के साहित्य में भी चरक का नाम आया है। बरक के कुछ दिन पीछे सुश्रुत ने दूसरी बड़ी संहिता छिली। इन

कं भलावा मेल संहिता. ऋष्टांग संब्रह, रुग्वि-सुश्रुत श्रीर भन्य प्रत्थ मिरचय इत्यादि बहुत से ब्रन्थ बने जिन का सिल्सिला श्रव तक जारी है श्रीर जो बडी

संहिताओं की नरह इधर उथर संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ाये जाते हैं।

१. अनुवादक-लाला सीताराम ।

#### कला

मीर्यकाल के बाद हिन्दुस्तानी कला में चारों छोर बहुत उसति हुई। मंदिर और मूर्ति बनाने की प्रथा बौद्धों और जैनों से ब्राह्मणों ने भी सीखी। जान पड़ता है कि ईस्बी सन् के क्रक्षण मिदर कुछ पहिले से ही ब्राह्मण भी मंदिर बनवा कर मूर्तियां स्थापित करने लगे। कुछ भी हो, ईस्बी सन् के लगभग प्रारंभ समय का पक होत्र मंदिर युक्त प्रान्त के बरेली ज़िले में रामनगर अर्थात् प्राचीन अहिक्षेत्र में है। इस्नमें ईट

श्रौर पक्की मिट्टी पर शिव के जीवन के वित्र श्रंकित थे।

उड़ीसा में पुरी ज़िले में खर्डिगरि, उदयगिरि और नीलगिरि
पहाड़ियों पर भिन्न भिन्न समयों पर बहुत सी
मीर्गकाल के बाद
मूर्गिकेला
पार्श्वनाथ तीर्थकर की पूजा विशेष कर सं
करते थे। पहाड़ों की चट्टान काट कर गुफ़ा
जैन गुफ़ा
वनाने की प्रथा प्राचीन भारत में बहुत प्रचलित थी। इसमें हिन्दुश्रों को अपूर्व कौशल था।

कुछ पुरानी गुफ़ाएं ई० पू० दूसरी सदी की हैं। रानीगुम्फा में पर्श्वनाथ का एक जलूस पत्थर में श्रंकिन है पर कला बहुन ऊंचे दर्ज की नहीं है। उदयगिर की जय विजय गुफ़ा में ६ फ़ीट ऊंची एक स्त्रीमूर्ति ,है जो ,शायद ई० पू० दूसरी सदी की है। यह स्त्री दाहिने पैर ज़ोर दिये खड़ी है, बांचा पैर पीछे करके भुका लिया है; सिर्फ़ उसका श्रंगूठा ज़मीन को छू रहा है। सिर पर ऊंची टोपी है, कमर के नीचे जांधिया है, बाक़ी बदन खुला हुआ है मूर्ति का श्राकार बिगड़ गया है पर इस समय भी प्रसद्गुण स्पष्ट दिसाई देता है। मूर्ति की स्वामाविकता बड़ी चित्ताकर्षक है।

मधुरा श्रजायब्ह्मानं में ई० पू० पहिली सदी के, महोली गाँव के पास के, एक जैन स्तूप के श्रवशेष हैं। यह जैन म्हण स्तूप लोनसं। मिका नामक एक गणिका ने महावीरस्वामी की पूजा के लिये बनवाया था। यह योद्ध स्तूपों सं बिल्कुल मिलता जुलता है। मूर्तियां श्रीर नक्क़ाशी बंसी ही हैं। यक्षियों की भी नंगी मूर्तियां हैं। सारनाथ के नीचे सं संकड़ों मूर्तियां निकली हैं जो ई० पू० चौधी सदी सं लेकर बारहवीं ईस्वी सदी तक में बनाई गई थीं। सारनाथ की शैली मधुरा की शैली से मिलती जुलती हैं। मसादग्रण से संयुक्त है।

हिन्दू कला के इतिहास में मूर्तिकला का स्थान बहुत ऊंचा है;
जैसे हिन्दू साहित्य में नाटक है वैसे ही हिन्दू
स्रिक्त कला में मूर्ति। इसमें भी मीर्यकाल के बाद
बहुत उन्नति हुई। प्रदेशों के अनुसार इस कला
की चार शैलियां थी—गांधार, मथुरा, सारनाथ और अमरावर्ता।

को चार शैलियां थी--गांधार, मथुरा, सारनाथ आर अमरावता। गांधार शैली पर जो उत्तर--पिच्छम प्रान्तों में प्रचलित थी ग्रीक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। इस मिधित हिन्दू-ग्रीक शैली ने पूर्वा

तुर्किस्तान, मंगोलिया, चीन, केरिया और

शेंडी चीर विषय जापान की कला पर बहुत प्रभाव डाला। जयतक बीज धर्म की प्रधानता रही तब तक

कला का प्रयंग प्रायः वीख स्तूप वैत्यालय और सूर्तियों में होना रहा जिनके बहुतरे अवशेष अब तक उन्हीं स्थानों पर या हिन्दु-स्तान और यूठ्प के अजायवसानों में मौजूद हैं। जहाँ जैन धर्म का प्रचार था वहां जैन मंदिर और मूर्तियों में कला की छटा प्रकट हुई। पर याद रजना चाहियं कि बीख, जैन और ब्राह्मणों की शैलियां पक सी ही थीं। दूसरे, धार्मिक सूर्तियों के अलावा पेड़, पौधे, नदी, तालाब, जानवर, और साधारण मनुष्यों की सूर्तियां भी सब लोग बनाने थे। बीद्ध प्रधानता के समय की मूर्तियों में और आगामी काल की मूर्तियों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर अवश्य है। बौद्ध काल की मूर्तियों में वड़ी स्वागात्रिकता है; प्राकृतिक वस्तुओं का जान-वरों का, स्वी पुरुषों का चित्रण जैसे का नैना है। पर ब्राह्मण धर्म के ज़ोर पकड़ने पर स्वामाविकता कम होगई; प्रकृति का अनुमरण घट गया; भाग प्रदर्शन करने का ही उत्साह रह गया; इस लिये पिछले समय की मूर्तियों में आभ्यन्तरिक अवस्था बताने के प्रयोग्तन से प्राकृतिक आकार का विक्य कर दिया गया है।

गांधार स्निंकला के हज़ारों नसूने उत्तर—पिच्छम प्रान्त और यर्तमान अफ़ग़ानिस्तान से जमा हो चुके हैं। गांधार स्निंकला यह कई सदियों के हैं। सब से श्रव्हे नस्ने ई० ५०—१५० के अर्थात् राजा कनिष्क के

युग के हैं। सब नमूने बोद्ध रचना के हैं और ज्यादातर नीली चिकनी स्लेट के बने हैं जिसपर अजनना इत्यादि की तरह महीन ज्लान्टर कर दिया है और कई तरह के रंग निकाले हैं। सिर ज्यादातर छंटे हैं: एक ही नरह के हैं, छः इश्व से झाट इश्व नक ऊंचे हैं और मिट्टी के शरीर पर हैं। यह निर गीतमबुद्ध, बोधिमस्व या बुद्ध होने वाले महापुरुषों के हैं। गांधार कला में बुद्ध सर्व व्यापी है। इमारतों के जो अंश बचे हैं उनपर तरह २ की मूर्तियां हैं। यहाँ पत्थर में हिन्दू जनता का सारा जीवन अंकित है— श्रीज़ार, हथियार, बर्तन, चौकी, जानवर, मकान, रास्ता, चाग, तालाव सब कुछ बनाया गया है। सब जगह स्वाभाविकता है। गांधार की पहिछी मूर्तियों में बुद्ध के लम्बे बाल और मूंछें हैं पर पीछे यह चाल नहीं रही। सीकरी के संघाराम के ध्वंस से १८८६ रं० में एक मूर्ति तपस्वी दुर्बल बुद्ध की निकली थी पर यह प्रथा भी बहुत अचिलन न रही। ज्यादातर बुद्ध का शरीर

क्वाभाविक परिमाण में और शान्त विरक्त रूप में ही दिखाया है।

रामायण और महाभारत से सिद्ध है कि चित्रकारी हिन्दुस्तान
में बहुत पुराने समय से प्रचलित थी। ई०
किन्दू चित्रकला
ई० ए० दूसरी सदी से हिन्दुस्तानी चित्रकला के
उदाहरण श्रम तक मिलते हैं। वर्तमान मध्य-

प्रदेश में सुरगुजा रियासन में रामगढ़ पहाड़ी पर जोगिमारा गुफ़ा
में ई० पू० दूसरी सदी के कई बिज हैं जो होबार पर खिंचे हैं। एक
खित्र में पेड़ के नीचे प्रत पुरुष बैठा है, बाई ब्रोर गिणका और
गाने वाने हैं, दाहिनी श्रोर एक जुलूम है जिसमें एक हाथी भी
है। एक दूसरे चित्र में फुल, घोड़े श्रीर कपड़े पहिने हुये श्रादमी
दिखाये हैं। श्रम्थन एक नंगा पुरुष बैठा है, पास तीन श्रादमी कपड़े
पहिने हुये खड़े हैं, दो और श्रादमी बैठे हैं और एक किनारे पर तीन
श्रीर हैं। यह चित्र सफ़ेद ज़मीन पर लाल या कभी २ काले खिंचे
हैं। कपड़े सफ़ेद हैं पर किनारी लाल है, बाल काले हैं, श्रांखें सफ़ेद
हैं। यह चित्र शायद जैन या बौद हो पर यह भी स्वम्भव है कि
किसी धर्म से इनका कोई सम्बन्ध न हो, आनस्द प्रमोद के लिये
ही बनाए गये हों। यह चित्र खुरे नहीं हैं पर श्रामी भावों का प्रदर्गन
ऊंचे दर्जे का नहीं हुशा है।

## व्यापार और उपनिवेश

हिन्दुस्तान की सभ्यता पर दूसरे देशों का प्रभाव बहुत कम पड़ा था पर पुराने समय में हिन्दुस्तान का सम्वकं विदेशी स्थापार बराबर दूसरे देशों से था और उसने पूर्वी और पिछ्छमी देशों पर प्रभाव भी बहुत डाला। हिन्दुस्तान से जल और थल से दूसरे देशों के साथ स्थापार बहुत पुराने समय में ही शुक्ष हो गया था। ई० पू० नवीं भाठवीं सदी में इराक, अरब, फि्रिनिशिया और मिस्र से बराबर ध्यापार होता था। घीरे २ यह ध्यापार और मी बढ़ा। ई० पू० पाँचवीं सदी के लगभग बहुत सी व्यापारी बस्तुओं के संस्कृत या तामिल नाम इन दूर देशों में अपसन्श कर में प्रचलित हो गये। पिछ्यम में हिन्दुस्तानी महलाह जर्मनी और इंग्लिस्तान

परिडम से के बीच उत्तर समुद्र तक पहुँचे। पहिली ईस्वी सदी में अफ़ीका के किनारे एक

टापू में हिन्दु कों ने अपना उपनियेश बनाया था। पिछ्छमी देशों में हिन्दुस्तान से मलाले, गंध, सूती कपड़े, रेशम, मलमल, हाथी- दांग, कछुये की पीठ, मिट्टो के बतन, मोती, हीरा, जधाहिर, छमड़ा, दवा बगैरह जाने थे। उन देशों से हिन्दुस्तान में कपड़ा, दवा, शीशे के बतन, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सोसा, और जवाहिरात आते थे। पहिली ईस्वी सदी का रोमन लेखक भ्रिनी कहता है कि इस ब्यापार से हिन्दुस्तान की बहुत फायदा होता था और रोमन साम्राज्य की बहुत सी दीलत हर साल हिन्दुस्तान चली जाती थी। इस समय के भीक और रोमन लेखकों से स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान के तट पर बड़े अडखे २ बन्द्रगाह थे और उनमें बहुत से जहाज़ आते जाते थे। तामिल साहित्य से पता लगता है कि खाल प्रदेश में कावेरीपटम, तोंडी और पुहार समुद्री ब्यापार के

बड़े केन्द्र थे। दूसरी आर प्रव के देशों सं
प्रव सं भी बहुत व्यापार होता था। बंगाल की खाड़ी
के बन्दरगाहों से जहाज़ पूर्वी द्वीपसमूह और
चीन आया जाया करते थे। पांचवीं सदी में चीनी यात्री

१ हिम्बुस्तान के पुराने समुद्री व्यापार के छिये देखिये रार्छिसन, इन्टर कोर्स बिट्बीन इयिडया प्यड दि वेस्टर्न कर्ड । शीफ, पेरिप्छस चाफ दि प्रिधि-चिन सी। राजाकुमुद सुकर्जी, इयिडयन शिपिड्स प्यड मैरिटाइस ऐक्टिबिटा ॥

फाहियन हिन्दुस्तानी जहाज़ में बैठ कर बीन से आया था और फिर हिन्दुस्तानी जहाज़ में ही बैठ कर लौटा था। हाल में पूर्वी बोर्नियों में चार यूप लेख मिले हैं जिनमें ब्राह्मण मवासियों के यह और दान का उन्लेख है। इसी तरह जावा के बीच में पहाड़ों पर हिन्दू लेख मिले हैं।

स्यापार के कारण हिन्दुओं को अपने उपनिवेश बनाने का भी
प्रोत्साहन हुआ उन्होंने अपने देश के बाहर
हिन्दुस्तानी वपनिवेश बहुत सी बस्तियां कायम कीं, मानों दूर दूर
तक हिन्दुस्तान के दुकड़े गाड़ दिये। ई० पू०
तीसरी सदी के लगभग लंका के टापू में, वर्मा में और उसके भी
पूरव स्थाम में हिन्दुओं ने अपने उपनिवेश बसाये। पहिली दूसरी
ईस्वी सदी के लगभग कम्बोडिया में, दिक्खन अनाम में जिसका
नाम बम्पा रक्खा गया; दिक्खन पूरव में जावा, सुमात्रा, वाली
और बार्नियों के डीपों में और मलय प्रायद्वीप में हिन्दू उपनिवेश
बनाये गये। इन सब देशों में हिन्दुओं की सभ्यता फैल गई;

संस्कृत साहित्य का प्रचार हुआ, हिन्दू हिन्दू सभ्यता का प्रभाव श्रीर भवन निर्माण हुआ, हिन्दू धर्मी के

विश्वास माने गये, कही कहीं समाज का संगठन भी हिन्दू वर्णव्य-वस्था के अनुसार हुआ। कुछ सिद्यों के बाद हिन्दुस्तान से बहुत कुछ सम्बन्ध टूट जाने से. परिस्थित के अनुसार परिवर्तन न करने से और दूसरी जातियों और धर्मों का प्रभाव बढ़ जाने से हिन्दू प्रधानना मिट गई। पर हिन्दू सम्यता के आश्चर्यकारी चिन्ह अब तक मोजूद हैं। स्याम इत्यादि में राज्याभिषेक अब तक हिन्दू रस्मां के अनुसार होता है; आह्याण प्रन्थों के मंत्र उच्चारण किये जाते हैं। प्राक्षण अभिषेक करते हैं, वैदिक रीतियों के अनुसार राजा आस

पास के लोगों को सम्बोधन करता है। बाली द्वीप में महाभारत. शुक्रनीति आदि बहुत से संस्कृत प्रन्थ मिले हैं। जावा में अब तक ६०० हिन्दू इमारतों के अवशेष विद्यमान हैं। यहां बरबादूर के मंदिर तो हिन्दू निर्माणकला के सर्वेतिम वरबोद्धर उदाहरलों में हैं। बरबोट्र का प्रधान मंदिर संसार के सब से सुन्दर भवनों में गिना जाता है। इसकी कुर्सी ४०० फ़ीट से ज्यादा है और इसमें सात ऊ वे २ लन हैं। निर्माण की शैनी वड़ी सुन्दर है। चारों झार पन्थर की बहुत सी मृतियां नक्काश की हैं जो, अगर एक क़तार में रक्खी जायं तां ३ मील तक फैल जायं। मूर्तियां उसी तरह को हैं जैसी हिन्द-स्तान में अजन्ता इत्यादि जगहीं में। मृतिंयों के द्वारा बौद्ध और मासण प्रन्थों की कथाएं बयान की हैं और इस ख़बी से बयान की हैं कि सदा के लिये चित्त पर अङ्कित हो जाती हैं। सब जगह कारी-गरी वही है जो अलोरा नासिक, अजन्ता इत्यादि में दिखाई देती है।

कम्बोडिया में अङ्गकोरवात का मंदिर हिन्दूकला का एक दूसरा वारकार है। यह लगभग एक मील लम्बा महकोरवात श्रीर लगभग एक मील चौड़ा है श्रीर क्षेत्रफल में भी एक वर्गमील है। एक खंड के बाद दूसरा खंड है जो पहिले खंड से कुछ ऊंचा है श्रीर इसी तरह खंड पर खंड चले गये हैं। सीदियों के बाद सीदियां स्तम्भसमूह के बाद स्तम्भसमूह लांघते हुये दर्शक चारो श्रोर शैली के बातुयं की श्रीर मूर्तिकला की निपुलना की प्रशंसा करता हुआ घंटों नक श्रूमा करता है। इन सब उपनिवंशों में बहुत से नगरों या प्रान्तों के नाम हिन्दु-स्तान से लिये गये थे। दूर देशों में चम्पा स्रोर कलिङ्ग थे, द्वारावती स्रोर कम्बोज थे, समरावती स्रोर स्रयोध्या थे । इन देशों के जंगलों में सब भी नई २ हिन्दू इमारतें स्रोर मृतियाँ निकल रही हैं। इनकी सभ्यता पर सब भी हिन्दू प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोखर हैं।

<sup>9.</sup> हिम्बुस्तान के पूर्वी श्पनिवेशों के लिये देखिये र० च० मजूमदर, गण्योन्य श्चित्रयन कालोनोज़ इन दि फ़ार ईस्ट। राधाकुमुद मुकर्जी, हिस्सू आफ़ श्चित्रयम शिपिक एएड मैरिटाइम एक्टिविटी। ग्रेटर श्चित्रया सुसायटी के प्रम्य भी देखिये। कला के लिये हेबेल, श्चित्रयन आकिंटेक्चर, श्चित्रयन स्कृत्यचर एएड पेन्टिक ।

### ग्यारहवां अध्याय

# गुप्त साम्राज और उसके बाद

रं० पू॰ दूसरी सदी के प्रारंग में मौर्य साम्राज्य के गिरने पर देश में राजनैतिक विरुद्धेद हो गया। कुछ बड़े २ राज्य अवश्य बने पर तीसरी ई० सदी राजमैतिक विच्छट नक देश में राजनैतिक एकता न हुई। इसका पक परिखाम यह भी हुआ कि उत्तर-पिछ्छम से बहुत से विदेशी समुदाय घुस आये और बहुत बरसों तक देश के अनेक भागी में राज करते रहे। चौथी ई० सदी में संयोजक शक्तियों ने फिर ज़ोर पकड़ा और देशवर्ती साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ हुई। पाठलिपुत्र में या कहीं ब्रास पास तीसरी ईस्बी सदी में गुप्त नामक एक राजा राज्य करता था। उसका लडका था घटांत्कच। घटात्कच के बाद उसका चन्द्रगृप्त प्रथम लड़का चन्द्रगुष्त प्रथम गही पर बैठा। उसने ३०८ है के लगभग सिड्छवि राजकमारी कुमारदेशी से व्याह किया और जान पडता है कि दोनों राज्यों को संयुक्त कर दिया । उसके सिक्षं पर लिब्द्धवि द्याह क्रमारदेवी का चित्र है और पीछे लिच्यवयः लिखा हुआ है'। शक्ति वह जाने पर चन्द्रगुप्त ने तिरहुत, दक्तिक बिहार, अवध और मास पास के प्रदेशों पर भी ग्रानी सत्ता

गुप्त वंश के लिक्कों के लिये देखिये एलन, कैटेकोग आफ दि कीश्न्स आफ दि गुप्त विनैस्टोज़ इत्यावि ।

जमाई और महाराजाधिराज की पत्रवी धारण की । ३२० ई० में शायव एक महान श्रामिषेक के बाद उसने एक नया सम्बन् श्रर्थात् गुप्त संवत बलाया जिसका प्रयोग कई सदियों तक बहुत से प्रदेशों में होता रहा। गुप्त संवत चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य से गुप्त साम्राज्य प्रारंभ होता है। ३३० या ३३५ ई० स० में उसके भरने पर उसका लडका समुद्रगुप्त जो लिच्छवि कुमारदेवी सं था गद्दी पर बैठा। समुद्र-ममुदगुस गुप्त दिग्विजय कर के चक्रवर्ती सम्राट् हुन्ना। मार्याचनं में उसने बहुत से राजाम्रों पर भपनी प्रधानता जम।ई भौर बहुतों के राज विल्कुल ही छीन लिये। पराजित नी राजाओं के नाम इलाहाबाद अशोक स्तम्म पर खुदी हुई कवि हरि-येण की प्रशस्ति में दिये हैं। इनके अलावा और भी बहुतेरे राजाओं को समुद्रगुप्त ने दिविषज्ञय जीता था। जङ्गली जातियों पर भी उसने सका जमाई थी और सीमा प्रान्त के जातिनायकों को भी बस में किया था। पंजाब की ओर अनेक गण राज्य या प्रजातन्त्र राज्य बन गये थे। उनके पास बड़ी २ सेनायें थीः उनके निवासी बहुत युद्धप्रिय थेः वह प्रजासक्य ई० पू० चौथी सदी के उन प्रजातन्त्रों की याद विलाते हैं जिन्होंने बड़ी वीरता से सिफन्दर का सामना किया था। इन सबको जीत कर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। उत्तर के और राज्यों के भी जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने दक्कित दक्तिन में प्रवेश किया और शासकों पर अपनी सत्ता जमाता हुआ समुद्र तट तक जा पहुँचा। लौटते हुये उसने

पिछाम की ओर महाराष्ट्र पर भी प्रभुता स्थापित कर ही। महाकिष कालिश्य ने रघुवंश में रघु की ओट में शायद समुद्रगुष्त के दिग्विजय का ही वर्णन किया है। कोई ३५० ई० के सगमग समुद्रगुष्त ने यह दिग्विजय समाप्त कर दी थी। गुजरात, मालवा, काठियावाड़ इत्यादि कुछ प्रदेशों को छोड़ कर लगमग सारादेश उसकी प्रधानता मानता था, पर सब जगह उसका शासन प्रचलित नहीं था। श्रधीन राजा

महाराजा दक्किन में, महाराष्ट्र में, श्रासाम में, उड़ीसा में, श्रीर उत्तर के कुछ श्रन्य मार्गी में शासन करते रहे। शेव प्रदेशों पर स्वयं समुद्रगुप्त शासन करता था। विश्वितय के बाद उसने श्रद्यमेश्व यह किया जो शायद उत्तर भारत में

पुष्यमित्र के बाद किसी ने न किया था। इस

भश्यमेश यम्र में धूम धाम की के।ई सीमा न थी। न जाने कितने लाख ब्राह्मणों का भोज हुआ, न जाने

कितनं लाख सिक्के उनकी दान में दियं गये। भ्रश्वमेध के स्मारक में बहुत से सिक्के ढाले गयं जो अब तक मिलते हैं। लखनऊ अजायबघर में जो घोड़े की मूर्ति रक्ज़ी है वह इस यह के घोड़े की जान पड़ती है। अश्वमेध से प्रकट है कि गुप्तवंश के राजा आहाय धर्म के अनुवायी थे—यद्यि इनके क्षत्रिय होने का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है। किसी भी वर्ण के रहे हीं, यह आहायों की आवभगन करते थे, आहाय धर्म की बहुत सहारा देते थे। पर धार्मिक नीति में हिन्दू परम्परा के अनुसार वह सहनशील अवश्य थे। लंका के बीद राजा सिरिमेधवन अर्थात् श्रीमेधवर्ण को बीद

यात्रियों के लिये गया में बोधिवृक्ष के पास एक

बीद मह मठ बनवाने की इजाज़त समुद्रगुप्त ने बड़ी प्रसक्षता से दी। यह मठ उन बीद मठों का अच्छा उदाहरण है जो राजा, महाराजा और सेठ साहकार बहुतायत से बनवाया करते थे। इसके खारो श्रोर तीस खालीस कीट ऊंकी
मज़बून दीवार थी। इसके तीन खन थे, श्रीर तीन बुर्ज थें।
बहुत बड़े खड़े छः कमरे थे श्रीर छोटे कमरे तो बहुत ज्यादा थें।
कला के भीन्दर्य की सीमा न थी। चारो ओर मूर्तियां थीं, चित्र थे,
श्री हृदय को सहज ही बस में कर लेते थे। गौतमबुद्ध को एक मूर्ति
तो सोने चांदी की थी श्रीर मिण्यों से जड़ो थी। इस बड़ी इमारत
के आस पास बहुत से स्तूप थे जो बुद्ध की श्रस्थियों के भागों का
रखने के लिये बनाये गये थे। यह मठ कई सिद्यों तक बना रहा।
जब सातवीं ई० सदी में खोनी यात्री युत्रानच्वांग यहां श्राया तब
मठ में बीद्ध महायान पंथ के स्थिवर सम्प्रदाय के एक हज़ार मिश्च
रहने थे। लंका से बाने वाले यात्रियों का श्रातिथ्य स्वमावतः यहां
बहुत होता था श्रीर उनको सब तरह की सुविधाएं मिलती थीं।

जान पड़ता है कि समुद्रगृप्त के समय में राजधानी पाटलिपुत्र ले उठ कर अयोध्या में आ गई थी। अयोध्या राजधानी अधिक केन्द्रिक है और साम्राज्य की राजधानी होने के अधिक उपयुक्त है। गुप्तकाल में यह बहुत बड़ा नगर था। पाटलिपुत्र का महस्त्र कम हो गया पर छठती ई॰ सदी तक बद्द भी महा नगर रहा। कीशाम्बी भी बड़ा नगर था। उसकी स्थित का पना हाल में ही इलाहाबाद जिले में लगा है।

हिन्दू परम्पर। के श्रज्ञसार समुद्रगुप्त भी विद्वानों का बड़ा श्रावर करता था और शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिये प्रयत्न करता था। हरिषेण जो उसके दर्बार का एक विश्वा की उन्नति कवि था इलाहाबाद प्रशस्ति में लिखता है कि महाराजाधिराज बड़े भारी कवि थे और गाने बजाने में भी बहुत निपुण थे। यों तो दर्बारो कि राजाओं की प्रशंसा में सब कुछ कह जाने हैं पर हरिषेण के यह कथन सच मालूम होते हैं। कई सोने के सिक्के मिले हैं जिनपर सम्राट् की मूर्ति सितार बजा रही है। सम्राट् के इस उदाहरण से गाने बजाने की विद्या को बड़ा में। स्साहन मिलता होगा, और उसक भावार्य फूले न समाते होंगे। द्वार में बहुत से गवैये थे; राज्य की सहायता से उन्होंने अपनी कला की उस्ति अन्त्रस्य की होगी। हरिषेण यह भी कहता है कि सम्राट् विद्वानों की सङ्गति को बहुत पसन्द करते थे, उज़को बहुत सहायता देने थे और उनके साथ शास्त्र हत्यादि की विवेचना करते थे, कान्य पर वार्तालाप करने थे। सारे द्वार में कविता की चर्चा बहुत थी। इससे साहित्य की प्रगति में बहुत सुविधा होती होगी। चालीस पैनालीस बरस राज करने के बाद, ३७५ ई० के लग-

भग समुद्रगुत का देहान्त हो गया और युष-बाद्रगुत दितीय राज गद्दी पर बैठा। वह चन्द्रगुत द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है और उसने विक्रमादित्य की पद्दी भी घारण की। उसने मालवा, गुजराज, सुराष्ट्र प्रधांत् वर्तमान काठियावाइ को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया।

उसके राज्य में संस्कृत साहित्य ने और भी अधिक उन्नति की।

चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ४१३ ई० तक राज्य किया। उसके बाद उसका लड़का गई। पर बैठा जो कुमारगुप्त कुमारगुप्त प्रथम प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्रगुप्त की तरह उसने भी पक बड़ा अश्वमेघ यह किया। कुमारगुप्त प्रथम ने ४५१ ई० तक राज्य किया और साम्राज्य को घटने न दिया पर राज्य के अन्तिम काल में देश को पुष्यमित्र नामक पक जाति के युद्धों से और हुणों के आक्रमणों से बड़ी क्षिति पहुँची। पुष्यमित्र जाति का ठीक ठीक पता पुष्पमित्र जाति न तो पुराणों से और न शिलालेखों या ताम्र-पत्रों से लगता है। पर यह सिद्ध है कि ४५० दे० के लगभग उन्होंने गुप्त साम्राज्य से युद्ध खेड़ा और कुमारगुप्त की सेना को हरा दिया। तन युवराज स्कन्दगुप्त ने खेत लिया भौर बड़े कौशल और परिश्रम से पुष्यमित्रों को दूर भगाया। इसी बीच में मध्यपशिया से हुणों के भुंड के भुंड निकल पड़े। यह यूरुप की और गये और उत्तर पिच्छमी दरों में

हूव होकर हिन्दुस्तान में आ धमके। यूक्प और पशिया भर में इन्होंने हल चल मचा दी,

जातियों को इथर से उधर ढकेल दिया, और अनेक देशों को बहुत दिन के लिये नष्ट कर दिया। अगर हिन्दुस्तान में इस समय राज-नितिक पकता न होती तो यह असभ्य हुण शायद हिन्दुस्तान को तहस नहस कर देते और हमारे इतिहास का सारा कम बदल देते। पर गुप्तसाम्राज्य की संयुक्त शक्ति ने उनका सामना किया और तीन संमामों के बाद उनकी पीछे हटा दिया।

४५५ ई० में कुमारगुप्त प्रथम के देहान्त पर युवराज स्कन्दगुप्त सिंहासन पर बैठा। हुणों ने फिर हमले किये स्कन्दगुप्त पर फिर हारे। तथापि यह आक्रमण सातवी सदी तक बन्द न हुये। ४६५ ई० के लगभग

हुण फिर पंजाब में घुस झाये । स्कन्दगुप्त ने फिर मुकाबिला किया पर जान पड़ता है कि इस बार वह हार गया। ४६७ ई० के लगभग स्कन्दगुप्त का देहान्त हुआ और गुप्त साम्राज्य टूट गया। हुणीं से उसने हिन्दुस्तान को बहुन कुछ बचा लिया था पर युद्धों से उसकी शक्ति जर्जर हो गई थी। स्कन्दगुप्त के

साम्राज्य का मन्त बाद कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी न मिलने से साम्राज्य के दुकड़े दुकड़े हो गये। सात्रवीं सदी के प्रारंभ तक विभाजक शक्तियों की प्रधानता रही।

इस प्रकार गुप्त साम्राज्य कोई हेद सो बरस तक अर्थात् लग-भग ३२० ई० से लगभग ४६७ ई० तक स्थिर गुप्त काक का स्थान रहा। हिन्दू सभ्यता के विकास में इसका केन्द्रिक स्थान है। हिन्दू राजनैतिक संगठन की अनोखी प्रवृत्तियाँ इस समय पराकाष्ठा पर पहुँची और आगामी समयों का शासन गुप्त साम्राज्य के ढांचे पर ही चलता रहा। संस्कृत साहित्य का यह सुवर्ण युग है और आगामी काव्य वास्तव में गुप्त काव्य की कोरी नक्त है। गणित, ज्योतिष् आदि ने भी गुप्तकाल में आश्चर्यजनक विकास पाया। इस समय ब्राह्मण धर्म ने और भी सिर उठाया और वह कप धारण किया जो कुछ परिवर्तनों के बाद आज तक मौजूद है। अवतार, भक्ति, मृतिपृजा, शिव, पार्वती, विष्णु आदि की आराधना—इन सब सिद्धान्तों ने गुप्तकाल में ज़ोर पकड़ा। नये ब्राह्मण धम के अनुसार पुराणों का नया संस्करण हुआ।

गुप्तकाल के धर्म, साहित्य और विश्वान का विकास साम्राज्य के बाद भी होता रहा और राजनीतिक संगठन के सिद्धान्त भी वही बने रहे पर राजनैतिक गुम साम्राज्य के बाद इतिहास की धारा : विल्कुल पलट गई। वहत सं छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुये और हुणों ने जोर पकड़ा। मगध में गुप्तवंश बहुत दिन तक सिंहासन पर बना रहा। स्कन्दगुप्त के बाद उसका सगध भाई पुरगुप्त गद्दी पर बैठा । पुरगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ उसका लड़का नरसिंहगुत बालादित्य जो बौद्ध धर्म का समर्थक था श्रीर जिसने नामस्ट का मठ और विद्यालय बनवाया । इन इमारतों बालादित्य का पूरा धर्णन सातवीं सदी में युद्धान ख्वांग ने किया है। पर धर्म और शिक्षा के अलावा समरभूमि में भी बालादित्य

ने नाम किया। ४०० ई० के लगभग हुणों के भुंड फिर आगे बढ़े पर बालादित्य ने उनको पीछे हटा दिया। ४७३ ई० के लगभग बालादित्य का देहान्ते होने पर उसका लड़का कुमारगृप्त हितीय गढ़ी पर बैठा पर शायद उसने बहुत थोड़े

भन्य राजा विन राज्य किया। उसके बाद लगभग ५०० ई० तक बुद्धगुप्त ने मगध पर राज्य किया।

उसके उत्तराधिकारी एक शताब्दी तक और राज करते रहे पर उनके शासन का क्षेत्र और भी संकुचित हो गया था।

गुप्त साम्राज्य के अन्य प्रदेशों में दूसरे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये थे। सुराष्ट्र अर्थात् काठियावाड़ के

वस्मी १ पूरव में एक प्रभावशाली राज्य बना जिसकी राजधानी बलभी में थी। बलभी के राजाओं ने

धीरे २ अपनी प्रभुता बहुत दूर तक फैलाई। विदेशी लेखकों में इसका उल्लेख अनेक बार आया है। सातवी सदी के बीच में युआन च्वांग ने और अन्त में इत्सिंग ने बलभी के पेश्वयं और विद्यापीठों की प्रशंसा की है। जान पड़ता है कि यहां भी एक बड़ा विश्वविद्यालय था जिसकी कीर्ति सारे देश में फैली हुई थी और जिसमें सेकड़ों अध्यापक और हज़ारों विद्यार्थी थे। आठवी सदी में अरब लेखकों ने बलभीराय को बलहरा नाम से पुकारा है और कहा है कि वह बहुन से राजाओं का अधिराज था। आठवी सदी में चलभी राज्य, शायद अरबों के आक्रमण से, नष्ट हो गया।

दिक्खन के सब राज्य तो गुप्त साम्राज्य का हास है।ते ही स्वतंत्र हो गये थे। मध्यहिन्द में भी ऐसा ही प्रशोधर्मन् हुआ। यहां छुउवी ई० सदी में यशोधर्मन् नामक एक राजा ने एक तेजस्वी राज्य की स्थापना की। शिलालेखों में उसने चक्कवर्ती महाराज होने का दावा किया है। इसमें कोई संदेष्ठ नहीं कि उसने हुणों को भगाने में

बड़ा भाग लिया। पाँचवीं सदी के अन्त में हुणों ने फिर धावा मारा। इस समय उनका नेता था तोरमाण जो निस्संदेह बड़ा

साहसी और योग्य सेनापति था। उसने तोरमाण बहुत से प्रदेश जीत लिये और ५०० ई० के लगभग मालवा में अपना राज्य स्थापित किया

श्रीर महाराजाधिराज की पविषी धारण की। जान पड़ताहै कि तीर-माण ने पंजाब से लेकर मालवा तक सब राजाश्रों को बस में कर लिया था या उलाड़ कर फॅक दिया था। ५०२ ई० के लगभग उसका देहान्त होने पर उसका लड़का मिहिरगुल साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। मिहिरगुल की राजधानी उत्तर पंजाब

में साकल अर्थात् सियालकोट में थी। कल्हण मिहिश्युल की राजतर्रीमणी से और युश्रान च्वांग के वर्णन से सिद्ध होता है कि मिहिरगुल

अन्याय और अत्याचार की मूर्ति था। उसके बुरे शासन सं तंग आकर यशोधर्मन् और दूसरे राजाओं ने एक संघ बना कर युद्ध छेड़ा। ५२८ ई० के लगभग धमासान लड़ाई हुई और मिहिर-गुल हार कर पच्छिम की ओर भाग गया। पर छल बल से उसने कश्मीर और गांधार पर राज्य जमा लिया। ५४२ ई० के लगभग उसका देहान्त हुआ। उसके बाद हुएों का सितारा हुव

गया। मध्यपशिया में तुकों ने हुणों की शक्ति हुणों की पराजय मिटा दी; हिन्दुस्तान में मिहिरगुल के बाद उनकी रही सही प्रभुता भी समाप्त हो गई।

जो हुए। यहां बस गये थे वह हिन्दू हो। गये; उन्होंने अपनी अलग अलग जातियां बना ली और साधारण हिन्दू जनता की तरह रहने लगे। पर अपने प्राबल्य के समय में हुएों ने बहुत से राज ध्वंस कर दिये थे, जनता को बहुत क्लेश पहुँचाया था और बौद्ध धर्म को एक गहरी चोट दी थी। बौद्ध मठ ही धर्म के केन्द्र थे, बौद्ध साहित्य, शिक्षा और पूजा पाठ के मुख्य स्थान थे। हुएों ने इतने मठ नष्ट किये कि बौद्धधर्म की सृति फिर कभी पूरी न हुई।

यशोधर्मन् के बंश का आगामी इतिहास नहीं मिलता। सच यह है कि इंडवीं सदी के उत्तर माग के बारे इत्तर माग में बहुत कम पता लगा है। हुएों के आक्रमएों से राजनीतिक पकता न पैदा हुई; इंडवी

सदी में बराबर विभाजक शक्तियों का प्रावक्य रहा। सातवीं सदी में संयोजक शक्तियों ने सिर उठाया और उत्तर में वर्डन साम्रा-ज्य की और दक्किन में पुलकेशिन के साम्राज्य की सृष्टि हुई।

चौथी ईस्वी सदी से छठवीं ईस्वी सदी तक का यह राजनैतिक

चीयी-छडवीं सदी की सभ्यता श्निहास सामग्री की कमी के कारण श्रव तक अधूरा है। श्रगर भविष्य में कोई श्रन्य शिलालेख या ताझपत्र लेख मिलें तो शायद

कुछ और बातें मालूम होंगी । पर वर्तमान सामग्री के आधार पर ही इस काल की सभ्यता के बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं। शासन व्यवस्था का चित्र शिलालेख, नाम्नपत्र, धार्मिक और साधारण साहित्य, पर्व विदेशी लेखों के आधार पर खींबा जा सकता है।

श्रीयी ईस्ती सदी से छठवीं ईस्वी सदी तक के राजनैतिक इतिहास के लियं देखिये एछीर, कोर्पस इम्स्किप्शनम् इम्स्किरम् भाग ३ । इसमें शिखाक्षेख्य भीर ताम्रपत्र लेख हैं । सुयम्बद्ध राजनैतिक इतिहास विनसेंट ए स्मिथ, खर्ली हिस्टी भाफ़ इंडिया (चीया संस्करण) ए० २९५-३४१ में है। क्स्इल्स, राजतरंगिणी भीर युग्रान व्यांग, यात्रा, में कुछ बाते हैं । इंडियन एंडिकेरी भीर जर्मल भाफ़ दि रायल एशियाटिक सुसायटी भादि पत्रिकाओं में बहुत से केल हैं ।

#### शासन

गुप्तसाम्राज्य के शासन के बारे में चीनी यात्री फाहियान (४०५-४११ ई०) जो बौद्ध तीर्थों के दर्शन और बीद्ध प्रन्थों का संप्रष्ठ करने आया पायन था, कहता है कि देश का शासन बहुत अच्छा थाः शान्ति थीः जान माल की रक्षा बहुत अच्छी तरह होती थीं, सरकार लोगों के जीवन में श्रधिक हस्तक्षेप नहीं करती थी। ब्राह्मण धर्म के ब्रानुयायी होने पर भी गुप्त सम्राट बीस मठों को बहुत सी ज़मीन देते थे और किसी सम्प्रदाय की शत नहीं पहुँचाते थे। देश में मांस या शराब की प्रवृत्ति नहीं थी; बहुत से मुफ्ती अस्पताल थे। पाटलिपुत्र के अस्पताली में बहुत से लंगड़े, बीमार और गुरीय ग्रादमी थे जिनको द्या, खाना पीना और आराम की बीज़ें मुक्त दी जाती थीं। काहियान कहता है कि प्राण्डण्ड कभी किसी की नहीं दिया जाता था। शायद यह कथन श्रक्षरशः सत्य नहीं है पर यह ठीक मालूम होता है कि प्राणद्र बहुत कम था। इकैती या बलवे के जुर्म में हाथ काट लिया जाता था। ज्यादातर सजा जुर्माने की होती थी। राज का सर्च ज्यादातर राज की ज़मीन से चलता था"।

गुप्त समय के बहुन से शिलालेकों और ताम्नपत्रों से सिम्र होता है कि ज्मीन्दारी संघशासन भथा अब पराकाष्ठा को पहुँच गई। इस समय से लं कर बारहवीं ई० सदी तक प्रत्येक सम्राट् महाराजाधिराज परमेश्वर परममट्टारक कहलाता था। कभी २ सम्राट्, एकाधिराज, राजाधिराज, चकवर्ती और परमदैवत—यह पदिवयां भी लिखी जाती थीं। सम्राही महादेवी कहलाती थी और

<sup>5</sup> फ़ाहियान ( **बानु - जाहरू**म ) अध्याय २७ । ३६-३७ ॥

बड़ा सड़का कुमार महारक या युवराज। सम्राट् का आधिपत्य मानने वाले बड़े राजा महासामन्त या महाराज कहलाते थे और कोटे केवल सामन्त वा राजा। महासामन्तों और महाराजाओं के भी अधीन बहुत से राजा थे जो सामन्त, राजा या नृपति कहलाते थे। यह सब शासक घरेलू मामलों में बहुधा स्वतंत्र थे पर इनको अपने से ऊपर के महाराजा या महाराजाधिराज की सहायता करनी पड़ती थी और बाहर के सब मामलों में उनकी आझा माननी पड़ती थी; वह बहुधा उनके दरबारों में और सेना में जाते थे और कभी १ उनके शासन में ऊंची नौकरी भी कर लेते थे। यह सब सम्बन्ध शिला-लेखों और ताम्रपत्रों में पादा नुध्यात शब्द से प्रगट किये हैं। साम्राज्य के मुख्य अधिकारियों में थे सेनापति या महासेनापति, बलाध्यक्ष या

बलाधिकत, महाबलाध्यक्ष या महाबलाधिकत,

श्रधिकारी

भटाश्वपति ( घोड़े और पैदलों के सर्वार ), कटुक ( हाथियों के सर्वार ), रणभागडागा-

राधिकरण (सैनिक द्रव्य के ख़जाओ), संधिविष्ठहिक या महासंधि विष्ठिक, संधिविष्ठहिन, संधिविष्ठहाधिकत या संधिविष्ठहाधिकर-णाधिकत (एक तरह का परराष्ट्रसचिव), चमू (एक फ़ौजी अफ़सर) व्याय करने के लिये थे दण्डनायक, महादण्डनायक, सर्वदण्ड-नायक, महासर्वदण्डनायक, दण्डाधिप, दण्डनाथ, दण्डाभिनाथ, दण्डाधिपति, दण्डेश या दण्डेश्वर। दण्डपाशाधिकरण पुलिस का अफ़सर मालूम होता है। दूत, दूतक या आज्ञादापक सम्नाद् के शासन का अधिकारियों या प्रजा तक पहुँचाता था। बड़े महकमां की निगरानी सर्वाध्यक्ष करते थे। इन राजनैतिक अधिकारियों के

१ पुलीट, पूर्ववत स्थाभग सब ही नं विक्रिये। ई व आई १० नं २२, १२, १३॥ १५ नं व आई व ए० १२॥ ए० २४९॥ ३ ए० २६॥ ९ ए० १६८. १७२॥ १० ए० १०३, १८९॥ ११ ए० १२५॥ १४ ए० ९८॥

स्रलावा महत और दर्बार में कुछ अन्य अफ़सर भी थे। प्रती-हार या महाप्रतीहार महल की रखवाली करता था, विनयासुर मुलाकातियों को सम्राट् के पास लेजाता था, स्थपालिसम्राट् शायद नीकरों की देख रेख करता था और प्रतिनर्तक शायद भाट था।

माम्राज्य कई सुवों में बटा हुवा था जो भुक्ति कहलाते थे श्रीर जिनके शासक भोगिक, भोगपति, गे.सा, उपरिक महाराज या राजस्थानीय नाम सं प्रादेशिक शासन प्रसिद्ध थे। कभी कभी राजकुमार इस पद पर नियुक्त किये जाते थे और उनकी सहायता के लिये कुमारा-मात्य या महाकुम रामात्य रहते थे। भुक्ति शासन के द्वतरों में और बहुत से कर्मवारी मुक्ति थे जैसे तन्नियुक्तक और उपरिक। प्रत्येक भुक्ति में बहुत से जिले थे जिनको विषय या कभी कभी आहार कहते थे. जिनका मुख्य स्थान अधिष्ठान, द्वतर अधिकरण और शासक विषयपति कहलाता विषय था । दामोदरपुर ताम्रपत्र सं अनुमान होता है। क विषयपति को सलाह देने के लिये पक समिति सी थी जिसमें नगरश्रेष्ठी, प्रथमक्रलिक सार्थवाह-अर्थात भिन्न भिन्न भेगियों के स्रमिति प्रतिनिधि होते थे। अधिकरण में बहुत से छेलक ये जो कुछ आगे चलकर कायस्थ कहलाने लगे और जिनका अफसर प्रथम कायस्थ की पदवी रखता था। धेसक प्रत्येक शहर का प्रवन्ध एक द्राङ्किक के हाथ हाडिक में था जिसकी नियुक्ति यहचा भुं क शासक करता था। गांव का इन्तिज्ञाम प्रामिक करता था और हिसाव

40

नक्वाटक रखता था। महत्तर और महत्तम शब्द जो ताझपत्रों में बहुत बार आये हैं और अब्दकुलाधिकरण शब्द जो कभी कभी श्राया है प्रगट करते हैं कि गांव के शासन में गांव के गांव बड़े आद्मियों की सलाह हमेशा ली जाती थी। जिलों में चारो और द्राडणशिक, द्रिडक, बीरोसरणिक, चाट, भट इत्यादि पुलिस के अफ्सर और श्रादमी अपराधों का पना लगाने के लिये थे। कर पुलिस विभाग में प्रमान ज़मीन नापते थे, सीमा-प्रदान खेतों की हहवन्दी करते थे, स्याय-

करियक नाप जांख के भगड़े फ़ैसल करते थे, भ्रुवाधिकरण या उत्खेतियता निगरानी करते थे। पुस्तपाल, श्रक्षपटिलक, महाक्षप-टिलक, करियक, कर्णाक, कर्णा शास्त्रित बन्दोवम्त वगैरह का लेख और हिसाब रखते थे। शौल्किक श्राने जाने वाले माल पर खुंगी वस्तूल

करते थे; गौलिमक जंगल या किलाँ का इन्ति कर विभाग ज़ाम करते थे। इनके आलावा चारो छोर दफ्तरों में आयुक्त, वितियुक्त, दिविर, लेखक

श्वादि कर्मचारी थे। कभी कभी एक ही आदमी छोटे या बड़े दो एहीं पर नियुक्त कर दिया जाता था। किसी किसी वंश के बहुत से लोग सरकारी पर्दो पर थे श्वीर एक तरह का मौकसी हक सा रखते थे। ताश्चवन्नों सं साबित होता है कि उद्दंग, उपरिकर, धान्य, हिरएय, वात, भूत यह कर लिये जाते थे पर इनकी बिशेषता का टीक टीक एता नहीं लगता। इतना ही कहा जा सकता है कि ज़मीन की पैदा-वार का एक हिस्सा, श्वीर धातुओं का शायद एक बहुत बड़ा हिस्सा राज्य के ख़ज़ाने में जाता था। जब कभी सेना चलती थी तब भी बस्तीवालों को उनके खाने पीने को कुछ देना पड़ता था। मज़दूरों से कुछ बेगार भी ली जाती थी। अपराधियों के जुमीने से

भी ख़ासी आमदनी होती थी। राजाओं या ज़र्मीदारों से ख़राज के क्रप में कुछ मिल जाता था। आने जाने वाले माल पर खुंगी लगती थी। साम्राज्य में जैसी शासन पद्धति थी वैसी ही आवश्यक परिवर्तनों के साथ महाराजाओं या राजाओं के प्रदेशों में भी प्रचलित थी।

करों के बद् ह में सरकार जान माळ की रक्षा और न्याय के मलावा सड़क, नहर, पुन, तालाब, कुप, बाग़, मवन, सराय, मंदिर पाठशाला, विहार, मठ इत्यादि भी प्रजा के राज के कर्चम्य लिये बनवाती थी। राजा ब्राह्मणों को, बौद्धों को और दूसरों को बहुत से गांव या ज़मीन के

दुकड़े या और चीज़ दान में बहुत दंते थे? । यह शुम काम अक्सर अपने या किसी सम्बन्धी के पारलीकिक हिन के नाम पर किये जाने थे । इताहाबाद अशोकस्तम्म लेख में हरिषेण की प्रशस्ति कहती है कि दर्बार में बहुन से किब और विद्वान् थे । सरकार गरीब और दुखियों की मदद करती थी । एक दूसरे लेख में एक राजा के बारे में कहा है कि वह ब्राह्मणों, पुरोहितों और सन्यासियों से बड़ा मेम करता था । खोह ताम्रपत्र में महाराजा संक्षोम को नृपति परिवाजक कहा है । उसने चौदहीं विद्याएं पढ़ी थीं और वह ऋषितुल्य था । पर प्रजा सब बानों के लिये सरकार पर निर्भर नहीं थी । इस

१ पूर्ववत् तथा वसाद मुहर, बार्कियोक्षाजिकक सर्वेरिपोर्ट १९०६-१९०४ प्र० १०१ हत्यादि। बाई० ए० ४ ए० १७५, ६। ए० १२४ ॥ ७। प्र० ७०॥ ८। ए० २०॥ १०। ए० २५२॥ १३ ए० १२३॥ १४ ए० १६०-६१ । १० ए० १८३॥ ई० बाई० ११ नं० २१॥ १५ ए० १३८॥ १२ ए० ७५॥

२. प्रश्नंबत्। क्लीट मं• १७॥

३ पूलीट, नं॰ १५॥

पुक्तीट, नं० २५ ॥

समय भी व्यवसायियों की बहुतेरी श्रेणियों थी जिनकी अपनी मुहर थी, जिनका आदर राजा महाराजा भी श्रेणी करते थे और जो बहुत से आर्थिक श्रीर सामाजिक काम करती थीं ।

शासन के बारे में जो नतीजे शिलालेख और तासपत्रों से निकलते हैं उनका समर्थन कालिदास के काक्यों और नाटकों से भी होता है। परम्परा के अनुसार का किसास और शासन कालिदास ६० प० पहिली सदी में मालवा की राजधानी उज्जैती में शकारि विकमादित्य के दर्बार में नवरत्नों में से एक थे। पर ऐसे किसी विकामादित्य का पना इतिहास की मामाणिक भामग्री से नहीं लग्ता। इस समय भी कुछ कान्त्रिक्षस का समय विद्वानों की राय है कि ई० पू० पहिली सदो ही कालिदास का समय था पर कुछ विद्वान महा-किष को खठी ई० सदी में रखते हैं। ज्यादातर राय है कि वह पाँचवीं ई॰ सदी में हुये थे। सब बातोंका विचार करने पर यही मत ठीक मालूम होता है । कालि-चक्रवती शज्य दास के रघुवंश में आदर्श है चक्रपती राज्य

फ्लीट, पूर्ववत नं० ६, न० १८ । भाकियोलाजिकल सर्वेरिपोर्ट, १९०३-१९०४
 प्र० १०२ इत्यादि ।

र देखिये राज गोज आँडारकर (जेक पीज बीक बारक एक एक २० एक ३९५ देव राज आँडारकर (एनेहम बाफ़ दि आँडारकर इन्स्ट्ट्यूट १०२६-२० एक २००-२०४॥ हरपसाद शास्त्री, जेव बीक ब्रोठ बारक एसक १९१६ एक १९१। मैक्डानेख, हिस्टी बाफ़ लंग्ड्स लिटरेचर, एक ३२३-२५॥ कीथ, वृक्षैसिकल संस्कृत लिटरेचर एक ११-३२, संस्कृत ब्रामा, एक १४६-४७, जेक बारक एक एसक १९७९ एक ४३३ पाठक, जेव बीक बारक एक एसक १९ एक ३९॥ आईट एक १९१२ एक २६४-६७॥

का पर दिलीप का पुत्र रघु दिग्विजय में राजाओं की विद्धुल नष्ट नहीं करता है, उनसे अपनी प्रभूता बर मनदा लेता है। अन्यत्र भी अधीन राजा बहुत हैं। धावुर्वा रधवंश के पहिले सर्ग के प्रारंभ में ही कवि में राजा के चरित्र का आदर्श बहुत ऊंचा रक्खा है पर माटकीं से मालूम होता है कि कोई २ राजा आदर्श संबद्धत नीचे थे। कर के इत्य में पैदाधार का 57 ! लिया जातः था<sup>९</sup>। विक्रमोर्वशी और मात-विकाग्निमित्र नाटकों से यह भी मालूम होता है कि अनेक ब्याह के कारण राजाश्रों को सौतों के भगड़ों से कभी २ षडा क्लेश होता था। मालविकाग्निमित्र में धानेक ब्याह मंत्रिपरिषद् और अमात्यपरिषद्ध का भी जिक्र श्राया है जिससे मालुम होता है कि राजाओं के या भोगिक इत्यादि कं लिये सलाह करने के वास्ते परिषद् हुआ करते थे। श्रभिज्ञानशाकुन्तल बताता है कि परिचय राजाओं को शिकार का शौक था, वह बहुत से प्याह करने थे, ऋषियों की सेवा करने थे और पुलिस का प्रयन्थ अच्छा करने थे। इटे श्रंक के मौदागर के वृत्तान्त से प्रगट है कि लावारिस जायदाद राजा की होती थी पर धर्मशील राजा पहिले बारिसों का पता लगाने की पूरी कोशिश करते थे।

मृच्छकरिका के ६ वें अङ्क से मालूम होता है कि श्रदालत में स्यायाधीश मुद्दई, मुद्दालय और गवाहों से मुख्किरिका, न्याय बहुत से सवाल पूछता था पर श्रदालत में भले श्रादमी मी कमी २ भूठ बोल जाने थे।

१. राजनैतिक विचारों के लिये देखिये, रबुवंश, १। ७, १९, २४, ६० ॥ २। १६, ४७, ६६॥ ३। २५, २९-३१, ३५ ॥ ९। ४९,५३॥ १२॥ १८॥ १५॥

कभी २ भाग, पानी, ज़हर और तराज़ू से अभियुक्त की परीक्षा होनो थी।

जैन उत्तराध्ययन सूत्र जो गुप्त साम्राज्य के बाद छुठी सदी में बना था बताना है कि राजा बड़ी शान शौकृत से उत्तराध्ययन सूत्र रहने थे नगरों के चारो छोर दीवाल, बुर्जा, छोर खाई होती थीं और शर्ता झ्रेंगों के ह्यारा रहा की जाती थी। यहां भी ज़मीन्दारी शासन प्रथा के खिन्ह हैंं।

## सामाजिक अवस्था

का लिदास के ग्रन्थों में उस समय की सामाजिक ग्रावस्था श्रीर श्रादशों की भी भलक मिलती है। कभी २ गुरु श्रावशों की भी भलक मिलती है। कभी २ गुरु श्रावशों से बड़ी मारी दक्षिणा मांगते थे'। रघुवंश में कहा है कि गृहस्थ आश्रम से सब का उपकार होता है'। शिक्षा में १४ विद्याप शामिल थां'। राजा लोग बड़ा दान करते थे श्रीर यहां में कभी २ नय बुछ छुटा देने थे'। वनों में मुनि अपने परिवार के साथ रहते थे। उन श्राश्रमों मं उनकी कन्याप पौधों को पानी दिया करती सुनि थी'। श्राभिज्ञान शाफुन्तल में कएव का श्राश्रम श्रादमी, देवता, पर्सा, हिरन, वक्ष बेल इत्यादि

भ्रध्ययन, ९। २२-३९ ॥ झाक्का कों के बारे में कुछ कथनों के लिये दैन्विये २०।
 २४, ३३॥

२, रघुवंश ५।२१॥

<sup>🕽</sup> रघुवंश ५। १०॥

४ रघुवंश ३ । २९-३० ॥

५. रघुवंश ५। १-२, ११, १०॥

६. रघुवंश ११५१ ॥ ११ । १२ ॥ १२ ॥ १४ ॥ १४ । ७५-८० ॥ १८ । २६, २८, ६३ ।

का स्नेहमय कुदुम्ब है । राजदबार पहुँ चने पर शारहत कहता है कि इन ध्यस्तियों को ऐसा समभता हूँ जैसा कि स्नान किये हुये भादमी मैले आदमी को समभते हैं, पित्र अपित्र कें। जागते हुये सोते आदमी को और स्वतंत्र बंधुय को समभते हैं। शकुन्तला को न पह-खानने पर अहिष के शिष्यों ने राजा को ख़ूब डाटा । बुढ़ापा भाने पर बहुत से राजा पुत्रों को गही देकर बन चले जाते थे ।

क्षत्रियों में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी और उसके बाद न्याह की रम्में होती थीं । कोई २ स्त्रियां सब मामलों में अपने प्रतियों को विश्वःसपात्र सलाहकार होती थीं । घर के मामलों में भी

> स्त्रियों की बहुत चलती थीं। कहीं २ की सती का भी प्रचार थी। कभी २ स्त्रियां भी संसार से तंग आकर तपस्थिनी हो जाती

र्थीं श्रीर कोई २ इच्छा तुसार पित पाने के लिये तपस्या करती थीं । कुमारसम्भव में शिव श्रीर उमा के व्याह में कहीं पर्दा नहीं नज़र श्राता । श्रीभक्षानशाकुन्तल में भी जवान लड़िक्यां पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्वक बातें करती हैं। शकुन्तला श्राप ही

१. प्रभिज्ञानदाकुन्तल प्रहु ४॥

२. भभिज्ञानशाकुन्तक भङ्क ५॥

३, रघुवंश ८। १२-१४॥

४. रघुवंश ५। ३९ ४० ॥ इ ॥

प्रविश्वाद । ६७ ॥

६. कुमारसम्भव ६। ८५॥

७. कुमारसम्भव ४। ३३ ॥

८ कुमारसम्भव ५ । ४२ ॥

५ कमारसम्भव ५। ४०॥

१० दुमारसम्भव ७। ७५॥

दुष्यन्त से ज्याह करने को राज़ी होती है। नाटक के तीसरे श्रङ्क से ज़ाहिर है कि यह लड़कियां इतिहास निबन्ध इत्यादि पढ़ती थीं। पहिने श्रङ्क में सिख्यां लजीली शकुन्तला को ठहरने को कहती हैं क्योंकि श्रानिथ्य उसका कर्तव्य था। चौथे श्रङ्क में बातिथ्य न पाने पर दुर्जासा शकुन्तला को शाप देता है। छठे श्रङ्क से मालूम होता है कि पुत्र की लालसा बहुत प्रवल थी।

कालिदास ने उस पुरानी कथा का उल्लेख किया है जिसके अनुसार राजा रामचन्द्र ने तपस्या करनेवाले शूद शूद्र को मार डाला । पर यह नहीं कहा जा सकता कि कालिदास के समय में भी किसी राज की झांर से शूदों का तपस्या की मनाही थी । ब्राह्मण धर्म के

पुनक्त्थान से शूद्रों की कठिनाइयां शायद बढ़ गई हो पर शिलाले को मैं या विदेशी लेखकों में कही यह कथन नहीं मिलता कि शूद्र आध्यात्मिक जीवन से वंचित थे। कालिदास ने श्रयाध्या नगरी का

बड़ा वित्ताक्षक वर्णन किया है। यह म्रानि-

नगर

श्चित है कि कवि ने गुप्त साम्राज्य की राज धानी देखी थी या नहीं। अगर वह आप न भाये

धे तो कम से कम उन्होंने हाल तो सुना होगा। अयोध्या बड़े आन्तर मंगल की जगह थी; इधर उधर हाथियों की और सुन्दर सियों की बहुत सी मूर्तियां नज़र आती थीं । आग पड़ना है कि शहरों में बहुत से मनोहर उपधन थे जहां पुरुष ही नहीं किन्तु सियां भी सैर के लिये जाया करनी थीं । पूर्वकाल की तरह इस समय भी

१ रञ्चवंश १५। ४९ ॥

२. रचुवश १६। १६॥

ह्, रधुनंश १४। ३०॥

उद्योगियों और व्यापारियों की श्रेषियां इतनी बहुतायत से थीं कि साहित्य में भी उनका उल्लेख है। रघुवंश में श्रेणी शिल्पियों के संघों का उल्लेख हैं। कहीं कहीं राजदर्बारों के नैतिक आदर्श कुछ नीचे थे। मृष्डिकटिका में दर्बारी वेश्याओं का जिक है। यह बहुत पढ़ी लिखी होती थीं, गाने यजाने में और शिष्टाचार में वेश्या किया होती थीं और बड़े बड़े आदिमियों को अपने प्रेम पाश में कसाया करती थीं।

श्रीनी यात्री फ़ाहियान से मालूम होता है कि अएडाल शहर के बाहर रहते थे और आते समय एक लकड़ी

यामाजिक भवस्था भीर फ़ाहियान

बजाने थे कि छून जायं। राजा, ज़र्मोदार और बडे ब्राहमी बौद्ध भिक्खकों को जमीन, मकान

वाग, नौकर, बैल नगैरह देते थे और दस्तावेज लिख देते थे। वह कपडे नगैरह भी वाटते थे। मठां में स्थायी या अतिथि भिक्खुओं के लिये चटाई, विस्तर, मं।जन और वस्त हमेशा नथ्यार रहते थे। बौद्ध भिक्खुओं का जानन्द को बिल देती थीं क्योंकि उसने उनका मठ में आने की इजाजन बुद्ध से दिलाई थीं । इस समय हिन्दुस्तान से पिच्छमी पशिया, अफ्रीका और यूक्प से एवं जावा और चीन से व्यवहार और ग्रामदर्फत थी। जैसा कि कह चुके हैं, हिन्दुओं ने लंका, वर्मा, स्याम, कम्बोडिया, मलय प्रायद्वीप, श्रनाम और पूर्वी द्वीपसमूह में

उपनिवेश बसा कर अपनी सभ्यता का प्रचार

विदेशी मन्पर्क किया। बाली द्वीप में बहुत सा हिन्दू साहित्य श्रव भी मौजूद है जिसमें धर्म, साहित्य,

राजनीति, कला इत्यादि के मन्थ शामिल हैं। इस द्वीप

१ रघुवंश १६। ३८॥

२ फ़ाहियान ( अनु० जाइयम ) ए० २१-२३ ॥

में ब्राह्मण और बीद दोनों घर्मों के तस्व मौजूद हैं पर दोनों का सिमश्रण हो गया है। यहां सूर्य की पूजा मंदिर और सूर्ति के बिना होती है। अग्नि, यम, कुबेर, वक्षण आदि वैदिक देवता मी मौजूद हैं। काम और रित की पूजा होती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वैकानस और यित—यह चार आश्रम माने जाते हैं। बेला अर्थात् सती की प्रथा का बहुत सन्मान था पर सती बहुधा राजवशों में ही होतो थी। वाली के राजवंश क्षत्रिय या वैश्य हैं। बाली और जावा में चार वर्ण थे—इद अर्थात् ब्राह्मण, देव अर्थात् क्षत्रिय, गृहित अर्थात् वैदय और शूद्ध। मिश्रित जातियां न थी। राजा लोग महल में बहुत सी शृद्ध क्षियां रखते थे। ब्राह्मण भी दूसरे वर्णों से शादी करते थे पर उनकी स्तान ब्राह्मण ही मानी जाती थी। ब्राह्मणों में यदन्द उंचे होते थे और गुरुओं का काम करते थे पर राजा साधारण ब्राह्मणों को मी इस पदवी तक पहुँचा देते थे। पुराने हिन्दुस्तान की तरह यहां भी ज़मीन्दारी शासन प्रथा प्रचलित थी।

गुप्त साम्राज्य के बाद भी शासनपद्धति की मुख्य २ बातें बैसी
ही बनी रहीं—यह बहुत से ताम्रपत्रों से
गुह साम्राज्य के बाद सिद्ध होता है। हुए सदार तारमाए और
मिहिरगुल ने भी छठी सदी में उसी पद्धति

छठी ई० सदी के लगभग नारद और वृहस्पति ने अपनी स्मृतियां रचीं जो विशेष कर कानून की पुस्तकें हैं। नारद और वृहस्पति राजा को वर्णाश्रमधर्म की रक्षा करनी चाहिये, जाति, देश, कुल के धर्म की भी रक्षा करनी चाहिये, नहीं तो बलवा हो जाने का डर है। छुट्टियों के दिनी

१ देखिये फूछीट ग० ३०, ३१, ३३, ५५-५६ ॥ ई० आई० ३। ग० ४६॥ १०। ग० १६॥ ११। ग० २,५,९॥ १७। ग० ७॥

को छोड़ कर रोज़ दोपहर तक राजा को अदालत करनी चाहिये। अदालतें चार तरह की होती हैं—राजा की, मुख्य न्यायाघोश की, स्थिर, घूमने वाली। जंगल में घूमने वालों के लिये जंगल में, सिपा-हियों के लिये खाबनी में और सीदागरों के लिये कािकले में अदालत करनी चाहिये। नारद और बृहस्पित दोनों ने पानी, अग्नि, तराज़ इत्यादि की परीक्षाएं अपराधों का निर्णय करने के लिये लिखी हैं।

इसके वाथ और बहुत सी स्मृतियां रची गई जैसे अत्रि, हरित, उशनस्, अंगिरस्, यम, समझत, कात्यायन,

भन्य स्मृति पराशर, ब्यास, शंललिखित, दक्ष, शरतातप,

कास्यप, गाम्यं, प्रचेता इत्यादि । पद्मपुराण ने

३६, युद्धगौतम ने ५६ या ५७, नम्द पिएडत ने बैजयन्ती में ५७ कौर वीरमित्रोद्ध में मित्रमिश्र ने ५७ स्मृतियाँ गिनाई हैं। इनमें साधारण वर्णाश्रम धर्म, राजा के कर्त्तक्य, श्राद्ध और प्रायश्चित्त इत्यादि लिखे हैं। राजनैतिक सिद्धान्त बहुधा वही हैं जो पुरानी स्मृतियों में हैं। अत्रि कहता है कि यह न करने वाले ब्राह्मणों को जो दान दे उसे राजा से दएड मिलना चाहिये ।

छडो ई० सदी के सगभग आरिव ने किरातार्ज्जनीय महाकाव्य रचा। इससे मासूम होता है कि राजा लोग भारिव दूत और जासूम बहुत रखने थे। ६-७ ई० सदी के लगभग दिएइन् ने दशकुमार चरित में कुत्सित राज दर्बार का चित्र खींचा जिससे

नारद १२ । ९ ५॥ १६ । २० ॥ १८ । १२, ५४ ॥ बृहस्पति १ । २-३, २०, २६-३९, ३६ ॥ २ । १२, २४, २६-२८ ॥ २० । ५-१५ ॥ २४ । १२ ॥ १० ।
 १-३३ ॥

२ अत्रि, १। २२-२६॥

श् किरातार्श्वनीय सर्ग १-३ u

मालूम होता है कि कभी २ राजा, राजकुमार और मंत्री एक दूसरे से बड़ा हो व करते थे और हर तरह से जुक़-सुक्ख़ सान पहुचाने की कोशिश करते थे। इसी समय के लगभग सुक्ख़ु के वासवदत्ता में ज़मीम्हारी संघ शासन प्रथा का उल्लेख मिलना है।

खीधी ई० सदी के लगभग बौद्धजातक और अवदान कथाओं के प्रमाब से हिन्स्तुतान में कथाएं लिखने की प्रधानक प्रणाली बहुत फैली। कश्मीर में तन्त्राख्या- यिका लिखी गई जिसके आधार पर विष्णुश्मानं ने पञ्चतन्त्र लिखा। पञ्चतन्त्र का एक पुराना संस्करण ६ ठी सदी में पहलवी में अनुवाद किया गया जो ५७० में सिरियक और ७५० में अरबी में अनुवाद हुआ। अरबी संस्करण १२५१ में पुरानी स्पैनिश में अनुवाद किया गया जिससे लैटिन और अन्य यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद हुये। पञ्चतन्त्र में पशु पक्षियों की चमत्कारी कथाओं द्वारा नीति का उपदेश दिया है। राजनैतिक दृष्टि से इसमें बनाया है कि राजकुमारों की शिक्षा अच्छी होनी चाहियं, राजाओं के। प्रजा का हित सदा करना चाहिये।

9 वी सदी के लगभग श्राध्यात्मिक नाटक प्रबोधचन्द्रोदय में प्रकाश चन्द्रोदय वर्णन है।

## सामाजिक सिद्धान्त

गुप्त साम्राज्य के बादसामाजिक सिद्धान्त उन स्मृतियों में मिलता है जिन के नाम राजनैतिक सिद्धान्त के सम्बन्ध में अभी गिना जुके हैं। सामा-जिक सिद्धान्तों में भी कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है पर सामाजिक

संस्था और रीति रिक्षाज स्थिर नहीं थे। व्यवहार में थोड़ा बहुत परिवर्तन होताही रहा। उसके अनुसार स्मृतियों के सिद्धान्तों में भी कुछ नई बातें दिश्गोचर हैं। याद रखना चाहिये कि स्मृति बनाने की प्रथा के द्वारा प्राचीन हिन्दू अपने सिद्धान्त और कृत्नून को समय की परिस्थित के अनुकूल किया करते थे। इसके अलावा हिन्दू शास्त्रकारों ने यह भी मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि राजा को लोकाचार का आदर करना चाहिये।

माधव ने एक शलोक उद्घृत किया है जो कुछ प्रतियों के अनु-सार मनु का और कुछ के अनुसार यम का है और जिसका अर्थ है कि पुराने समय में लड़कियों का भी यहापवीत होता था, वह साबित्री मंत्र पढ़ सकती थीं, वेद पढ़ सकती थीं और पढ़ा सकती थीं। ऐसे कथनों से इतिहास का यह नतीजा और भी टढ़ हो जाना है कि पहिले स्त्रियों को बहुत से अधिकार थे पर इस व्यसमय निवृत्ति के प्रचार से, विदेशियों के आक्रमण से. वर्ण-व्यवस्था से और अनुलोम के नियम से उनका पद गिर गया था।

नो भी नारद के सामाजिक नियमों में खिया नारद की श्रवस्था उतनी ख़राब नहीं है जितनी श्रागे चल कर हो गई । अगर पहिला पति

नपुंसक हो जाय तो स्त्री दूसरा व्याह कर सकती है । येसी रित्रयों का भी उल्लेख है जो कुछ अवस्थाओं में अपने पतियों को छोड़ कर दूसरे पुरुषों के साथ रहने लगती थी । अन्यत्र नारह ने स्पच्टतः माना है कि अगर पति स्त्रो जाय या मर जाय, नपुंसक या सम्यासी हो जाय या जातिच्युत हो जाय नो स्त्री दूसरा पति कर

<sup>1.</sup> नारद १२ । ६० ॥

२. नारद १२ । ४७-६१ ॥

सकती है। पति के को जाने पर दूसरा पति करने के लिये प्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कियों को कमशः ब्राठ, छ और बार बरस इन्तिज़ार करना चाहिये पर शुद्ध स्त्रियों के लिये यह कैंद भी नहां है । पर नारद स्त्री पुरुषों के स्वतंत्रता से मिलने जुलने के प्रतिकृत हैं क्योंकि इसमें दुराचार का डर है । वर्णसंकर, जातिसम्मिश्रण, वर्णाश्रम धर्म और उसे चलाने का राजकर्त्तव्य. इत्यादि के नियम नारद में बैसे ही हैं जैसे मनु, याश्रवल्क्य, विष्णु इत्यादि में। कानून का भी एक आधार जातिमेद है। नारह ने अनुलोम स्याह की इजाउरत दी है पर कहा है कि अपने ही वर्ण में व्याह करना उत्तम है। यहां वर्णव्यवस्था कुछ भीर कड़ी हो रही है। इन सब बातों पर बृहस्पति की राय नारद से मिलती जुलती है। नारद श्रीर बृहस्पति **बृदस्पति** 

उत्तर हिन्दस्तान में ५-६ सदी के लगभग हुवं थे। इनके बाद बहतेरे धर्मशास्त्र रचे गये।

धागामी धर्मशास्त्रों में बहुधा पुराने सिद्धान्त ही दृहराये गये हैं।

कंचल हो चार विशेषताओं का निर्देश यहाँ आय-

चस

ज्यक है। यम की राय में बानप्रस्थ से फिर संसार में औरने से दोनों लोक नष्ट हो जाते हैं। शुद्ध के साथ भोजन करने पर चान्द्रायण वत करना चाहिये । श्रवि कहते हैं कि अपना

चित्र

धर्म पालने से शह भी स्वर्ग पाता है पर जो

नारद १२। ९८-१००॥

नारद १२ । ६२-६३ ॥

नारव ३० ॥ १३ ॥ १२ ॥

नारदं १२ । ४-६ ॥

यम ४ ॥

<sup>€.</sup> यम २३ ॥

शुद्र यह करे या गायत्री जाप करे उसे राजा प्राणदण्ड दे। दूध वेसने से ब्राह्मण तीन दिन में ही शूद्र हो जाता है । पुत्र के उत्पक्ष होते ही विता वितृश्च से मुक हो जाता है। समझत के धर्मशास्त्र में वही सामान्य ब्याह 🗗 समनत श्रीर उसी तरह अहाचारी को माला, सरांध. शहद, मांस इत्यादि का निषेध किया है। कात्यायन में कोई भी कास बात नहीं है। दक्ष की राय में बाधमी का कमशः अनुसरण करना चाहिये, उस्टे काल्यायम सीधे नहीं. गृहस्थ होकर जो फिर ह्याबारी हो जाता है यह न यति और न बानप्रस्थ हो सकता है, वह बारी आश्रमों के बाहर है। युहर्यों को बिधि-पूर्वक नित्य यह पूजा पाठ करना चाहिये। चक्र गृहस्थी का मूल है पक्षी। अगर पत्नी कहे में है तो गृहस्थाश्रम से बढ़ कर और कुछ नहीं है। गृहस्थाश्रम सुख के लिये हैं। घर का सुख स्त्री पर निर्भर है। यहि हो पत्नी हो तो बड़ी कलह होती है। स्त्रियां गृहस्थ जीवन जोंक सी होती हैं। बांज उन्हें बाहे जितना मोजन, बस्त्र, ज़ेवर दो यह भीर ज़्यादा ही मांगा करती हैं। जो स्त्री अपने ग्रीब या बीमार पति को त्याग देती है वह दूसरे

າ. ক্লি १८-१९॥

र जित्र २१ ॥

३ समझत ३५-३७॥

समझत ५ ॥

प्रदेश १ । ५-१२ ॥

६ स्थार । १०५८ ॥

जन्म में कुतिया, गिक्ष या घड़ियाल होती है। जो अपने पति के साथ सती हो जाती है वह स्वर्ग में आनन्द करती हैं।

सम्यासी होकर जो सन्यास धर्म का पालन न करे उसे राजा तरन्त ही देश से निकाल दें। बुरे सम्यासी जमा होकर दूसरों की निन्दा और ईर्पा करते हैं और शास्त्र बेचते हैं। शातातप में सब प्रकार के दराचारों के लिये शासामप भयंकर यंत्रसाएं बताई हैं। लिखित कहते हैं कि नालाय बनवाने से, पेड लगवाने से, पुराने कुए, तालाव, भील या मंदिर की मरम्मत कराने से सात पुरक्षे तर जाते हैं, और स्वर्ग और मुक्ति मिलती किम्बित है। भ्रातृहीन कन्याश्री सं व्याह न करा क्योंकि पिना उन्हें 'नियुक्त' समभ सकता है"। व्यास की राय में पुराणों से स्मृति प्रवल है, स्मृति से श्रुति प्रवल है । द्विजां को यह, कर्मकाण्ड, का ऋधिकार स्याम है; शुद्ध न ता कोई वैदिक मंत्र पढ़ सकता है? श्रीर न स्वहा, स्वधा, वषट् शब्दों का उच्चारण कर सकता है ।

वर्णव्यवस्था, अनुलोम प्याह, कर्मकाण्ड इत्यादि पर वही सामान्य

१. स्थापा १३१९॥

र दक्षा का इंश ४५ ॥

३ शातात्तप २॥ ५ ॥

४. क्रिस्तित १-४॥

प किंग्वित ५१-५३ ॥

६ ब्यास १। ४॥

७ व्यास १ । ५-६ ॥

८ स्थास १। ७-२७ ॥

नियम हैं। ब्रह्मकारी को गुढ की बाहा छेकर दोपहर के बाद भले माद्मियों से भिक्षा मांगनी चाहिये। गुरु की आज्ञा न मानने से सारा वैदिक अध्ययन मधचारी निष्फल हो जाता है । ब्याह, अनुलोम इरयादि पर सामान्य निमम हैं। पर अपने ही वर्ण की पत्नी धर्म-पत्नी है। शाक्तों में लिखा है कि धर्म, अर्थ, काम में स्त्री पति से अलग नहीं है। सियां को परमी घर का सब काम करना चाहिये, चरित्र में श्रेष्ठ हाना चाहिये, महापातकी पनि को भी न त्यागना चाहिये पर पति को चाहिये कि दुराचारी स्त्री का मुंह न देखे और डांट फटकार कर उसे दूर देश में निकालवा दे। इसके विपरीत एक श्लोक में कहा है कि अप्रतस्नान के बाद दुराचारी स्त्री फिर पहिले की तरह रक्की जा सकती है। ब्राह्मण की विश्ववा सती हो जाय या लिर मुडा कर. मार्गावलास छोड कर, ब्रह्मवर्य वत धारण करे। श्रतिथियांका ब्रादर, पूजा और मिक करनी चाहिये। नाई, किसान, ग्वाली और वासां का पका हुआ व्यतिधि भात ब्रिजि जा सकते हैं: यह में ब्राह्मण को मांस अवश्य खाना चाहिये। होम, सन्ध्या, नित्य नैमित्तिक काम हमेशा करनी चाहिये । माता पिता की पूजा करनी चाहिये, रोज

ब्राह्मणीं को और दूसरीं को दान देना चाहिये; कंजूसी बहुत बुरा

१. ४वास १। ३०-३१॥

व् व्यास १।३९॥

३ व्यास २ । ५-१२ ॥

४. व्यास २ । १९-५४ ॥

५, ब्यास ३ । ४०-४४ ॥

द् व्यास ३ । १-५, ५३-७३ ॥

दोष है । ब्राह्मण सब में प्रधान हैं पर जो ब्राह्मण वेद नहीं पड़ता यह काठ का हाथी है, बमडे का हिरन है.

ब्राह्मच ऊंजर भीपड़ा है या निर्जल कुमा है ।

पराशर कहता है कि भिन्न २ युगों में भिन्न २ धर्म होते हैं। सतयुग का धर्म था तपः त्रेता

वशकार का आत्मकान; द्वापर का यह; कलियुग का

धर्म है दान। सत्युग में प्रमाण था मनु काः

जेता में गौतम का; द्वापर में शंखलिखत का; किल्युग में पराशर का प्रमाण है । यहां पर मुक्त कंठ से यह स्वीकार किया है कि युग के अनुसार धर्म बदलता है। पराशर ने अपने नियम बड़ी भोजस्वी भाषा में लिखे हैं।

जो कोई अतिथि अपने यहाँ आवे, पापी हो या चंडाल हो,
पितृष्ठ हो या और कोई हा उसे देवतासमूह
अतिथि
समभ कर पूजना चाहिये और बड़े आदर
सन्मान से खिलाना पिलाना चाहिये । शूड़ों
का सब से बड़ा धर्म ब्राह्मणों की सेवा है; उनके
आत्महत्या
करता है वह ६०,००० वरस घोर नरक में

रहता है। उसके शरीर का विधिपूर्वक दाइ न करना चाहिये और न किसी को उसके लिये रोना चाहिये। पर जो स्त्री हो जाती है वह एक करोड़ बरस स्वर्ग में रहतो है और पति के आत्मा

१ व्यास ४। १२-३६॥

२ ब्यास ४।३७-६८॥

इ. पराशर १ । १-२४ ॥

४, पराशर १। ३९-५५॥

५. पराशर १।६१ ॥२।१६॥

को भी नरक से अपने पास खींच लेती है। जो विश्ववा ब्रह्मचर्च से रहती है वह ब्रह्मचारियों की तरह स्थर्ग जाती है। प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि संतान पैदा स्रो करें। जो जवानी में निर्दोष स्त्री को त्यागता है यह सात जन्म तक स्त्री हो कर बिधवा होता है। पराशर लडकियों का व्याह १२ बरस के पहिले कराना चाहते हैं और तीव अश्लील शब्दों में विलम्ब की निन्दा बाल्डवाह करते हैं । यों तो सब जगह धर्म की वहाई देते हैं पर एक जगह कहते हैं कि अकाल, महामारी, या गडबड में और विदेश में सब से पहिले अपने बचाय की कोशिश करनी चाहिये; धर्म पीछे देखा जायगा। धर्म के संशय में तीन या पांच ब्राह्मणों के परिषद से या एक ही तपस्वी ज्ञानी ब्राह्मण से पुछना चाहिये। एक ब्रोर पराशर कहते हैं कि ধার্ন गायत्रीमंत्रविहीन ब्राह्मण शुद्ध से भी नीजा हैं; दूसरी बोर कहते हैं कि पापी ब्राह्मण भी संयमी शुद्र से अच्छा हैं। पराशर ने हत्या, व्यक्तिचार, चोरी, मद्यपान, निषिद्ध भोजन, निषिद्ध व्यापार इत्यादि २ के लिये भिन्न २ वर्णों के लिये बहुत से प्रायश्चित्त लिखे हैं। शंख कहते हैं कि ब्राह्मणी का उपनाम शर्मा, क्षत्रियों का धर्मा, वैश्यों शख का धन और शहों का दास होना चाहिये।

१. पराशर ४ । २-३५, २७-२९ ॥

२. पराशर ७। ६-८॥

३, पराशर ७ । ४१-४३ ॥

थ. पराशर ८ । ४-३३ ॥

५, देखिये पराशर, अध्यास ५---११॥

६, शंका२।३-४॥

की को प्यार भी करना चाहिये और डांटना भी चाहिये; पुचकारना भी चाहिये और रोक धाम भी करनी चाहिये । माह्मण को शुद्र से कभी कुछ न माँगना चाहिये । वानपस्थ के समय स्त्री को अपने साथ बन ले जाना चाहिये या पुत्रों के सुपूर्व कर देना चाहिये। वानप्रस्थी को भी आद्ध करने चाहिये। यतियों को घूमते फिरते जहां जो कुछ मिल जाय उसी से संतोष करना चाहिये। इस धर्मशास्त्र के ब्रध्याय १३-१४ में ब्राह्मसभोज के बहतेरे अवसर बताये हैं। शंख के अठा-

रहीं अध्यायों में वर्णाश्रम, श्रतुलोम, तप. हरित प्रायश्चित्त, श्राद्ध इत्यादि के साधारण नियम हैं। हरित में भिन्न २ विषयों पर वही सामान्य नियम हैं। उशनस् ने बड़ों के शिष्टाचार के नियम बनाये हैं। और आगे चल कर कहा है कि क्षत्रिय, वैश्य या शुद्र चाहे कैसे ही विद्वान् और पुण्यात्मा ही पर ब्राह्मण उन्हें

कभी प्रणाम न करें । अग्नि द्विजों को पूज्य स्थानस् है, ब्राह्मण सब वर्णों को पूज्य है; पति प्रक्रियों

को पुत्रय हैं; श्रतिथि सब को पुत्रय हैं। चण्डाल, स्लेब्छ, शुद्ध

१. शासा ४ : १५-१६ ॥

२. शंसा ५। १६॥

३. शस्त्र ६ । १-३ ॥

४. शंसा ७।१-३॥

५ शंखा३॥ १४॥

६ डदाहरचार्थ देखिये हरित १-४॥

७. डरानस् १।२० इत्यादि॥

८, इज्ञानस् १। ४५॥

९, बशनस् १। ४० ॥

या दुराचारी सियों से बातें करने के बाद मुंह साफ़ करमा चाहिये । उशनस् ने बहुत से जाह्मण गिनाये हैं जिनको आद्ध में न

बुलाना चाहिये। इनमें वह भी शामिल है जो बिधवा से व्याह करें या व्याहता विधवा के पुत्र हों। इससे प्रगट है कि इस तरह के व्याह होते अवश्य थे पर झब बुरे समभे जाते थे। आझ, प्रायश्चित्त इत्यादि के मामूली नियम यहां दिये हैं। झिक्ट्रस् कहता है कि स्मृतियों में धोबी, चमार, नट, वरुड़, कैवर्त और भिल्ल—यह सात नीच जाति हैं। नीच जाति का भात खाने पर द्विजों को चान्द्रायण, इञ्छू आदि व्रत करने चाहिये। चण्डाल या नीच जाति के कू'ए या वर्तन से यानी पीने पर भिन्न २ वर्णों के लिये भिन्न २ प्रायश्चित्त हैं।

इस समय के लगभग बालव्याह का जो प्रचार आरम्भ हुआ उसका एक कारण तो था जातिबन्धन, दूसरा बालव्याह था परदेसी आक्रमण, तीसरा था कियों के पद का हास। साधारणतः जब पुरुषों की संख्या कियों से कम होती है तब बालव्याह की प्रवृत्ति होती है। अगर किसी कारण से हिन्दुस्तान में स्थियों की संख्या कम हो गई थी या परदेसो लोग अपने साथ स्थियों न लाये थे तो बालव्याह की प्रवृति बड़ी होगी। यदि कुछ वर्गों में बहु विवाह बढ़ गया हो तो दूसरे वर्गों के लिये स्थियां कम रह गई होगीं और जल्दी २ व्याह करने की अभिकाषा हुई होगी।

१ डशमस् २ । ४-६ ॥

२, अशनस्थ। २०-३१॥

३. स्वानस् ६-९॥

४, अक्रिरस् १। २-३॥

५. बाङ्गिरस् १। ५-७॥

### पुराण

इस समय के धार्मिक साहित्य में स्मृतियों की तरह पुराखों का भी बड़ा महत्त्व है। हिन्दस्तान में किसी न किसी तरह के पुरास अधर्ववेद के समय पुराक् से चले आते थे। कीटल्य ने राजकुमारों के लिये पुरास पढना जरूरी बनाया है। स्मृतियों में पुरासों की मामालिक बताया है। बहुत उलट फेर के बाद ई० ५--१० सिद्यों में पराणों ने बौद्धधर्म के हास पर जागते हये ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में वह रूप धारण किया समय जो कुछ परिवर्तनों के साथ अब तक मौजद है। १८ पुराणों में कुल मिला कर चार लाख के करीब इलोक हैं। पुराणों की तीन कोटियां हैं - ब्राह्म, शैव और वैज्यव । प्रत्येक पुराण में सृष्टि, देव, मनु और सूर्य या बन्द्रवंशी राजाओं का हाल है, किसी विशेष देवता की महिमा है, विषय बहुत सी कथाएं हैं, अवतारों का वर्णन है, किन्ही नीथों. यश्री और पूजा विधानों की महिमा और वर्णाश्रम धर्म, सदाचार इत्यादि का उपदेश है। श्रीमद्वमागवत मी जिसमें कृष्ण की भक्त वडी सुन्दर संस्कृत में गाई है पुरालमाना जाता है। १८ उप-पराण भी हैं जिनके विषय श्रीर सिद्धान्त डपपुराण पराणों के से ही हैं। पराणों में राजनीति भी बहुत है पर वह अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र. धर्मसूत्र या स्मृतियों से बहुत करके ली गई है। अग्निप्राण कहता है कि राजा को अपना सारा जीवन प्रजा की र।जनी ति उन्नति में लगा देना चाहिये, लोगों से रोज मिलना चाहिये, कुमारों का अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी

वाहिये। पुराणों में भी राजनैतिक अवस्था उसी ज्मीन्वारी संघ शासन पद्धित की है जो बाकी साहित्य और शिलालेल या ताम्र पत्रों में भल-कती हैं। वृहकारदोय पुराण कहता है कि प्रत्येक युग का धर्म पृथक् हैं; किलयुग में समुद्रयात्रा, वानप्रस्थ, अन्तवर्ण ब्याह का निषेध है। पुराणों में धार्मिक और सामाजिक इतिहास की सामग्री बहुत है पर कठिनाई यह है कि एक ओर तो धर्म बह पुराने प्रन्थों से बड़ी स्वच्छंदता से बहुत सी बात ले लेते हैं और दूसरी और उनमें

पुराखों की राजनीति के लिये खाल कर देखिये, अग्निपुराण उत्तरसंड.
 २९८। २-३४॥ २२०। २२-२३॥ २२२। १५-१८ ॥२२३। ४-२९॥ २२५।
 १-१७॥ २२९। ६-१२॥ २१६। १७-२०॥ ११९। १-८॥ २१७। २०-२२॥ २१२। १५-१८, ३०-३२॥ २२७। १-१७, ४०-४८। २५३॥ ३, ५०॥ २४६। १५-२८, ६७-५३॥ १३६। १७-२५॥ २२६। ४-८॥

मार्कण्डेय पुराण १५। १-४. ६, १३-१६, १९॥ १७। २१॥ २७। १-१६, २१-३१॥ २८। ३१-३६॥ ११३। १९-२१॥ १३१। २७-२८॥ बायु पुराण (सं० राजेम्ड्लाल मित्र) ८। ६०-६१, ६४-६५, ७८-८०, ८४-५०, ९२-१२३, १४२-४३, वर्णाश्रम धर्म के लिये १४२-६४॥

विष्णुपुराण ( स० व्यासाचार्य ), ६। ६, १७-२०॥ १३॥

मत्स्यपुराण, ४७॥ १६४॥ २२२-२२८॥ बराहपुराण (सं० हरप्रसाद् राम्ही) २१८। १८-२०॥ कूर्मपुराण (सं० नीस्तमणि मुखोपाध्याय) प्रथम खंड, सर्ग, २९-३०॥ स्वयंमुपुराण ७॥ पद्मपुराण (सं० महादेव चिमनजी जापटे), २१६-२२९॥ गरुणपुराण १९१–१९४॥ १४३-४४॥ उपपुराणी में देखिये बृहद्धर्मपुराण, (सं० हरप्रसाद शास्त्री) ३। ६-५४॥ ४। १०, १८-२४॥ १२। ५-४२॥ १३। १६-४९, ५४-६०॥ १४। ३-८०॥ १। ४-६, १४, २२-२३॥ २। ८-६२॥

बृहसारदीय पुराण, ( सं० हिषकेश शास्त्री ) २२ ॥ श्रीमहभागवत ४ । १३-३५, ४५ ॥ १०। २६, ६१ ॥ ११ । ३, १४-१५, १७, १९ ॥ आगामां युगों में क्षेत्रक बहुतायत से मिला दिये हैं। तो भी इतना मगद है कि परमात्मा के तीन कर, ब्रह्मा, विच्छु, महेश; विच्छु के १० या २४ अवतार; इन सब की पूजा; मूर्तिपूजा; नदी, पर्वत और कुछ अन्य विशेष स्थानों के तीर्थ;—इन सब का प्रचार इस समय बढ़ रहा था। अग्निपुराण में विच्छु इत्यादि की मूर्ति और मंदिर बनवाने के ज्योरेवार नियम दिये हैं। ब्रह्ममंज और दान की महिमा बढ़ रही हैं। जातपात के बन्धन, राटी बेटी के नियम, और कड़े हो रहे हैं। बौद धर्म का प्रभाव कम हो रहा था। कुछ बौद्ध सिद्धान्त और रीति रियाज तो ब्राह्मणों ने अपना लिये, बाक़ी,

नये ढंग ज़ार पकड़ रहे थे। इस समय से जिस सवर्षण ब्राह्मण धर्म का दौर दौरा शुक्र हुआ उस में पुराने वैदिक धर्म के, बौद्ध धर्म के, बोर दर्शनी

के कुछ सिद्धान्त थे; अनार्य जातियों से लिये हुये कुछ विश्वास और रिवाज थे; इन सब तत्त्वों के संघर्षण से, इनके आधार पर तर्क से. बहुत सी बातें पैदा हो रही थी। इस धर्म में कोई एकता न थी; किसी एक सिद्धान्त की परमसत्ता न थी; यह भी एक तरह का संघ-

शासन था; ईश्वर, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म— व्यापकता आदि बातों को किसी न किसी कप में मानते

हुये आदमी चाहे और किसी देवी देवता की

मान सकता था, चाहे जो यह, कर्म, योग, दान, पूजा, तीर्थ कर सकता था, चाहे जिस सामाजिक शिष्टाचार का पालन कर सकता था, बाहे जिस दर्शन में विश्वास कर सकता था। यहां विस्तार, ज्यापकता और सहिष्णुता की हद हो गई, कोई भी क्षेत्र न था जिसे बाह्यण धर्म ने अपने संघराउथ में न मिला लिया हो; किसी से उसे विरोध न था।

१ अगिन पुराण ३९-४१ ॥

इस ननीते के अलावा पुराखों से कुछ और वार्ने उस समय की हासत जताने के निये संक्षेप से कही जा सकती हैं। अग्निपुराण कहता है कि पतित साधारण रिवाज बादमी को मरा हुआ समभना चाहिये, उसका श्राद्ध करा देना चाहिये श्रीर उसकी सम्पत्ति इसरों को बांट देनी चाहिये। क्षत्रिय, वैश्य, शह, चंडाल, म्लेख का छन्ना या अपवित्र किया सुत भोजन साने पर या पानी पीने पर बाह्यण को भिन्न २ निश्चित वन और प्रायश्चित करने चाहिये। अगर कोई वेश्या या नीच जाति का कोई ब्रादमी मूर्ति को छू ले तो भक्त को उस देवता के मंत्र का सी बार जप करना चाहिये । मार्कएडेय पुराण में सत्य और दान की प्रशंसा करते हुये हरि-श्चन्द्र की कथा कही है जिसने अपना सब सत्य कुछ विश्वामित्र को दे डाला । यहकारदीय पुराण कहता है कि सब द्विजों को काल और कालधर्म गांत्र का धर्म जो अति के प्रतिकृत नही पालना चाहिये। जो स्त्री शरीर, मन या स्त्री आचार से दोषी हो, अधवा पति या पुत्री पर निर्दय हो उसे त्याग देना चाहिये । श्रीमद्रभागवत में कहा है कि

१. भारिन पुराण ६७०। १-१७॥

२ अस्ति पुराण १७० । १८ ३६ ॥ १७३ । ३७-३८ ॥

३ अगिन पुराया ७४ ॥

४ मार्कण्डेय पुराख ८॥

प**्रमुहसारदीय पुराया २२**॥

६ वृ**हमा**रदीय पुराज २४ ॥

भक्ति मनुष्य के सब दुःशाँ को दूर करती है। भगवान के भजन से मुक्ति होती है। छुष्ण भगवान ही मुक्ति के मार्ग हैं। छुष्ण को यह की श्रुपेक्षा प्रेम प्रसंद है। पर प्रकाश भक्ति होनी

मिक चाहिये। तथापि एक खान पर यह भी कहा है कि भिन्न २ अर्थी के लिये भिन्न २ देव देवियों

की पूजा करनी चाहिये । प्राणायाम प्रारंभ करने के पहिले अहिंसा, सत्य, संयम, संतोष, ब्रह्मचर्य और तप का पालन करना चाहिये ।

बायुपुराण में खप्टि के पहिले समय का बड़ा मनोरंजक वर्णन

है। तब न वर्ण थे, न आश्रम थे, न ऊंच नीच का कोई भेद था, श्रवस्था, सौन्दर्य इत्यादि में सब बराबर थे, पूर्ण सुख था, कल्प इक्ष थे जो

मन माने सब पदार्थ देते थे। जब भावनाएं बिगड़ी तब कल्प वृक्ष लोप हो गये; कपड़े, घर, गाँव, नगर, किले बनाने पड़े: खेती होने लगी। तब वर्ण बने, सच बोलने वाले ब्राह्मण हो गये, जो कमज़ोर थे ब्रीर खेती करने थे वह वैश्य हो गये, जो नेजहीन थे और संवा करते थे वह शृद्ध हो गये। ब्रह्मा ने इनके धर्म नियत किये। इसके बाद श्राश्रम स्थापित किये गये। सब ब्राश्रमों का मूल हे गृहस्था।

वराहपुराण विष्णु की प्रधानना प्रतिपादन नारायण करता है। अगर कोई अपने सब काम नारा-यण को समर्पण कर दे तो वह कर्म में लिप्त

१, श्रीमद् भागवत् १॥

२ श्रीमद् भागवत ७। १४। १७॥

३ श्रीमद्रभागवत १९। १४। ४२ (।

४ श्रीमृष्ट भागवत २ । ३ । २-१२ II

५ श्रीमद्भागवत ३।२८।४-८॥

६. वायुपुराण १ । ४५-१ ३३ ॥

नहीं होता'। बृहद्धर्मपुराण कहता है कि धर्म ही सब कुछ है-माता पिता, पितामह, भाई, गुरु, शरण, ब्रात्मा, तीर्थ, धन, देवता, इत्यादि सब धर्म ही है'। धर्म कर्मपुराण में तथा दूसरे पुराणों में भी प्रकृति श्रीर पुरुष को शक्ति श्रीर परमात्मा कर के माना है श्रीर श्रनेक बार कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, और सब माया है। कुर्मप्राण भी श्रीर पुरालों की तरह कलियुग का भयंकर बित्र खींचता है; कलियुग में सब धर्म छोप कछियुग हो जाता है; हर बात उल्टी होती है। स्मृति श्रीर पुराल ब्राह्मल प्रन्थ हैं। इस काल में बौद्धों ने भी बहुत से साहित्य की रचना की। उदाहरणार्थ, नीसरी चौथी सदी के लगभग हीनयान बौद्ध, बोद्ध साहित्य प्रन्थ दिव्यावदान रचा गया जिसमें बुद्ध

अन्य दिन्यावदान एवा पदा जिसन बुद्ध आनन्द, अशोक आदि की कथाएं हैं। आर्यदेव ने चतुःशतिका में आसणों के पाखंड की व्यंगमय आलोचना की है। चौथी सदी के लगभग आर्यशूर ने कुछ जातकों को अपनी जातकमाला में काव्य की शैली से संस्कृत में लिखा है।

### संस्कृत काव्य

स्वामाविक विकास से और गुप्त सम्राटों के प्रोत्साहन से बौथी
श्रीर छठी ई० सदी के बीच में संस्कृत काव्य की
श्रपूर्व उन्नति हुई। शिला लेखों और तामपत्रों में
भी कभी कभी बहुत अच्छी कविता नज़र
हरिषेख
आती है। इलाहाबाद अशोकस्तम्भ पर हरिषेण

१. बारह पुराण १ ॥ ५ ॥

२. बृहस्में पुराण १। ३०-३५॥

<sup>ं</sup> इ कूर्मपुराण २९-३०॥

की लिखी हुई समुद्रगुराप्रशस्ति शब्दविन्यास और भाव में बहुत सुन्दर है। इसी समय कालिदास ने रघ्वंश, मेघदुत, कुमारसम्भव और ऋतुसंहार में कालिबास कविता के सब गुण पूर्ण मात्रा में दिखाये। एक के बाद दूसरी उपमा द्वारा ऋथंगीरव बढाने में, दो चार पक्तियों में आदमी के चरित्र का या आदर्श का चित्र खींच देने में, प्रकृति के दृश्यां का नकुशा बना देने में, तेजी से बडी बड़ी कथा कह जाने में, गौए को पीछे रख कर कविता के गुख प्रधान स्थित को दिष्टगोचर कराने में. कालिदास की समता कोई कवि नहीं कर सका है। रघवंश में रघुकुल की कथा दिलीए के समय से उठाई है. राम का बतान्त विस्तार से दिया है और फिर संक्षेप रघुत्रंश से उनके अंशजों का चरित्र कहा है। पहिले सर्ग में रघुवंशियों के ग्रुण इस तरह कहे हैं :--

"रघुकुल में उत्पन्न हुये पुरुषों के गर्भाधान आदि सब संस्कार उचित समय में होने के कारण ये जन्म से ही रघुवंशियों शुद्ध हैं। जिस काम का वे आरंभ करते हैं उसे पूरा किये बिना नहीं छोड़ते। समुद्र के नटों तक सारी पृथ्वी के वे स्वामी हैं। उनके रथों की गति का रोंकने वाला त्रेलांक्य में कोई नहीं है। स्वर्गलांक तक वे आनन्द पूर्वक अपने रथों पर बैठे हुये जा सकते हैं। वे यथाशास्त्र अग्नि की सेवा करते हैं; याचकों के मनोरथ पूर्ण करते हैं; अपराध के अनुसार अपराधियों को व्याद्ध देते हैं; समय का मृत्य जानते हैं; सत्यात्रों को दान करने ही के लिये धन का संग्रह करते हैं। कहीं मुंह सं असत्य न निकल जाय, इसी डर से वे थोड़ा बोलते हैं। कीर्ति की प्राप्ति के लिये ही वे दिग्विजय और सन्तान की प्राप्ति के

लिये ही वे गृहस्थाश्रम को स्वीकार करते हैं। बाल्यावस्था में ब्रह्मचर्य्य का पालन करके वे विद्याभ्यास करते हैं; युवावस्था प्राप्त होने पर विवाह करके विषयों का उपभोग करते हैं; वृद्धावस्था ग्राने पर बन में जाकर वानप्रस्थ हो जाते हैं; श्रीर, अन्तकाल उपस्थित होने पर समाधिस्थ होकर योग द्वारा शरीर छोड़ देते हैं।"

आठचें सर्ग में आकाश से गिरती हुई फूलों की माला से इन्दु-मती के मर जाने पर राजा अज विलाप करता है:—

"शरीर में छा जाने सं, हाय हाय । फूल भी यदि प्राच ले सकते हैं तो फिर ऐसी और कौन सी बीज संसार मं होगी जो मनुष्य को मारने में समर्थ न हो? धात का विकाप विधाता जब मारने पर उतारू होता है तब तिनका भी बज्र हो जाता है... अथवा यह कहना चाहिये कि यमराज कोमल बस्तु को कोमल ही से मारता है। ... अच्छा, यदि इस मामले में प्राण ले लेने की शक्ति है तो यह मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेती ?. ... इसने पंड को तो नहीं गिराया; पर उसकी डालीं पर लिपटी हुई लता का नाश कर दिया!. प्रिये ! बाल, बहे २ सैकड़ों अपराध करने पर भी तू ने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। सदा ही त मेरे अपराध क्षमा करती रही है। इस समय तो मुझसे कांई अपराध भी नहीं हुआ। फिर भला क्यों तू मुक्त निरपराधी से नहीं बोलती ? बोलना क्यों एकाएक बन्ट कर दिया ? क्या मैं अब तेरं साथ बातचीत करने योग्य भी नहीं रहा ? तेरी मन्द्र और उज्ज्वल मुसकान मुक्ते नहीं भूलती । मुक्ते इस समय यह सन्देह हो रहा है कि तुने मुक्ते सच्चा प्रेमी नहीं, किन्तु खली और शठ समका। .....इसी से तू बिना मेरी अनुमति लिए ही, अप्रसन्न हो कर परलोक को चली गई.... । मुभी इस बात का बडा ही दुःख है कि तुभी निष्पाण देखकर मेरे भी प्राण, जो कुछ देर के लिए तेरे

पीछ सले गये थे, तभी छोड कर क्यों लीट आये ? क्यों न वे तेर ही पास रह गये ? अब वे दुःसह दुःस सहते हुये अपनी करनी पर रांचें । ......हे सुन्दर जांघाओं वाली ! पवन की प्रेरणा से तेरी फूल से गुँधी हुई. बल खाई हुई, भौरों के समान काली कालो ये श्रलकों, इस समय हिल रही हैं। इन्हें इस तरह हिला डुला कर पवन सभी इस बात की आशा सी दिला रहा है कि तु अभी, कुछ देर में, फिर उठ बैठेगी-तु मरी नहीं। इस सं, ब्रिये! सचेन होकर-रात के समय, एकाएक चमक कर, हिमालय की गुफा के भीतगी अन्धकार को श्रीपधि की तरह-शीघ्र ही तु मेरे दुःख को दूर कर ....। नये निकले हुये लाझ लाल पत्तों के विछीने पर भी लेटने से तेरा मृद्रल गात दुखने लगता था। सो वही श्रव जलती हुई निता पर कैसे चढेगा . . ? मेरे घर की तू स्वामिनी थी। सलाह करने की श्रावश्यकना होने पर मेरी तू सलाहकार थी, पकान्त में मेरी तू सावी थी... . . . . निर्द्यी मृत्यु ने तरा नाश कर के, मेरे सर्व ह्य ही का नाश कर दिया ... तेरहवें सर्ग में रामचन्द्र रावण की मार

तेरहवें सर्ग में रामचन्द्र रावण को मार लंका से अयोध्या के मार्ग का वर्णन कर सीता के साथ विमान पर लंका सं अयोध्या की ओर जाते हैं।

### समुद्र ।

"बलत सार्ग सह सिन्धु निहारी । कहूवो सीय मन राम सुरारी ॥ देखहु मीय, सेनु वय काटा । फीनल विधु सलय लगि बांटा ॥ जिसि भकास सुचि तारन संगा । शरद साहि काटत नभ गंगा ॥ जब सुरपति सखतुरग चोहाई । बांध्यो कपिल पास लै जाई ॥

अनुवादक-पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी ।

खोदत महि इय कोजन वारा। मो पुरक्तन याँ कीन्द्र अपारा॥
यहि सम भावुकिरन जक पावत। यह दै मिख महि धनहि बढ़ावत॥
मो सुख देत सुधा वरसाई। यह सोइ चन्द्र जोति उपजाई॥
जो पानिहि इन्धन सम जारत। सो बाड़व निज महं यह धारत॥
महासिन्धु इरिह्म समाना। इतना कहि नहिं जात बखाना॥
नित नित दशा अनेकन पावत। निज महिमा वस दस दिश छावत॥
वेडे नाभि मूळ जळ जाता। गावहि नित जस जासु विधाता॥
सोइ युग अन्त लोक संहारी। सोवत यहि महं पाइ मुरारी॥
काटत पख इन्द्रयन भागी। यहि सन सरन गिरिन बहु मांगी॥
धांसक मध्य भूष दिग आवत। ज्यों रिपुसन नुप निजहि बचावत॥"

भागे चल कर रामचन्द्र सीना से कहते हैं:--

# पर्वत

''यह गिरि माल्यवान नय कागे। जाके श्वंग प्रकासिंह लागे॥ विरह श्रांसु नव नीर सुहावा। मैं कर वन इहं संग वरमाया॥ यहां मधुर मोरन कलापा। तब बिन मोहि हीन्ह मतापा॥ परत नीर तह गंश्र सुहावन। जहं कदम्ब केसर मन भावन॥ जह सुन्दरि तब मंग विहारा। सुमिरि सुमिरि यहि हचिर पहारा॥ परत गुहन प्रतिधुनि कर भारी। सोइ बन धुन कोड मौति निवारी॥

#### पम्पासर

"लगे जासु तट बहु वानीरा । सोइ पम्पायर निर्मल नीरा॥ लखत दूर सन सारस चंचल । पियत खेद सन दूग जनु सोइ जल ॥ इक इक देव कमल रज धूरी । तिमहिंसीय रहि तो सन दूरी॥"

ж

चीद्रवें सर्ग में राजा रामचन्द्र एक जनरव से व्याकुल हो ।

कर गर्भवती निरपराध पत्नी का त्याग
सीता का परित्याग करते हैं । सक्ष्मण उसे गंगा पार जङ्गल
में छोड़ते हैं ।

## सीता का उछहना

'सियहि लखन बह्विधि समुकाई। बालमीकि घर राह दिलाई॥ पराधीन मैं मातु सभागी । छमा करहु बोले पद लागी ॥ तेहि उडाइ बोली सिय यासा । तुम सन अति प्रसन्न में साता ॥ सुरपति बस तुम विष्यु समाना । सदा रहतु अहिपति-परवाना ॥ सब सासुन सन है सम नामा । क्रम सन कहारे मोर परनामा ॥ मोहि महं शंश पुत्र कर जोई। ताकी कुसल मनावै सोई ॥ राजा सन विनती यह मोरी। कहचो तात कर जोरि बहोरी॥ पैठि धारिन महं सन्द्रि जराई। जिन निज शुद्धि प्रगट दिखराई॥ तजत तांहि सुनि जन अपवादा । कै यह तब कुछ की मरजादा ॥ नहिं यह त्याग बुद्धिगुन खानी । मैं कहि सकत बात मन मानी ॥ पुर्वजनम पापन कर पृहा । प्रयत्न डद्य मम नहिं संदेहा ॥ तिज्ञ श्रिय तब शाई तब पासा । तुम मो संग बन कीन्ह निवासा ॥ तब घर आदर सहित विसेखी। रहत मोहिं सोइ सकी न देखी॥ तब प्रसाद सुनि तियन बचावा । जिनके पति निस चरन सतावा ॥ तम बाउत बब केहि विधि नाथा । मांगव खरन और के हाथा ॥ अवधि हीन तब दुसह वियोगा । व्यर्थ प्रान नहिं शखन जोगा ॥ रक्षनीय जो श्रंश तुम्हारा। होत न मोहित विक्रश्रणरा॥ क्रव यहि सन निवृत्ति प्रभु पाई । करिहीं तप रवि त्रव्टि लगाई ॥ दजे जन्म होई फल सोई। तुम पति मिलहु विघोग न होई॥ वर्णाश्रम पालन कर कर्मा । मनु गावत नरपति कर धर्मा ॥ तद घर सन प्रभु बद्दि तुराई । जान्यो मोहिं तपिसनि की नाई " ॥"

१. अनुवादक- काका सीताराम ।

#### ( ४२५ )

इस उलाइने में तीक्ष व्यंग, करुणा और अक्ति का विश्वित्र सामंजस्य है। पति का अपराध सीता को मत्यक्ष है पर वह अपने उखित क्रोध को द्या कर अक्ति को स्थिर रखना चाहती है।

कालिदास ने कुमारसम्भव में शिव और पार्वती का व्याह और स्वामीकासिकेय के जन्म का वर्षान किया कुमारमम्भव है। उमा या पार्वती का जन्म और कप वर्णन कर के किव दिखाता है कि असुर तारक से परेजान होकर देवता बसा की शरण गये। असा बोले—

# ब्रह्मा और देवता

''शंकर ग्रंश छांड़ि को जाना । सम्मुख सहै श्रसुर बकवाना ॥

भव सब मिलि सोह करेंद्र उपाई। उमारूप निज करहु सहाई ॥ जेहि विभि चुम्बक खींचत कोहहि। उमारूप शंकर मन मोहहि॥

तिमि जी ता मंग शंकर मोगू । सोइ शिव तेत्र संभारन जोग ॥ गिरिजा भूतनाथ सुत सोई । सुरसेना सेनापति होई ॥ करि है तेज जनाय खपारा । सुरवन्त्री बैनिन संहाराण ॥

पर देवताओं के भेजे हुये कामदेव को शिव ने अपनी भृकुटी से ही भस्म कर दिया। उसकी तभी रित मूर्फ्जित हो गई और होश आने पर विलाप करने लगी:—

### रति का विलाप

श्पमा देव सकक संसारा। रहारे रूप जा नाथ, तुन्हारा॥ सा कव्य भस्म न दरकत हाती। यहा कडोर नारि की जाती॥ तुम जु नाय परकोक सुधारे। जाय सकत मैं पास तुम्हारे ॥ पै, कहु काइ करें संसारा। जासु सकक सुख तब जाधारा॥ निज प्रिय बंधु नास कव जानी। शक्ति निज उत्य व्यर्थ कनुमानी॥ पावत बीतेहु पाल धंधेरे। तजत जीनता दुःस जनेरे॥ जाकी रुचिर करून रंग गासी। जो गति कोयक वैन प्रकासी॥ सेवह तुम बिना बीर के बानहि। मधुरि करतु पाय कीन संधानहि॥

# पार्वती का ज्याह

पर पार्चती ने कठिन तपस्या कर के शिव को बस मंकर लिया।
बच-

तिथि जामित्र युक्त श्रुम बारा । हिमगिरि सुता विवाह संवारा ॥ धर धर करत विवाह तथारी । साजत मङ्गूक विधि पुर नारी ॥ तेहि श्रवसर भूधर धनुरागा । सक्क नगर एक कुल सम लागा ॥ पथ मंदार फूल जितराये । घर धर सुन्दर ध्वजा लगाये ॥

निज निज अक्न बंधु बैठारी । दै भूषन चासीस उचारी ॥

पहिरि हुकूछ स्वेत गिरिवाला । लै दरपन सोही तेहि काला ॥ कुछदेवन तव वंदि भवानी । गहे सतिन के चरन सपानी ॥ ' लहु प्रतिप्रेम क्षमंड कुमारी'' । सुनि क्रसींस कजानि गिरिवारी ॥

शिव भीर पार्वती के कुमार ने तारकासुर की मारकर देव-ताओं को भीर संसार की निर्भय किया।

१. अनुवादक-काला सीताराम ।

कालिहास की एक अपूर्व करूपना मेघदूत है। यहां स्थामी
कुषेर के बरस भर के शाप से घरबार से
मेघदूत
दूर चित्रकूट में पड़ा हुआ एक यहा झसाड़
के बादल के हाथ अपना संदेसा अपनो स्त्री

को भेजता है। कहता है:-

#### मेघ

पुष्करावर्तक हैं प्रसिद्ध कोक कोकन में, वंश तिनहीं के नीके तेंने जनम पायो है। इच्छा रूप धारण की गति है दहें न दई,

मंत्री सुररात ने आपनो बनायो है।। एते गुन जानि को पै मंगिता भये।ई मेघ,

वंधुन ने दूर मोहि विभि ने बसावे। है। सञ्जन ये मांगबो किना हु सर्रे काज भलो.

नीच पै सरे हू काज बाछो ना बताया है ॥

गैल बतार्ज मेच मन जिहिं चिल पानै चैन। फिर सुनिया संदेस मम कानन मित सुल दैन॥ कानन मित सुल दैन। कानन मित सुल दैन। चिल्पो परि पित शिक्षर कंचिन पै तन तू॥ भूस लगे सोता मिलें उथरे मह निन मैल। पी तिनकी पानी सुरत लीजो भपनी गैल॥

#### पंथ

भक्तो पंथ चिक गात निकट रहे जब जाव तू। चित्रहृद विल्पात जंबे सिर तुहि धारि है। करियो भारासार इरन तासु मीयम —मिनि । सन्जन संग उपकार करूत विकंव न कहु करें ॥ विक्रम सहां कहु बार विदरति जह जनवर कपू । करियो भारासार फिर दुतगति मग स्वौधियेर ॥ सन्दियो रेवाबाइ विध्यक्षिकन पै वों बहे । मानह वह स्वाई गज सन रजरेसा विदास ॥

( अलकापुरी पहुँच कर )

#### वक्षिणी

विस्वाधर द्राइम द्रशन निम्ननामि कुश गात । वसित तहाँ स्मकोषनी युवति स्नीन कटि तात ॥ ओणिभार सस्सान गति मुकति कञ्चक कुषभार । मानहु सस्मा स्टिमें युक्य रची करतार ॥ ताहि सजन घन जानियो मेरो आधी जीउ । रहति सकेसी मो बिना चकई ज्यों बिन पीउ ॥ मितमाषिनि उन्करिडता बिरह कडिन दिन जात । शोतहनी जिमि कम्मिलनी सौरहि रूप दिखरात ॥

फिर जल शीतल प्रवन करि दीजी बाहि जगाय।
सदुल मालती कलिन संग प्रफुलित चित है जाय॥
समकत बारी माहि तुहि लिख है दीकि उठाय।
तब तू बातें मन्द्र पुनि यों कहिया समुकाय॥
"सला तेरे पी को जलद प्रिय में हुं पतिवती।
मंदेसो लै बाका तब निकड खाया सुनि सखी॥
चलें मेरी मन्द्री पुनि सुनि बिदेसी तुरत ही।
करें वाचन कोई पहुंचि घर बेनी तियन की"॥

### संदेस

सम बचनव निज वचन निकाई। याँ वासों कहिया समुकाई ॥ '' श्रु स सहित भरता तिय तेरो । करत रामगिरि माहिं बसेरो ॥ पूकत है तेरी कुशकाता। कहि विरोहिन जपनी तू वाता ॥ प्रामी सबहि काल के मोगू। प्रथम कुशक ही पूछन जेगू॥

> मिले भामा तेरो सुभग तन श्यामा एतन में। मुलाभा चन्दा में चकित इरियो में हुग मिलें॥ चलोमों में मैदिं चिक्र बरदी की पुक्त में। न पै हां काहू में मुद्दि सकत तो काकृति मिले॥

"मैं अपने। तन राखि रह्यो भरि के समिलाय हिये विश्व भारी। धीरज तृहु भरे किनि मामिनि जाइ मरी मित सोश की मारी।। काडु पै दुःल सदा न रह्यो न रह्यो सुल काडु के नित्त सगारी। सक्षिनमी सम दोज फिरें तर अपर आपनी आपनी बारी।। "मम शाप की सौधि मिटे तब ही जब शेष की सेश पै जागें हरी। इन चार महीनन कों कब तू दूग मीजि बिताय दें भागि मरी। मिलि हैं फिर कातिकी रातिन में इम देखिई चौदनी चार लरी। चिक्त जायगी हौंस सबै जिय की बिरहा दुल जो दिन दूनी करी"? ॥

काव्य और नाटक दोनों की हो पराकाष्ट्रा कालियास में है। विक-मोर्चशी में राजा पुरूरवस् श्रौर अप्सरा उर्घशी नाटक का प्रेम है। अभिज्ञानसाकुन्तळ जिसकी कथा महामारत से ली गई है सब से बढ़िया विकमोर्चजी संस्कृत नाटक है और संसार की सर्वो सम रचनाओं में से है। लक्ष्मणुसिंह के उवाद से कुछ उदाहरण लीजिये। शिकार सेलता हुआ,

१. अनुवाद---राजा कश्मकसिंह।

हिरम के पीछे रथ दौड़ाता हुआ राजा अभिज्ञानशाकुन्तल युष्यन्त कण्य के आश्रम के पास पहुँचता है।

(नेपथ्य में ) हे राजा, इसे मत मारो, मत मारो-यह आश्रम का मृग है।

सारथी—( शब्द सुनता और देखता हुआ ) महाराज, बान के सामने हरिन तो आया, परन्तु, बीच में ये तपस्थी खड़े हैं।

पुष्यन्तः—( चिकित सा होकर ) अच्छा तौ घोड़ों को रोको । सारथी—(रथ को ठहराता है ) जो आज्ञा । ( एक तपस्वी दो चेळों समेत भाता है )

तपस्वी-(बाह उठाकर) हे क्षत्री! यह मृग श्राश्रम का है, मारने योग्य नहीं है।

#### दोहा--

नाहिन या भृग सृदुल तन लगन जोग यह बान ।
उयों फूलन की राशि में उचित न धरन कृयान ॥
कहां दीन हरिनान के श्वति ही कोमल प्रान ।
ये तेरे तीले कहां सायक वज् समान ॥
ले क्तारि यातें नृपति भलो चढ़ायो बान ।
निरदोषिन मारक नहीं यह तारक तुल्लियान ॥

दुयन्त-लो में बान उतारे लेता हूं। तपस्वी-( हर्ष से ) हे पुरुकुल दोपक तुम्हें पेसा ही चाहिये।

#### दोहा--

वित तोहि भूपति यही, जन्म पीर कुल पाय। जनमैगो तो धर सुवन, गुनी वक्कवे साय॥ दोनों चेले—( बांह उठा कर ) तुम्हारे चकवर्ती पुत्र हो।
दुष्यन्त—( प्रणाम कर के )—ब्राह्मण वचन सिर माथे।
ब्राध्मम में शकुन्तला से गन्धर्यन्याह करके राजा के लीट जाने
के कुछ दिन बाद शकुन्तला ससुराल जाती है।

### शकुन्तला की विदा

#### दोहा—

कर्ण्य-आज शकुन्तका जायगी मन मेरी अकुकात।

रुकि मां न गर्गद गिरा भौक्षिन कछु न सकात॥

मोसे बनवासीन जो इती सतावत मोह।

तो गेही कैसे सर्वे दुहिता प्रथम निछोह॥

(इधर उधर टहरूते हैं)

दोनों सखी—(अनुम्या और प्रिचम्बदा)-हे शकुन्तला! तेरा सिगार हो खुका; अब कपड़े का जोड़ा पहन ले (शकुन्तला उठकर-साड़ी पहनती है)।

गौतमी—हे पुत्री ! आनन्द के आंखू भरे नेत्रों से तुभी देखने गुरू जी आते हैं, तू इन्हें आदर से ले।

शकुन्तला—( उठ कर छडजा से ) पिता, में नमस्कार करती हूँ। कण्य—हे बेटी।

#### दोहा--

तूर्पात की भादरवती हुजोता मर आय । जैसे सरमिष्ठा अई तृप ययाति वर पाय॥ \* \* \*

श्रय पुत्री, त् शुभ घड़ी में बिदा हो। . . . . (सब बहते हैं) कण्य--हे तपोवन के सहवासी वृक्षा ।

#### वोहा-

पाछे पीवति नीर जो पहले तुमको प्वाय । फूक पास तोरत नहीं महने हु बाय ।। जब तुम फूकन के दिवस बावत हैं सुकदान । फूकी बाज़ समाति नहिं बत्सव करति महान ॥ सो वह जाति बाकुम्तका बाज पिया के गेह । बाज़ा देहु पथान की तुम सब सहित सनेह ॥

शकुन्तला—( . . . . प्रियम्बदा से होले होले) हे प्रियम्बदा। आर्यपुत्र से फिर मिलने का तौ मुभ्ने बड़ा खाव है; परन्तु आश्रम को छोडते हुये दुःख के मारे पांच आगे नहीं पड़ते।

प्रियम्बदा—श्रकेली तुम्मी को दुःख नहीं है; ज्यों २ तेरे वियोग का समय निकट भाता है, तपोवन भी उदास सा दीवता है।

#### दोहा--

केत न मुख में घास सूग, मोर तजत नृत जात । स्रोल् जिमि शारति कता पीरे पीरे पात ॥

शकु॰—( सुध करती दुई सी) पिता, में इस माधवीलता से भी मिल लूँ, इसमें मेरा बहन का ना स्तेत है।

कर्य-भेटी, मैं भी जानता हूँ तेरा इसमें सहोदर का सा प्यार है। माधवी कता यह है दाहिनी ओर।

शकु०—( लता के निकट जाकर ) हे बन ज्योत्सना। यद्यपि तू आज से लिपट रही है, तौ भी इन शासा क्रपी बांहों से मुक्ते मिलले क्योंकि अब में तुकसे दूर जा पडुंगी।

क्षण्य---

हे बेटी ! विलम्ब मत कर, अब बिदा हो।

शकु०—( दोनों सिखयों से ) हे सिखयो। इसे मैं तुम्हारे हाथ सींपती हूँ।

दोनों ससी-(आंस् गिराती हैं) हमें किस के हाथ सींपती है।

कर्य-हे अनुस्या। ग्रव रोगा त्यागो। तुन्हें तो चाहिये कि शकुन्तला को घीरज बंधाओं (सब चलते हैं)।

शकु०—हे पिता। जब यह कुटी के निकट चरनेवाली ग्यामन हरिनी क्षेमकुशल से जने, तुम किसी के हाथों यह मंगल समाचार मुभ्ने कहला भेजना—भूल मत जाना।

कण्य-अच्छा न भूसँगा।

शकु०—(कुछ चलकर और फिर कर) यह कीन है जो मेरा श्रंचल नहीं छोड़ता ?

(पीछे फिर कर देखती है)

#### सबैया

कर्य-कहुं दाभन तें मुख जाकी ठियी जब तू दुहिता लखि पावित हो। अपने करनें तिन घायन पै तुही तेल हिगोट लगाबित हो।। जिहि पालन के हित धान समानित मूटिहि सूटि खवाबित हो। सुग छीना सो क्यों पग तेरे तजे जाहि पूत लों लाइ लढ़ाबिन हो।

शकु०—ग्रदे छीना। मुभ सहवास छोड़ती हुई के पीछे तू क्यों श्राता है। तेरी माँ तुभे जनते ही छोड़ मरी थी, तब मैंने तेरा पालन किया; श्रव मेरे पीछे पिता जी तुभे पालेंगे; तू लौट जा। (श्रांसू ढालती हुई चलती हैं) ।

मालविकाग्निमित्र में, जो शायद कालिदास का पहिला नाटक है, शुङ्ग सेनापित पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र और विदर्भराजकुमारी मालविका के प्रेम की कथा है। इसमें राज-मालविकाग्नित्र महल के प्रेम और सौतिया डाह की घटनाएं नाट्यमञ्च पर आती हैं। दूसरे अङ्क में रंग-शाला में राजा, धारिनी, योगिनी, विद्यक और नौकर चाकर देख पडते हैं।

१ अनुवादक-राजा लक्ष्मणसिंह

राज्ञा—( अलग विदूषक से ) मित्र, सो बैठी नेपध्य तेहि देखन वित वबरात । परदा सींचन हेत कर आगे सैंचो जात ॥

विद्०-(अलग राजा से) आप की आंखों का मधुतो आ गया है पर मक्खी भी लसी है। अब सावधान हो के देखिये। (मालविका आती है और गणदास भी उसके शह की शोमा

देखता हुआ आता है )

विद्०-( अलग राजा से ) देखिये, देखिये, इसकी सुन्दरनाई चित्र से कम नहीं है।

राजा-( अलग ) मित्र !

चित्र देखि मो मन भयो सुन्दरता संदेह। सब जाम्यों घरि ध्यान कछु छखी चितेरन देह ॥

गण्०--बेटी घबड़ाश्रो नहीं।

राजा॰—( श्राप ही श्राप ) अरे, इसका रूप कैसा नख सिख से सुन्दर है।

> मुके कंत्र सुन्दर दोज सोइत नैन विसाल। केस वटे मुख मनहुं शारद ससि निशि काल॥ विपुळ जांव कटि मूठ मरि ऋति सुडील दोउ पाँग। रचे नाच के जोग ही श्रंग श्रंग सबै लखाय॥

मालिखका—( अलाप के खतुष्यद गीत गाती है )
पिया मिछन है कठिन छांड़ु ताकी आसा हिय।
फरकत बाई आंखि सगुन केहि कर यहि मानिथ॥
धव फिर दरसन होय हाय कव तरसत मों जिय।
हों परबस मैं परी हियो अरभी तो सन पिय॥

( इसके पीछे उसी रस का भाव बताती है)

विद्०-(श्रतग) समभे। इसने तो चतुष्पदी गीत गा के अपने को आप के अर्पन कर दिया।

#### राजा -हम दोनों की मीति एक ही है देखो,-

हिय अरुको तो सन पिया प्रथम जाय यह बाह । निज हारीर दिशि हाथ किय साव बतावन काल ॥ प्रेम जनावन रीति कोंड राजि सींह नहिं पाय । नायक तोपन मिस कक्को यहि विचि सेन बताव<sup>9</sup> ॥

खुठवीं सदी के लगभग भारिव ने किरातार्जुनीय में महाभारत के आधार पर कौरवां को जीतने के लिए शिव काम्य, छठतीं सदी सं अर्जुन के वर पाने की कथा कही है। के खराधरा पाण्डच और द्वीपदी बन में पड़े हैं, उनका भेजा हुआ एक दत लौट कर दुर्योधन के शासन कौशल का दुलान्त सुनाता है। जलन के मारे द्वीपदी युधिष्ठिर को उत्तेजित करने के लिए कहती है-किरातार्ज नीय जो लोग हमारे साथ छल कपट करें . . . उनके साथ साधुना का व्यवहार करना श्रविवेक के सिंघा श्रीर कुछ नही। मायावियों के साथ मायावी होना ही चाहिये। , बिना कवच के शरीर को छेद कर तीले बाए जैसे मन्द्र के प्राण ले लेते हैं वैसे ही भी ले भाले साध स्वभाव वाले मनुष्यों के हृदय में घुस होपदी की सिड्क कर शह मनुष्य उनका नाश किये बिना नहीं ्त्राप के सिवा संसार में पेसा कौन मनुष्य होगा जो परम्परा से प्राप्त हुई विवाहिता भाषी के सहश अपनी राज्य-लक्ष्मी को इस तरह निकाल बाहर करे ? . . . . . हाय ! हाय ! इस विगर्हणा का कही ठिकाना है ! मला कहीं मनस्वी महीप ऐसे पथ में भूत कर भी पैर रखते हैं ! पेसा निन्दा काम आपने कर डाला;

<sup>1,</sup> अनुवादक-काळा सीताराम ।

किर भी श्राप चुपचाप बैठे हुये हैं? सूखे हुये शमी के पेड़ की दावाग्नि जला कर जिस तरह ख़ाक कर देता है उसी तरह अपने शत्रुश्रों के विषय में उत्पन्न हुआ क्रोधानि आपको क्यों नहीं जला कर झाक कर देता ? दुष्टों के अन्याचारों और दुष्कृत्यों का स्मरण करके भी आप को कोध न आवेगा तो फिर आवेगा कब ? याद रिबये; जो मनुष्य ऋुद्ध होकर दण्ड श्रौर प्रसन्न होकर अनुप्रह करने में समर्थ होता है उसकी अनुकूलता सब लोग, भाप ही आप, बिना किसी प्रेरणा के, करने लगते हैं। . . . परन्तु जिसे कभी कोध आता ही नहीं उसके स्नेह और सत्कार की कोई परवा नहीं करता। , अरापका जी न मालूम किस तरह का है।... श्राप तो निरन्तर दुः ख उठाने ही को सुख समभ रहे हैं। सम्भव है, आप की बुद्धि दृ:स को ही सुख समभती हो परन्तु में तो इस प्रकार की चित्रवृत्ति को महा अनर्थ कारिए। समभती हूं भ्राप की जिन विवित्तियों का स्मरण मात्र करने से मुक्ते मर्स्महत्तक व्यथा होती है उन्हीं का आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। तिस पर भी आपको कुछ भी दुःख कष्ट या सन्ताप नही होता ।

इसी समय के लगभग दण्डिन् ने दशकुमारचरित में बड़ी चतुराई

से चरित्र खींचे हैं और समाज की, खास दिग्दिन्। सुवन्धु। कर, दर्बारों की दशा श्रङ्कित की है। सुचन्धु ने वासवदत्ता में एक प्रेमकथा कही है।

कह चुके हैं कि पञ्चतन्त्र पुरानी पुस्तक है। इसमें पशु पक्षियों की कथाश्रों द्वारा राजकुमारों को उपदेश दिया है

पञ्चतन्त्र पर साधारण जीवन के सम्बन्ध में भी बहुत सी नीति कही हैं। पंचतन्त्र के सहारे बहुत से

प्रन्थ लिखे गये-जैसे तन्त्राख्यायिक, पञ्चाख्यानीद्वार, हितीपदेश।

१ अनुवाद-पं महाबीर प्रसाद द्विवेदी ।

कथासरित्सागर इत्यादि की तरह पञ्चतन्त्र में भी कथाओं के अन्तर्गत कथाओं की तह पर तह लगाई है और गद्य के साथ पद्य मिला हुआ है। शैली का अनुमान पांचवें तन्त्र के एक कथांश से ही जायगा।

(पाटलियुत्र नगर में ) मिल्भद्र नाम सेठ रहता था। धर्म के लिए काम करते करते दैवसंयोग से उसका धन

सेट की कथा। जाता रहा। संपत्ति नास होने से अपमान पाते पाते बहुत दुखित हो रात को लेटा हुआ वह

विचार करने लगा कि हाय इस दरिद्रता को धिकार है। कहा भी है-

### दरिद्रता

शील शुद्ध आधार क्षमा मथुरता कुळ जनम ।
पर चित वृत्ति विचार , सोह न भन बिन पुरुष के ।।
तोभा बुद्धि विचार , मान गर्व अभिमान सब ।
बिनसत हैं एक बार , धन विहीन जब होत नर ॥
लगत बसन्त बयार , नित्य शिशिर की श्रिय सरिस ।
सोचि कुटुम कर भार . नसत बुद्धि मितमान की ॥
बड़ा चतुर अस को न , बटै जासु मित भन घटे ।
हन्शन चाउर नोन , तेल बस्त्र घी सोच से ॥
बिन तारा आकास , मरघट भीषण सुस्त सर ।
धन बिन कर आवास , होत सुन्दरहु रूभ हिम ॥
धन बिन कर आवास , होत सुन्दरहु रूभ हिम ॥
धन बिन कर आवास , होत सुन्दरहु रूभ हिम ॥
धन बिन कर आवास , जल ही में उपजें मरें ॥

इस मांति विचार कर उसने फिर सोचा कि ऐसे वृथा जीने से क्या? तो मैं आहार न कर के प्रान छोड़ दूं। ऐसा निश्चय कर के सो गया। तब सपने में बौद्ध सन्यासी का कप घर पद्मनिधि ने उसे दरसन दें कर कहा कि "हे सेठ! तुम उदास मत हो, मैं पद्मनिधि हूं, तुम्हारे पुरखों ने मुक्ते मनाया था, सो मैं इसी भेस से सबेरे मुम्हारे घर आउंगा। तब तुम मुमको लाठी से सिर पर मारता। इससे में साने का बन कर अक्षयधन हो जऊँगा"। सबेरे घह सेठ जागा और सपने को चेत के चिन्ता के चकर में पड़ा कि अरे! यह सपना सच्चा है या भूठा होगा, कुछ जान नहीं पड़ता। घरन यह भूठा ही होगा क्यों कि मैं धन ह सोचा करता है। कहा भी है:—

> रोगी चिन्ता सोचयुत दुरी चाह जेहि होह। मत्त पुरुष नित व्यर्थ ही सपना देखेँ सोह॥

इसी बीच में उसकी स्त्री का नंह रंगने एक नाई आया। उस समय वही बौद्ध सन्यासी, जैसा देख पड़ा था, तुरन्त ही प्रगट हुआ। तब सेठ ने उसे देख प्रसन्नमन हो पास से एक लाठी उठा उसके सिर पर मारी और वह सोने का हो कर उसी छन पृथ्वी पर गिर पडा। . . . नाई भी घर जा सोचने लगा कि हो न हो सब नंगे सिर पर डएडा मारने से सोने के हो जाते हैं। तो में भी बहुतों को सबेरे बुला के लाठी से सिर पर मार्क तो मेरे बहुत सा सोना हो जाय । . . . .

### भिन्न भिन्न शास्त्र

इस समय के लगभग साहित्य का एक नया आंग प्रारम्भ होता है। साहित्य कमी समालोचना के साहित्य का विश्लेषण विना पूरा नहीं हो सकता क्योंकि समालो-चना से एक तो साहित्य का आदर्श ऊंचा रहता है और दूसरें साहित्य का मर्म समभने में पाठकों को सहायता मिलती है। समालोचना के कारण साहित्य के गुण अवगुण का विश्लेषण अच्छी तरह हो जाता है और लेखकों

<sup>।</sup> प्रजुवादक-लाक सीताराम

को भी मदद मिलती है। प्राचीन भारत में सर्वाङ्गीण समालोचना अवश्य रही होगी पर यहां विभाग-उपविभाग करने की और हर एक विषय का अन्त तक विश्लेषण करने की ऐसी परिपाटी थी कि समालोचना ने भी मुख्यतः विश्लेषण का रूप धारण कर लिया। भाव, इस, चरित्र इत्यादि सब विषयों पर विचार किया जाता था पर विश्लेषण की रीति से ही।

नियम बनाने की परिपाटी के अनुसार लेखकों ने काव्य-रचना की हर एक बात पर नियम बना **बाले। उपमा, रूपक, दीपक और यमक, शन्दा-**शकंकार इत्यादि। लङ्कार और अर्थालङ्कार इत्यादि पर पहिले प्रनिधा में बहस की है। फिर इनके बहुतेरे भेद किये गये हैं। कान्य के गुण हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, प्राधुर्य श्रोज, सोक्रमार्य, श्रर्थव्यक्ति, उदार, कान्ति। छठवीं सदी के लगभग दिएडन् ने काब्यादर्श में कविता की कई किस्में बताई हैं-सर्गबन्ध या महाकाव्य, मुक्तक, कुलक, कोश, संघात । गद्य में कथा, आख्यायिका श्रीर चम्पू के कई प्रकार हैं। विस्तार से इनका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर इतना कह देना आवश्यक है कि अलंकार पर संस्कृत में अठारहवीं ईस्वी सदी तक प्रन्थ बनते रहे हैं और उनकी देखादेखी हिन्दी, बंगला श्रादि देशभाषाओं में भी पेसे प्रम्थों की कमी नहीं है। इन सब की शैली एक सी है. विषय एक सा है, निष्कर्ष एक से हैं।

ध्वनियों का भी एक पूरा शास्त्र विद्वानों ने गढ़ दिया। नवीं ई० सदी में श्रानन्द्वर्धन ने ध्वन्यालोक में, पीछे ध्वनि। भट्टनायक ने इद्यद्पंत में, एवं अन्य लेखकों ने ध्वनियों के बहुत से प्रकार बताये हैं। ११-१२ ई० सदी में मम्मद ने काध्यप्रकाश में; हेमचन्द्र ने काध्यनुशासन में; क्षेमेन्द्र ने अनुवित्यविचार और कविकर्ठाभरण में; १४ वीं सदी में विश्वनाथ ने साहित्यद्पंग में, सारे अलंकारशास्त्र की विवेचना की है।

साहित्य के अलावा विकान की चर्चा भी देश में प्राचीन समय
से हो रही थी। हिन्दू विकानों की उत्पत्ति
्विज्ञान वैदिक धर्म की कुछ अवश्यकताओं से हुई
थी। वैदिक पाठ शुद्ध रखने के लिए व्याकरण

बना; यज्ञों का समय ठीक २ निश्चय करने के लिए ज्योतिष् की उत्पत्ति हुई; ठीक ठीक उच्चारण करने के लिए छन्दस् बना।

जनता की साधारण भाषा न होने से संस्कृत को कोष की बहुत आवश्यकता थी। सव से पुराना कोष है निधन्टवस् जिसमें वैदिक शब्दों के संग्रह हैं। कोष यास्क ने निरुक्त में वैदिक शब्दों के अर्थ बताये हैं और टीका सी की है। कहा जाता है कि लौकिक संस्कृत के कीष बाज, मयूर, मुरारि और श्रीहर्ष ने भी बनाये थे पर इनका पता अभी तक नहीं लगा है। ५-६ ई० के लगभग अमरसिंह ने नामितद्वानुशासन रचा जो अमरकोष के नाम से प्रसिद्ध है, जिस के अर्थ बीसों संस्कृत टीकाओं में उद्देश्वत किये गये हैं. और स्वयं जिस पर औरस्वामी, वंद्यघटीय सर्वानन्द इत्यादि ने टीकाए लिखी हैं। १० १२ ६० सदी में हलायुध ने ऋभिधानरत्नमाला में, यादव-प्रकाश ने वैजयकी में, धनख्य ने नाममाला में, महेश्वर ने विश्व-प्रकाश में और दूसरे लेखकों ने दूसरे कोचों में शब्दों के संब्रह और अर्थ टिये हैं। १० वी ई० सदी में धनपाल ने पाइयलच्छी नामक प्राक्त कोष रचा । १२ वी सदी के लगभग मौगालायन ने पाली का एक कोप बनाया जो अभिधानप्पदीपिका नाम से प्रसिद्ध है।

१ कीय, हिस्टी आफ संस्कृत किटरेचर ए० ४१३-४१५॥

साधारण जनता की मातृभाषा न होने से संस्कृत को कोष के साध साध मुख्यविष्यत व्याकरण की भी श्राव-व्याकरण श्रयकता थी। ई० पू० ६०० या ३०० के लगभग पाणिति ने श्रव्याध्यायी में लगभग ४००० सूत्रों

के द्वारा संस्कृत के सब रूपों पर नियम बना दिये। पाणिनि ने कुछ वैयाकरणों का उल्लेख किया है जिससे जाहिर है कि उसके पहिले भी कुछ ब्याकरण रचे जा चुके थे पर सबसे अधिक ब्यापक और वैज्ञानिक होने के कारण पाशिनि का व्याकरण ही सदा के लिप प्रमाण हुआ। तो भी कही पाणिति का मत अप्राह्म था। कुछ दिन के बाद पतव्जलि ने महासाध्य में पाणिनि के कुछ विवादप्रस्त नियम समभाये और कही कही विपरीत मत प्रकट किया। ३री ई० सदी के लगभग कात्यायन ने वात्तिकों में पाणिनि की आलोचना की और कुछ श्रन्य नियम लिखे। श्रागे चलकर श्रीर भी व्याकरण बने जैसे ६.७ ई० सदी के लगभग जैनेन्द्र व्याकरण, चान्द्र व्याकरण; नवी सदी में शाकटायन व्याकरण, उसके पीछे सिद्धहेमचन्द्र इत्यादि पर इनमें पाणिति से भेद बहुत कम है। ६७ ई० सदी के लगभग बररुचि ने प्राकृतप्रकाश नामक व्याकरण रचा । मध्यकाल अर्थान् मुसलमान राज्यकाल में भी मंस्कृत और प्राकृत के बहुत से ब्याकरण बने और पुराने व्याकरणों पर भाष्य लिखे गये या उनके संक्षेप बनाये राये ।

गिष्ति उपोतिष् का आरंभ भी वैदिक काल के आस पास हुआ
था। घीरे घीरे गणना के कई प्रकार निकले
उपोतिष् और थोड़ी बहुन उन्नति होती रही।
पांचर्या-छठवीं ई० सदी में आर्यभट्ट ने
आर्यभटीय, दशगीतिकासुत्र, आर्याप्टशन, कालकिया आदि में
शास्त्र का कथन किया है। उसने माना है कि ज़मीन गोल है और

चाराँ श्रोर मानो श्रपनी कीलो पर घूमती है। छठवी ई ० सदी के लगभग बराहमिहिर ने पञ्चसिद्धान्तिका में पुराने पांच सिद्धान्तों का ज़िक किया है जिनमें से दें। रोमक श्रौर पौलिश श्रीक सिद्धान्त के प्रभाच में रचे गये थे। ७ वीं ई० सदी में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त या म्पुट सिद्धान्त में श्रौर खंडलाद्यक में; लटल ने शिष्यधीवृद्धितन्त्र में; १२वीं ई० सदी में भास्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमिण में एवं श्रौर विद्वानों ने श्रौर समयों पर अन्य ब्रन्थों में उपातिष् के सिद्धान्त लिखे हैं।

गित्त ज्योतिष् के साथ साथ फिल्त ज्योतिष् की भी उत्पत्ति
हुई। वराहमिहिर ने फिल्त के कई पुराने
फिल्त ज्योतिष् आचार्यों का जिक्क किया है। आगं चल कर
इस पर ब्रीक फिल्त का बहुत प्रभाव पड़ा।
फिल्ति के ब्रन्थ लिखने की परिपाटी आज तक चली आती है। पर
इस स्रोर अधिक ध्यान जाने से हिन्दू गणित ज्योतिष् का विकास
कर्मगया।

जिस समय ज्योतिष् का विकास हो रहा था उसी समय
गिणत का भी विकास हुआ। अङ्काणित,
गिणत वीजगणित और रेखागणित पर बहुत से
प्रस्थ रचे गये। भारतीय गिणत का प्रभाव
आरव गिणत पर और उसके द्वारा तमाम यूरोपियन गणित पर
पडा। रेखागणित की अपेक्षा अङ्गगणित और वीजगणित की
ओर हिन्दुस्तानियों ने अधिक ध्यान दिया। वैद्यक के कारण
रसायनशास्त्र पर भी कुछ रचनाए हुई पर
स्थायन
भौतिकशास्त्र—फिज़िक्स—की ओर अधिक
ध्यान नहीं दिया गया।

#### कला

गुप्त काल में धर्म और साहित्य के साथ साथ कला का भी बड़ा प्रसार हुआ। इस समय की मूर्तियां और गुप्त कला इमारतें प्रायः नष्ट होगई हैं पर जो बची हैं बह साबित करती हैं कि भारतीय प्रतिभा ने कला में भी खूब विकास पाया। कानपुर ज़िले में भीतरगांत्र के मंदिर में पक्की मिट्टा की मूर्तियां खूब ही बनाई हैं।

समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के राजस्व में बनारस के पास सारनाथ में और दूसरे स्थानों पर पत्थर के विशाल मंदिर बनाये गये थे जिनकी दोवारों, स्तम्मों और इतों पर बहुन सी मूर्तियां थी। उनमें से कुछ श्रव तक बनी हुई हैं।

पत्यर के अलावा सोने और तांबे से भी काम लिया जाता था।
समुद्रगुप्त के समय का दिल्ली का लोहे का स्तम्भ प्रगट करना है कि
इस समय लोहे की कारीगरी में वड़ी निपुणता प्राप्त हो चुकी थी।
चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय की बुद्ध की एक साढ़े सात फ़ीट उस्वी
तांबे की मूर्ति सुल्तानगंज में मिली थी। वह आज कल इंग्लिस्तान
के विमिङ्घम नगर के अजायवखाने में है। शरीर के सब अक्ट्रों का
आकार खूब बना है और चहरे से शान्ति, करुणा, संयम और
सामअस्य टपकता है। छठी इंखां सदी के अन्त में मगध में
नालन्द में बुद्ध की एक अस्ती फ़ीट उन्नी मूर्ति तांबे में ढाली गई
थी। इसमें शरीर का आकार इत्यादि बहुत सुन्दर है।

स्तम्म बनाने की प्रथा इस समय भी कुछ कुछ प्रचलित थी।
४५६ ई० के लगभग सम्राट् स्कन्दगुम ने हुणों श्रीर पुष्यमित्रों पर
विजय के स्मरण के लिये वर्तमान गाज़ीपुर
स्तम्म ज़िले में भितरी स्तम्भ खड़ा कराया। ४६०—
६९ ई० में एक जैन ने वर्तमान गोरखपुर

ज़िले के कहायन स्थान पर एक स्तम्भ बनवाया जिसपर पांच जैन सिद्धों की मूर्तियां हैं---एक नीचे और चार बाटी पर। इसी तरह और मी बहुत से स्तम्भ हैं।

पांचर्ची ईस्वी सदी में अजन्ता की दो गुफ़ायें (न० १६ और १७) बनाई गईं जो कालीं गुफ़ा का मुक़ाबिला गुस काछ की गुफ़ायें करती हैं। पन्थर में गुफ़ा बनाना एक चमत्कार सा है। गुफ़ाओं में बाहर की किसी वस्तु का

प्रयोग नहीं किया जाता था। कारीगर चट्टान को ही इस तरह काटते थे कि दर्वाज़े बन जायँ, कमरे बन जायँ, खम्में खड़े रह जायँ, सुन्दर सं सुन्दर मूर्ति भी निकल आये, देवी देवता, स्त्री पुरुष, हाथी इत्यादि सब प्रगट हो जायँ, यहां तक कि छोटे छोटे मोती और जवाहिर भी चट्टान काटते काटने मानों आप ही बन जायँ। गुफ़ाओं के ऊपर पहाड़ की ज़मीन साफ़ कर दी जाती थी और पानी बहने की नालियां इस तरह बनाई जाती थीं कि गुफ़ा में पक बूंद भी न टपके। गुफ़ा का मुंह ऐसा रक्वा जाता था कि कुछ प्रकाश आता रहे। इसके अलावा कारीगर शीशे से सूरज की किरणें जमा करके अपने लिये अधिक प्रकाश की सृष्टि कर लेते थे। गुफ़ा बनाने की ऐसी कला आज संसार में कही नहीं है और प्राचीन समय में केवल भारत में थी। गुफ़काल की अज़न्ता गुफ़ाओं में चित्र बहुत हैं। यह चित्र सर्वे। सारतीय चित्रों में गिने जाने हैं। आकार की उत्तमता के अलावा भाव का प्रदर्शन

बड़ी उन्ह्रस्टता सं किया है। इस समय के भारतीय चित्रों से सिद्ध होता है कि यहां चित्र-कला का प्रधान उद्देश्य श्राभ्यन्तरिक भावों की

प्रगट करना था। मानसिक श्रवस्था—श्टङ्गार या वैराग्य, शान्ति या कोध, हर्प या शोक, श्राह्माद या निराशा—हर तरह से ज़ाहिर करने का प्रयक्त है; बाहरी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता।

सजन्ता की गुफ़ा न० २६ में बुद्ध की मृत्यु समय की एक २३; फ़ीट लम्बी मूर्ति है। ग्वालियर रियासत की बाग गुफ़ाओं में भी सजन्ता की सी मृतियां हैं। सातवीं सदी की दिक्लनी औरंगाबाद गुफ़ाओं में भी इसी तरह की कला है। गुफ़ा न० ३ में शराबी की १६ दशाओं के चित्र मूर्तियों के द्वारा खींचे हैं।

मध्यहिंद में भूपाल रियासत में वेसनगर के पास उदयगिरि
पहाड़ी पर ४०१ ई० की चन्द्रगुप्तगुफ़ा में
बन्द दृष्टांत देवियों की बहुत सी गुफ़ाए हैं। भांसी ज़िले
की ललितपुर तहसील में देवगढ़ के मंदिर

में महायांगी शिव को एक मूर्ति है। इसके पाम एक और योगी है और बहुत से उड़नेवाले गंधर्व किन्नर हैं। योग की अवस्था बहुत श्रच्छी तरह चित्रित की है। इसी मंदिर के दिक्कन भाग में एक ओर अनन्त सर्प पर विष्णु विराजमान हैं। इलाहाबाद से २५ मील दिक्कन-पिच्छम में गढ़वा के बौद्ध मंदिर में सांची और भरहुत की शैली की मूर्तियां स्वाभाविक रूप की बनी हैं। मधुरा श्रजायवलाने की पांचवी सदी की, खड़े बुद्ध की ७ फ़ीट २ ई च लम्बी मूर्गि भी इस समय की कला का अच्छा उदाहरण है।

गुप्त काल के बाद भी पुरानी भारतीय चित्रकला के अच्छे उदा-

गुप्त काल के बाद कानन्ता के चित्र हरण श्रजन्ता की २६ गुफ़ाश्रों में मिलते हैं। ६ श्रौर १० नं० गुफ़ाश्रों के चित्र तो शायद ईस्वी सन से पहिले के हैं पर बाफ़ी पहिली

इंस्वी सदी सं लेकर अवीं सदी तक बनाय गये थे। श्रिधिकांश चित्र ५५०-६४२ ई० के हैं। पिक्षयों ने और आदिमियों ने इन चित्रों की बहुत जुक़सान पहुँचाया है, और अक्सर श्रङ्ग भङ्ग कर दिया है पर तो भी इनसे पुरानी कला का अनुमान हो सकता है। चित्र खींचने में सफ़ें द हास्टर पर गहरी लाल लकीरें खींच कर फिर तरह तरह के हल्के या गहरं रंग प्रयोग किये हैं, ज्यादातर लाल, सफ़ंद और बादामी
रंग गहराई के भिन्न २ परिमाणों में प्रयोग किये हैं; हल्के हरं और
नीले का भी प्रयोग किया है। अधिकांश चित्र
कारीगरा। गौतमबुद्ध के जीवन की या जातकों में वर्णित
वाधिसत्त्वों के जीवनों की घटनाश्रों के हैं।
गुफ़ा नं० १७ में अवलोकितेश्वर, धर्मचक और शायद लंका में
विजय के पहुँचने के भी चित्र हैं। गुफ़ा नं० १
विषय। में दक्षिवनी राजा द्वितीय पुलकेशिन के द्वीर
का ६२६ ई० का एक दृश्य है। फ़ारस के नरेश

जैसं चित्रां का विषय क्षेत्र विस्तृत है वैसं ही चित्रकारों की प्रतिभा भी बलवान है। प्रायः प्रत्येक विषय को बडी श्रच्छी तरह निभाया है। पहिली गुफा प्रतिभा में ऊपर एक प्रेमी और प्रेयसी का चित्र है जिसमें स्नेह की नस्वीर खीच दी है। फून, पत्ते, हाथी, घोड़े, श्रादमी-सब ही या तो जीवन के मदश हैं या काई बिशेप भाव स्चित करते हैं। गुफा नं० १६ में ५०० ई० के लगभग दीवार पर पक पेसा दश्य खीबा है कि उसका सामना शायद संसार का कोई चित्र नहीं कर सकता । एक राजकुमारी के अन्त समय का दृश्य है। शायद उसे कांई ऐसा दुनद समाचार मिला है कि शोक सं विद्वल हाने के बाद वह संसार से कृव कर रही है। राजकुमारी चारपाई पर बैठी है, तिकये पर बांया हाथ रक्ले हुये है; एक सेविका पीछे से उसे सहारा दे रही है। चारपाई के कुछ पीछ एक लडकी छाती पर हाथ रक्खे राजकमारी की श्रोर देख रही है। एक दूसरी लड़की श्रांगिया पहिने पंखा लिए है। एक बुढ़ा त्रादमी सफीद टोपी पहिने दर्बाजे पर आंक रहा है। एक दूसरा बूढ़ा स्तम्भ के नीचे बैठा है। चारपाई के आगे दा स्त्रियां बैठी हैं। एक दूसरे कमरे में एक राहकुमारी का अन्त श्रादमी फारसी टोपी पहिने कलश श्रीर समय । प्याल: लिए खड़ा है; एक दूसरा काले बाल वाला श्रादमी उससे कुछ मांग रहा है। दाहिनी श्रार श्रलग कमरे में हो कब्चुकिनियां बैठी हैं। नीचे फुर्श पर कुछ श्रीर लोग बड़े रंज में बैठे हैं, एक स्त्री हाथ से मुंद ढक कर आंसू बहा रही है इस तरह राजकुमारी संसार सं विदा हो रही है। वित्रकार की प्रतिना ने चारों और स्तेह, चिन्ता, निराशा, और शोक की बर्षा कर दी है। राजकमारी का सिर गिरा जाता है, आंखे श्राधी बन्द हो गई हैं, श्रंग शिधिल हो गये हैं । उसकी परिचर्या करने वालियां के चहरे मानों चिन्ता के रूप ही बन गये हैं। इधर उधर खडे या बैटे लोग शंक से विद्वल हैं। केवल एक ही विचार उनके मन में श्राना है-राजकुमारी ने श्रव श्राखिरी सांस ली, श्रव श्राखिरी सांस ली। यह सब भाव जैसे कवि शब्दों में प्रगट करता है वैसे ही चित्रकार ने अपना पंसिल से प्रगट किये हैं।

गुफ़ा नं० १७ श्रोर १६ में एक माता अपने छांडे बच्चे से गौतमबुद्ध को आहार दिला रही है। गुफ़ा नं० २ में
भन्य दृशीत = एक स्त्री एक पैर से खड़ी है, दूसरा पैर उठाये
हुये एक स्तम्म पर सम्हाले हैं, कुछ सोच
रही है। ध्यान का भाव चित्रकार ने बड़ी सफ़ाई से दिखाया है। सारं
चित्र ऐसंबनाये हैं कि देखते ही सारा रहस्य समभ में आ जाता है,
किसी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखते २ आदमी
घटनाओं के रस में इय जाता है, आपे को मूल जाता है और
सौन्दर्य के संसार में लीन हो जाता है। चित्रों में जो बात है वही
चट्टान से निकाली हुई मूर्तियां में है। कला में मानवी प्रतिभा किस

सीमा तक पहुँच सकती है—इसका पता अजन्ता इत्यादि से ही लग सकता है।

सातवी ई० सदी के बाद पुरानी भारतीय चित्रकला के कोई नमूने नहीं मिले हैं। पर साहित्य के ग्रन्थों पर से साफ़ ज़ाहिर है कि चित्रकारी बराबर होती रही।

पुरानी इमारतीं और मूर्तियों के उदलेखीं से स्पष्ट है कि हिन्दुस्तानी कला बहुधा धर्म से संयुक्त थी और
कला और धर्म की सेवा करती थी। पर यह न समक्षना
चाहिये कि सारी कला धार्मिक ही थी।
मधुरा में और आस पास बहुत सी मूर्तियाँ
धर्महीन कला मिली हैं जिनसे धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं
मालूम होता। एक मूर्ति है जिसमें एक आदमी
बाँप हाथ से एक शेर को पकड़े हैं। मूर्ति का दाहिना हाथ टूट गया
है, शायद उसमें शेर को मारने के लियं गदा रही होगी। बहुत सी
मूर्तियों में शराब पीने के दृश्य अंकित किये हैं। एक जगह फूले हुये
अशांक यृक्ष के नीचे शराब पीने के बर्तन पड़े हैं और चार आदमी
खड़े हैं—दा पुरुष और दो स्त्री। एक आदमी सिर्फ़ एक लंगोट पहिने
है, शराब में मस्त है, एक हाथ एक स्त्री की कमर पर डाले है, स्त्री ने

दूसरा हाथ स्वयं पकड़ लिया है कि कहीं यह शराब पीने के दृश्य निशे में गिर न जाय। बाक़ी दो आदमी—एक स्त्री और एक पुरुष—ठीक कपड़े पहिने खड़े हैं पर यहां मूर्ति इतनी विकृत हो गई है कि उनका भाव अच्छी तरह नहीं जान पड़ना। दोनों स्त्रियां भारो हसुली, पहुँची, कड़े यग़ैरह पहिने हैं। इनके पीछे मूर्तिसमूह में पांच प्राणी हैं। इनमें से एक अधेड़ मोटा पुरुष ढीली घोती पहिने शराब में चूर पत्थर पर बांया पैर उठाये वैठा है। बाई और एक पुरुष और एक लड़का

स्रोर दाहिनी स्रोर एक स्त्री उसे पकड़े है कि कहीं यह लोटपोट त हो जाय। सारा दश्य बड़े कीशल से खींचा है, जीवन से पूरा सादश्य है। एक और जगह फिर स्रशोक के नीचे पांच स्रादमी नज़र स्राते हैं। एक मोटा नंगा सादमी पत्थर की छोटी चौकी पर बांया पैर उठाये बैठा है और काठ के प्याले से शराब पी रहा है। एक सेवक प्याला भरने के वास्ते शराब लिये खड़ा है। एक पुरुष, एक स्त्री और एक छोटा लड़का इस दश्य को देग रहे हैं। एक स्रोर सूर्ति में फिर एक मोटा नंगा गंवार बैठा है, दाहिने हाथ में शराब का प्याला है जिसमें एक स्त्रो खुराही से शराब भरने जा रही है। इसी तरह शराब पीने वाले नागों की बहुत सी मूर्तियां हैं। सम्भव है कि यह यक्ष पूजा करने वालों की या पुराने वाममार्गियों की हों पर शायद यह यो ही स्नानन्द विनोद के लिये बनाई गई थी। कुछ भी हो इनकी स्वाभाविकता श्रीर जीवनसाहश्य ऊंचे दर्जे के हैं।

### बारहवां अध्याय ।

# मातवीं ईस्वी सदी

तैसा कि उपर कह चुके है, सातवी सदी के लगमग किर संयोजक शिक्यों का प्रायल्य हुआ और थानेगर। विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। हिन्दुस्तान के पहिले साम्राज्य, मौर्यसाम्राज्य, का केन्द्र मगध में पाटलिपुत्र थाः दूसरे माम्राज्य, गुप्तसाम्राज्य, का केन्द्र पिछ्यम की ओर हट कर अयोध्या नगर हुआ: तीसरे साम्राज्य का केन्द्र और भी पिछ्यम में स्थाणचीश्यर या स्थानेश्यर अर्थान् वर्तमान थानेसर हुआ। थानेसर जमुना नदी के पिछ्छम में है। पिछ्छम की ओर साम्राज्य के केन्द्र के हटने का रहस्य यह मालूम होता है कि उत्तर-पिछ्छम से बहुन हमले हो रहे थे और उनका सामना करने के लिये सम्राट् को अपनी राजधानी पिछ्छम की ओर रावना न्नाव-श्यक था।

स्थाण्वीश्वर में छठवी सदी के अन्त में प्रभावरवर्धन नामक एक राजा राज्य करना था। उसकी मा गुप्त वंश की राजकुमारी थी। उसने जारी और के बहुत से राजाओं पर अपनी प्रभाकरवर्धन प्रभुता जमाई, और कुछ प्रदेश अपने ही शासन में मिला लिये। उसके पूर्वज, नरवर्धन, राज्य-वर्धन. और आदित्यवर्धन महाराजा कहलाने रहे थे; अब तक प्रभा-करवर्धन भी महाराज कहलाता था पर प्रभुता बहुने पर उसने महाराजाधिराज की पृथ्व भारण की। उसे हुणों सं युद्ध करना पड़ा। मिहिरगुल के बाद हुणों की शक्ति मिट सी गई थी पर सातवीं ईस्वी

हणों से युद सदी के आरम्भ के लगभग उत्तर-पव्छिम से कुछ और हुए आ गये। उनको भगाने के लिए

६०४ ई० में महाराजाधिराज ने अपने बड़े लड़के राज्यवर्धन को सेनानायक धना कर पिछ्छम की ओर मेजा और छोटे लड़के हर्ष-बर्धन को भी कुछ घुड़सवार देकर आई के पीछे रवाना किया। राज्यवर्धन ने विजय पाई पर इसके पहिले ही प्रभाकरवर्धन एक अयंकर रोग से पीड़ित होकर खारपाई पर पड़ खुका था। समाचार पाने ही हर्षवर्धन पिना के पास दौड़ गया था पर उसकी अवस्था

बहुत शोचनीय थी। बाणभट ने श्रपने हर्ष-देशान्त चरित में राजकुमार की चिन्ता का विशद वर्णन किया है। राज्यवर्धन के लौटने के

पहिले ही प्रभाकर का देहान्त हो गया।

हम प्रकार ६०% ई० मे राज्यवर्धन महाराजाधिराज की पद्यी
धारण करके स्थाण्वीश्वर के सिंहासन पर
राज्यवर्धन बैठा। पर उसे कोई शान्ति नहीं मिली।
उसकी बहिन राज्यश्री प्रहचर्मन् मौख़िर को
न्याही थी। व्याह की धूमधाम के विश्वन में हर्षचरित के लेखक ने

न्याही थी । न्याह की धूमधाम के वलन में हर्षचरित के लेखक ने क़लम तोड़ दी है पर यह न्याह राजकुमारों के लिए चहुत दुखदायी निकला। प्रहवर्मन् शायद क़ज़ीज का राजा था; मालवा नामक किसी प्रदेश के राजा से उसका युद्ध हुआ। प्रहवर्मन् मारा गया और राज्यश्री पैरों में बेड़ी पहिना के क़ैदख़ाने में पटक दी गई।

यह समाचार पाते हो राज्यवर्धन ने १०,००० राज्यश्री की विपक्ति घुड़सचार लेकर घात्रा किया; मालवा के राजा को हरा विया पर इसके बाद जो घटनाचक प्रारम्भ हुआ उसमें एक बड़ी दुर्घटना हो गई।
मध्य बंगाल के राजा शशांक ने जो मालवा के राजा का मित्र था
राज्यवर्धन को सभा के लिए बुलाया और घोला देकर उसकी
हत्या करा दी। इस बीच में राज्यधी भी किसी तरह क़ैक्ज़ाने से
निकल भागी और विनध्या पर्वत के जंगल

इत्या में जा छिपी।

इन विपत्तियों के समाचार से ब्याकुल मंत्रियों ने स्थाएधीश्वर में सभा की । सब से आवश्यक बात यह थी इपंतर्थन कि सिंहासन पर कोई राजा बैठे। मंडी ने जो प्रधान मंत्री मालूम होता है प्रस्ताव किया कि

हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे। सबको उसकी यारता और यांग्यता में विश्वास था। शायद राज्यवर्धन के कोई लड़का न था। या अगर था तो बहुत छोटा था। हर तरह से हर्षवर्धन का सिंहासन पर बैठना ठीक था। पर स्वयं उसे किसी कारण से संकोच था। युश्रान च्यांग लिखता है कि अन्त में अवलोकितेश्वर के मन्दिर में गज्य के लिये देवी अनुजा पा कर हवं ने सिंहासन स्वीकार किया। कुछ भी हो, ६०६ ई० में महाराजाधिराज होने पर हवं ने सब से पहिले अपनी बहिन राज्य-श्री की चिन्ना थी। विन्ध्या पर्वतों की बाटियों में चारों श्रोर खोज

श्रारंभ हुई। श्रन्त में भील सर्दारों की सहायता राज्य श्री। से हर्पवर्धन वहिन के पास जा पहुँचा। वह

ता इस समय निराश हा चुकी थी और अगिन

में प्रवेश करने वाली ही थी कि भाई उसके सामने आ खड़ा हुआ। इसके बाद राज्यश्री हर्मवर्धन के साथ ही रही। जान पड़ना है कि किसी तरह उसके पित का राज्य भी हर्मवर्धन के साम्राज्य में मिल गया। राजकुमारी बहुत पढ़ी लिखी थी, बौद्ध धर्म की पंडित थी, राजकार्य में कुशल थी। शासन में यह भाई की बहुत सहायता करती रही।

बालमह ने लिखा है कि आरोहल के बाद हर्ष ने हिन्दिजय की। इस समय उसके पास ५००० हाथी, २०,००० घुडसवार और ५०,००० पैदल थे। शायह दिरिवज्ञय अब रथों से युद्ध करने की परिपाटी कम हो गई थी। बहुत से राजाओं ने यों ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया । उत्तर भारत के कुछ अन्य राजाओं से युद्ध करके उसने अपना लोहा मनवाया। कोई साढे पांच बरस में उत्तर का श्रधिकांश भाग हर्ष की प्रभुता में आ गया। बंगाल में शशांक ने कुछ दिन तक विरोध किया पर अन्त में उसने भी शायह हर्प का आधिपत्य स्वीकार किया। तथापि ग्रंगाल जान पड़ता है कि मध्य बंगाल पर हर्ष का पूरा ऋधिकार न हो सका। ६१६-२० ई० के एक नाम्रपत्र लेख में शशांक को महाराजाधिराज कहा है जिससे उसकी स्वतंत्रता प्रमाणित होती है। शायद ६१६ ई० के लगभग वह फिर स्वतंत्र हो गया था। यंगाल के पूर्व में वर्तमान आसाम में कामकए का ब्राह्मण राजा मास्करवर्मन् या कुमार हर्ष का अनुयायी हो गया, शायद इस लिये कि उसे श्रपने पडोसी शशांक के विरुद्ध सहायता की भावश्यकता थी। कामध्य वलभी के राजा भ्रवभट ने अक युद्ध में हार खा कर हवं को प्रधानता मान **ली। सोरठ अर्थात् दक्किन** काठियाबाड में भी वर्धन श्राधिपत्य की पताका फहराई। प्रविद्यम में चम्यल नहीं तक हुए का राज्य था श्रीर उस पार के सीमाप्रान्त तक के राजा उस वलभी इत्यादि का थोडा बहुत प्रभाव मानते थे। नेपाल कां भी उसने विजय कर लिया। दक्किन-पूरव की ग्रोर बङ्गाल की खाड़ी के किनारे गंजाम पर भी उसने ६४३ ई० के लगभग अपनी

प्रभुता जमा ली। एर नमंदा नदी के नीचे दक्तिन में उसकी कुछ न चली।

तीसरी ईश्त्रों सदी के झांरम तक दक्खिन में आंध्रों की प्रभुता रही थी। उसके बाद कई सदियों तक दक्खिन का राजनैतिक इतिहास बहुत कम मिलता है। कुछ तामपत्रों से हाल में इतना पता लगा है कि तीसरी हैं सदी से छठवीं हैं सदी तक

र्वाअवन कद्मबर्वश के ब्राह्मण राजाओं ने कनारा पर और उत्तर मैसर पर राज्य किया। महाराष्ट्र

में राष्ट्रकूट वंश का राज्य था। छठवी सदी में चालुक्य वंश का उदय हुआ। यह लोग अपने को राजपूत कहते थे और उन की घारणा थी कि उनके पूर्वज पहिले अयोध्या में रहते थे। इतिहास से इसका पूरा समर्थन नहीं होता पर सम्मत्र है कि चालुक्यों के पूर्वज किसी उत्तरी प्रदेश से दक्षितन में आये हों। इस तरह का आना जाना प्राचीत समय में भी यहां बहुधा हुआ करता था। ५५० ई० के लगभग चालुक्य पुलकेशिन प्रथम ने एक राज्य स्थापित किया जिसकी

राजधानी बातापि या बादामी वर्तमान

पुलकेशिन् प्रथम वीजापुर ज़िनं में थी । जान पहता है कि पुलकेशिन् प्रथम ने इधर उधर के राजाओ

पर अपनी प्रभुता जमाई और अपने आधिपत्य को प्रकाश करने के लिये अश्वमेथ यज्ञ किया । उसके बाद उसके लड़के कीर्तिवर्मन् ओर मंग-लेश ने चारों ओर अपनी प्रभुता फैलाई । उनके बाद सिंहासन की आकांक्षा करनेवाल राजकुमारों में लड़ाई हुई । परिवार के इस युद्ध में कीर्तिवर्मन् के पुत्र की जीत हुई और उसने ६०८ ई० के लगभग

पुलकेशिन् द्विनीय की पदत्री प्रहण करके वातापि पुलकेशिन् द्वितीय से शासन करना आंदभ किया। वंश की नीति के अनुसार उसने अपना साम्राज्य बढ़ाने

का घोर प्रयत्न किया और अन्त में सारे दक्खिन पर अपना ग्राधि-पत्य जमा लिया। ६११ ई० के लगभग उसने गोवावरो और कृष्णा नदी के बीच का प्रदेश जीता। वहां उसके भाई पूर्वी चालुक्य विष्णुवर्धन ने वह पूर्वी चालुक्य राजवंश स्वापित किया जो १०७० ई० तक अर्थात् धुर दिक्खन के चोल साम्राज्य में मिलने के समय तक स्थिर रहा। स्वयं पुलेकशिन् द्वितीय ने धुर दिक्खन के चोल, पाण्ड्य, केरल और पहुच राजवंशों से धमासान युद्ध किये पर धुर दक्किन को विजय करने में वह सर्वथा असमर्थ रहा। तथापि उत्तर में नर्मदा और दिक्खन में कृष्णा नदी तक सारा देश उसके शासन या श्राधिपत्य में था। पूरव में बङ्गाल की खाड़ी श्रीर पञ्चिम में श्राग्य सागर उसके साम्राज्य की सीमा थे। समुद्री राह से पुलकेशिन् ब्रितीय ने ईरान में सम्यन्ध स्थापित किये थे। ६२५-२६ ई० में ईरान के शाह खुशरू द्वितीय के दर्वार में पुलकेशिन के पलची पहुँचे और उसके बाद खुशक के पलची र्रशन स सम्बन्ध हिन्दू सम्राट् के दर्बार में श्राये। उनके स्वा-गत का चित्र श्रजन्ता की गुफा नम्बर १ में श्राज तक बना हुआ है। इस प्रकार सातवी ई० सदी के पूर्व भाग में हिमालय पर्वत श्रीर कृष्णा नदी के बीच का देश वर्धन द्वपंवर्धन भीर श्रीर चालक्य नाम के दां विशाल साम्र उयाँ पुस्तकेशिन में विभाजित था। दोनों की सीमाएं मिल चुकी थी और दोनों सम्राट् अपना आधिपत्य जमाने की आकाँक्षा में व्यप्न थे। अतएव उन दोनों का संघर्षण अवश्यम्भावी था। ६१६ ई० के लगभग युद्ध खिड़ा। चारों ओर से पैदल, घुड़सवार और हाथी जमा करके और वहुत सं अधीन राजा महाराजाश्रों को साथ लेकर हर्षवर्धन ने युद्ध

दिक्तन की और धावा किया। पर पुलकेशिन

ने नर्मदा के तर की और मार्गी की रक्षा देखे की शत से की कि उत्तरी
सम्राट् को पीके हराना पड़ा। प्रत्येक सम्राट्
संधि ने समक्ष लिया कि दूसरे को जीतना श्रसम्भव
है। ६२० ई० के लगमग संधि हो गई।

ह्यं वर्षन ने ६४७ ६० तक राज्य किया और हिन्दू परम्परा के अनुसार हर तरह से प्रजा का हित करने का प्रयक्त किया। वह स्वयं बौद्ध धर्म का पक्ष लेता था; उसका भुकाव पहिले नो हीनयान की ओर था। पर वह सब धर्मों के अनुयायियों पर हुपा करना था, सबको दान देना था और किसी को पीड़ा न पहुँ वाता था। जैसं पुलकेशिन् ने ईरान से सम्बन्ध स्थापित किये थे वैसे ही हुपं वर्षन ने चीन से सम्पर्क पैदा किया।

६४१ ई० में उसने एक ब्राह्मण दूत को कुछ चीन से मन्त्रभ्ध श्रीर श्रादिमियों के साथ चीन सम्राट् के दर्बार में भेजा। बह लोग ६४३ ई० में एक

चीनी दूत और कुछ अन्य चीनियों के साथ लीटे। चीनी दूत हर्ष-वर्भन के दर्बार में ६४५ तक रहा। उसके लौटने पर पक दूसरा चीनी दूत तीस घुड़सवारों के साथ ६४६ ई० में फिर हिन्दुस्तान आया। पर इन चीनियों की बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। ४१ बरस राज करने के बाद ६६७ ई० में हर्षवर्धन का देहान्त दुआ। उसके किसी पुत्र या स्त्री का उल्लेख न तो वाणभट्ट ने, न युआन च्वांग ने और न किसी ताम्रपत्र ने किया है। शायद उसने

ब्याह न किया था। कुछ भी हो, वर्धन वंश अर्जुन का कोई उपयुक्त राजकुमार न होने से हर्ष के

मंत्री अर्जुन या अरुणाश्य ने गद्दी दंबा ली।

उसने चीनियों को लूट लिया और उनमें से अधिकांश को मार

तिष्वत का राजा स्नांगसन गम्यो चीन सम्राट् का श्रीर नैपाल के राजा का सम्बन्धी था। यह हिन्दू सभ्यता का तिष्यत में इनका भक्त था। उसने तिष्यत में बौद्ध धर्म फैजाया, हिन्दू विद्वानों की सहायता से तिष्यती लियि की रचता की। पर अर्जुन के हत्याकांड पर उसे बड़ा क्रोध श्राया। उसने १२०० तिष्यती श्रीर ७००० नै गाली सिपाहियों की सेना चीनी दूत चंगह्यून्यों की श्रध्यक्षता में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने को भेजो। इन लोगों ने तिरहुत जीतकर दीवारों से घिरे हुये ५३८ कृश्वों पर श्रिधकार कर लिया, हज़ारों हिन्दुश्रों का वध किया श्रीर श्रजुन को क़ैद कर के चीन भेज दिया। चीनियों का बदला चुक गया, शायद कुछ दिन तिरहुत में तिष्यती शासन रहा पर चिदेशी सेना चायिस लौट गई।

हर्ष के मरते ही वर्धन साम्राज्य का श्रन्त हो गया था और
उत्तर भारत फिर छोटे २ अनेक राज्यों में
बर्धन मामाज्य का अन्त बट गया था। कामरूप का राजा कुमार तुरन्त
ही स्वतंत्र हो गया था। उसने तो उस
निम्बती सेना की सहायता की जो हर्ष के उत्तराधिकारी के नाक
में दम कर रही थो। उत्तर-पिक्छम के सब राजा बिल्कुल स्वतंत्र
हो गये। सिंध के राजा जो बौद्ध थे और शूद्ध थे अपनी राह पर
चलते रहे। मानवा और सराष्ट्र में स्वतंत्र राजा प्रगट हथे।

उधर दिक्वन में भी बहुत से परिवर्तन हो गये थे। पुलकेशित् द्वितीय ने अभिषेक के बाद ही धुर दिक्खन पुलकेशित् का भन्त संलड़ाई छेड़ दी थी। ६२० ई० में हर्षवर्धन की श्रोर से एक संधि के द्वारा निश्चिन्त हो जाने पर उसने अपनी सारी शक्ति दिक्वन की श्रोर लगा दी। कांची के पहुद राजाओं को उसने कई बार हराया पर अन्त में ६४२

हं भें पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने उसके दाँत खट्ट कर दिये, उसकी राजधानी छीन ली श्रीर शायद स्वयं उसे मार डाला। इस तरह पुलकेशिन् का पहलवां की प्रध नता श्चन्त होने पर कुछ दिन दिवखन में परलघाँ का ही दौर बौरा रहा। पर ६५५ ई० में पुलकेशिन् द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने घटनाचक को एक बार फिर पलट दिया। बडी नीति और चतुराई से उसने चालुक्यों की ट्रटी शक्ति को ठीक किया, पहलबीं का सामना किया और ६७४ ई० में पढ़लव राजधानी कांची पर आधिकार चालक्यों का दून स्थान कर के बत्तीस परस पुरानी क्षति का बदला लिया। इसी समय के लगभग चालुक्य वंश की एक शाला ने ग्रज-रात में अपना राज्य स्थापित किया। चालुक्यों और पल्लवों की बराबर की लडाई थी; वह बहुत बरसों तक जारी रही; कभी इनकी, कभी उनकी जीत रही। इस संप्राम का तस्य यह है कि दक्षियन और धुर दक्षियन एक दूसरे पर अधिकार जमा कर विशाल चक्रवर्ती साम्राज्य बनाना चाहने थे; बार यार ऐसा प्रतीत हुन्ना कि इधर का या उधर का प्रयक्ष सफल हो रहा है: पर प्राकृतिक रुकावटं पेसी विकट थीं कि दोनों प्रदेशों का संयोग बहुत दिन तक सम्भव न था। 📞 धुर दक्किन की राजनीति का इतिहास उत्तर से कम पुराना न रहा होगा। यह तामिल सभ्यता का केन्द्र धर दिल्यन था जो प्राचीन संसार की वडी सभ्यतास्त्री में थी। पर अभाग्यवश यहां का प्रामाणिक राजनैतिक इतिहास बहुत पीछे प्रारंभ होता है। यह दुहराने की श्रावश्यकता नहीं है कि ईस्वी पूर्व ८-७ वीं सदी के लगभग या शायत उससे भी बहुत पहिलो आर्य सभ्यता ने दक्कित में प्रवेश किया, ब्राह्मण धर्म फैला, संस्कृत का पटन पाठन प्रारंभ हुआ। ई० पू०

घोधो सदी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आये। उत्तर को तरह यहाँ भी यह तीनों धर्म हज़ार बरस तक साथ साथ प्रचलित रहे। तामीलकम् प्रदेश में तामिल भाषा और साहित्य सदा प्रचलित रहे हैं। सारे दिक्कन में शासन और कला उत्तर से कुछ भिन्न थे। राजनितिक हतिहास में धुर दिक्तन का सम्पर्क उत्तर से कई बार हुआ जैसे मौर्य और गुप्त कालों में, और दिक्कन से तो बराबर ही रहा। पर इसके अलावा धुर दिक्कन के राजनैतिक इतिहास का अपना अलग चक है। यहां प्राचीन समय में तीन बड़े राज्य स्थापित हुये थे—

चोल, पाँड्य और चेर या केरल। चोल राज्य तीन बड़े राज्य पेनार और दक्खिनी येलक नदी के बीच में था। इसके दक्खिन में पांड्य राज्य था जो

कन्याकुमारी तक फैला हुन्ना था श्रीर पविज्ञम में श्रायीत् मला-बार तट पर चेर या केरल राज्य था। इनकी सोमाएं बदलती रहती थीं। इनके श्रालाचा बहुत से होन्दे राज्य थे, संस्था में कोई १२० थे,

जो कभी स्वतंत्र हो जाते थे और कभी इस होटे गण्य बड़े राज्य की और कभी उस बड़े राज्य की अधीनता में रहते थे।

चोल राज्य का पहिला उल्लेख ई० पू० चौधी सदी के लगभग वैयाकरण कात्यायन में मिलता है। अशोक के समय में चोल राज्य स्वतंत्र था। तामिल प्रन्थों से तथा श्रीक श्रीर रोमन लेखकों से

मालूम होता है कि ईस्वो सन् की पहिला दो सिद्यों में चील राज्य के व्यापारी एक ओर तो वंगाल की लाड़ी पार करके वंगाल और बर्मा के बन्दरों से और महासागर पार करके पूर्वी द्वीपों से व्यापार करते थे और दूसरी ओर केरल के द्वारा मिस्र तक से माल मंगाते थे। कावेरी नदी के मुहाने पर कावेरियम्यिडनम् कुछ दिन तक मुख्य बन्दरगाह था जहां बहुत सं देशी श्रीर बिदेशी ब्यापारी रहने थे पर दूसरी तीसरी ई० सदी में समुद्र की लहरां ने इसे नष्ट कर दिया। यह नगर राजा करिकाल ने बसाया था जो चेल इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। शायद वह ईस्वी सन की पहिली या दूसरी सदी में हुआ था। पांड्य श्रीर केरल राज्यों से उसने बड़े युद्ध किये यद्यपि यह उनको जीत न सका। दिक्यन की श्रोर उसने लंका पर शाक-मण किया श्रीर कई युद्ध जीते। तामिल कवियों ने लिखा है कि करिकाल लंका से हज़ारों ब्रादमियों को क़ैद कर के लाया श्रीर उन से कावेरी नदी पर सौ मील का बांध बनवाया। तीसरी ई० सदी के लगभग चोलवंश का प्रभाव कुछ समय के लिये कम हो गया श्रीर करल राज्य का दौर दौरा शुरू हुआ।

करल राज्य का उल्लेख भी अशंक के शिलालंखों में आया है।

यह भी सिद्ध है कि ईस्वी सन् के प्रारंभ में

करल यह प्रदेश अरब, मिस्न, और रामन साम्राज्य

से समुद्री व्यापार करता था। तीसरी बात

यह भी मालूम है कि चेल और पांड्य राज्यों से केरल के युद्ध हुआ।
करते थे। पर इसके सिवाय बारहवी ई॰ सदी के पहिले केरल

पार्डय राज्य भी बहुत पुराना था। ई० पू० चौथी सदी के
लगभग कात्यायन ने इसका उल्लेख किया था
पाण्ड्य। और ग्रीक राजदूत मेगस्थेनीज़ ने वर्णन किया
था। ग्रीक वर्णन की दन्तकथा श्रों से यह भी
अनुमान होता है कि पाएड्य राजा श्रों के पास हाथी घोड़े और पैदलों
की बड़ी भारी सेना थी श्रीर सिंहासन पर स्त्रियां भी बैठी थी।
ई० पू २० में पारड्य राजा ने रोमन सम्राट् आगस्टस के पास एक
दूत भेजा था। दूसरी ई० सदी में रोमन हेलकों ने पारड्य राज्य के

बन्दरगाहां का वर्णन किया। यहां से भी दूर दूर के देशों के साथ ग्यापार होता था। इसी शतान्दी में नेदुमचेलियन नामक प्रतापी राजा हुआ। राजधानी मदूरा या मजुरा नगर में थो जो धर्म और साहित्य का केन्द्र था। यहां पर तामिलशङ्गम् था जिसने तामिल में बड़े बड़े प्रन्थ निकाले और सादित्य का आदर्श यहुत ऊंचा रक्खा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पाएड्य राजा केरल और चोल राज्यों से बराबर लड़ाई किया करते थे।

बीधी ई ० सदी के लगभग धुर दिक्लन में एक नई शिक्त का प्राहुर्भाव हुआ। चोल साम्राज्य के अधीन पहन एक राजाने, जो कांची में राज्य करता था, परुलव वंश को बढ़ाया। थोड़े ही दिन में परुलव राजा स्वतंत्र हो गये और अनेक प्रदेशों के अधिकारी हो गये। सातवी सदी में परुलवों का प्रभाव खूब बढ़ा और उन्होंने चालुक्य साम्राज्य से बरायरी का संप्राम किया। सातवी ई० सदी तक राजनैतिक इतिहास का यह कम रहा। दिक्लनी राज्यों की शासनव्यवस्था का पता आगामी काल के लेखकों से लगता है और इस लिये उसका वर्णन आगामी अध्याय में किया जायगा । यहां पर अब सातवीं सदी के उत्तरी शासन का और देश की साधारण सभ्यना का दिग्दर्शन कराना है।

सातवीं ईश्वी सदी के राजनैतिक इतिहास के लिये देखिये, वाराभट, इर्ष-चरित, युमान च्यांग, बील, सीयूकी, भीर वार्य का मनुवाद, युमान च्यांग का मात्मचरित, कहहण, राजनरिगणी ।। शिकालेख भीर ताम्रपत्रों के लिये, फ्जीट, केपंत इन्स्क्रप्रानम्, इन्डिकेरम्, भाग ३, एपिप्राफ्तिया इन्डिका, इन्डियन एंटिवेरी ॥ सुतम्बद्ध इतिहास विसेट ए० हिमध, धालीं हिस्री धाफ़ इंडिया में है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कृत मजीं दिस्री धाफ़ दि दिन्छन भी देखिये। राभा कुमुद मुक्जीं का ''हर्ष' भी देखिये॥

### ( ४६२ )

#### शासन

वर्धन साम्राज्य का शासन उन्हीं सिद्धान्ती पर स्थिर था जो गुप्त साम्राज्य के थे। ताम्रपत्री से, चीनी यात्री युत्रान च्यांग (६३० ४५ई०) के यात्रावर्णन वधन साम्राज्य । से श्रीर याणभट्ट के हर्ष बरित पर्व उपन्यास काद्म्बरी से राजप्रवन्ध की बहुत सी बातों का पता लगता है। सातवीं सदी में ज़मीन्दारी संधशासन प्रया श्रीर भी गहरी हो गई है। महा-राजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक के चारों स्रोट बहुतेरे महराजे, महासामन्त इत्यादि हैं श्रीर इनमें से बहुतीं के चारों ब्रोर ब्राधीन राजा बीर सामन्त हैं। छे।टे संघरासाम छोटे राजा और सामन्त सैकड़ों क्या हज़ारी नज़र आते हैं। यह लोग घरेलू मामलों यहुधा स्वतन्त्र थे पर अपने प्रभुत्रों के दरवार में जाते थे, उनकी सै निक सहायता करते थे, उनका सन्मान करते थे, उनसे पदयी पाने थे। महाराजाधिराज हर्पवर्धन के सबसे बड़े ऋाधीन राजा महाराजा १८थे जिनमें कामरूप का राजा सब से बड़ा था। हर्प ने भी दिग्विजय की थी पर राजाओं की जड़ नहीं उलाड़ी थीं । इस समय बहुत सं श्रक्षत्रिय राजा थे। स्वयं

हर्षवर्धत को युद्रान च्यांग ने एक जगह वैश्य और दूसरी जगह विश्य-राजपून कहा है। कामका के राजा बहुन पीड़यों से ब्राह्मण

१. पर्लाट मं० पर ॥ ई० बाई० ७ । मं० २२ ॥ १ । मं० २ ॥ युवान व्यांग (बाटपे) १ । ए० ३४०-४१, ३२३, ३४९-५०, २९६ ॥ २ । २४५-४७ ॥ युवान व्यांग (जीवन चरित्र, बील) ए० १८३, १८५ ६, १८५-९० ॥ बील सि-पूकी, १ । ए० १४३ ४७ ॥ २ । २२६, २६८ ॥ वास्त्रमष्ट, हर्षचरित, ए० १४४-५८, १७०, १८८, २१८, २३१, २४०, २५१, ६८, ७८, १९०-९१, १९३, १६६ ।

जाति के थे। पार्यात्र (वैरात) का राजा वैश्य और सिंध का शूद्र धा'।

सम्राट् ग्रापनी विधवा बहिन राज्यश्री के सहयोग से शासन करता था जिससे प्रगट है कि उन दिनों कम सन्नाट् से कम कुछ स्थियां बहुत पढ़ी लिखी और होशियार हुप्रा करती थीं। हर्पवर्द्धन श्राक्त्यार देशा किया करता था और दिन रात प्रजा की सेवा में लगा देना था। यों तो बड़ी शान शौकृत से रहता था पर हर पांचर्ये बरस प्रयाग में मोक्ष्यरिषद पर सब कुछ दान में छुटा देना था। बीद्ध होने पर भी ग्राह्मण और दूसरे धर्मवालीं

परोपकार। की बहुत मदद करता था; हां, बौद्धों को दान ज्यादा मिलता था जिससे नाराज हो कर एक

बार ब्राह्मणों ने उसे मार डालने का पड्यंत्र रचा। युद्धान ब्वांग कहना है कि श्रीर बहुत से हिन्दू शासक भी साधू, विद्वान्, अनाथ, विधवा, श्रीर ग़रीय श्रादमियों को बहुत दान दिया करते थे श्रीर कोई कोई तो हर्य की तरह मोक्षपरिषद् भी किया करते थे। हर्ष की श्रामदनी का कोई श्राधा हिस्सा विद्या श्रीर धर्म के कामों में खुर्च

होता था। इस समय हिन्दुस्तान में राज्य की

विवापीठ सहायता से बड़े बड़े विद्यापीठ चलते थे। नालन्द के संधाराम को १०० गावों का

कर मिलता था। इसकी ऊँची वुजें पहाड़ी सी मालूम होती थीं और आस्मान से बानें करती थीं। हिन्दुस्तान भर से ब्राकार यहाँ

१'५१० अध्यापक और १०,००० विद्यार्थी नालम्य जमा धे जिनके लिये रहने, खाने पीने, द्या इत्यादि का पूरा प्रवन्ध था। संघाराम का

१. पूर्ववत् ।

प्रशान शील सद सर्वं सा था और बहुत से अन्य अध्यापकों ने निया के दस दस अङ्गां पर प्रभुता पाई थी। युमान च्यांग से ज़ाहिर है कि इस तरह के छोटे छोटे विद्यापीठ देश में बहुत से थे। हर्षवरित में बाल सह ने भी इनका उठनेन्व किया है। विद्या की उद्यति का एक और उपाय इस समय प्रचलित था। राजा महाराजा विद्यानों की समाएं करते थे, शास्त्रार्थ कराने थे और इनाम देते थे। कृषीज में हर्षवर्थन ने एक बड़ी सभा की थी जिसमें दूर दूर से ३००० मडायान और हीनयान बौद्ध, नालन्द के १००० बौद्ध विद्यान और ३००० बाह्मण और निर्मन्य मौजूद थे। कभी कभी

स्त्रियां भी इन विशाल समात्रों में शास्त्रार्थ

शासार्थ करनी थीं। एक बार माध्यव नामक विद्वान की श्रकस्मान् मौत के बाद उस की विध्या ने

उसका स्थान तुरन्त ग्रहण किया और ृत्यू शास्त्रार्थ किया। कभी कभी इन सभाओं में मनमुदाय बढ़ जाता था; एक बार युद्धान च्यांत का जीवन ज़तरे में त्रागया। पर इन सभाझों से विद्या की उन्नति अवश्य होती थी। ७ वीं ई० सदी के ग्रन्त में चीनी यात्री इहिसंग ने

लिखा कि बहुत से युवक विद्वानों को राजा

सहनशीलता। की नौकरी मिल जाती थी। इससे भी विद्या-न्यसन बढ़ता था। कहते हैं कि स्वयं हवं ने

तीन नाटक लिखे,—नागः नन्द, रत्नावली और प्रियद्शिका । बाखान्द्र ने लिखा है कि हमं के दर्बार में भी बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, आहंत, पाशुप्त, पाराशर इत्यादि पन्धों के विद्वान् रहते थे। इस समय बंगाल के राजा शशांक ने बौद्धों पर अत्याचार किया, गया में बोधिबृक्ष को कटा दिया पर साधारणतः देश में पूरी सहनशीलता थी। शासन पद्धति लगभग वैसी ही थी जैसी गुम साम्राज्य में देख खुके हैं, वैसे ही अधिकारी थे, वैसे ही कर थे, न्याय भी वैसाही था।

युद्धान द्वांग ने पानी, गर्म लोहा और विष की परीक्षाओं का विस्तार के वर्णन किया है'। हर्ष ने सारे राज्य में हिंसा और मांसभक्षण की मनाही कर दी थी; गंगा के किनारे कई हज़ार स्तृप बनवाये थे, बौद्ध तीथों पर संघाराम बनवाये थे। रास्तों पर राज्य की श्रोर से सरायें थी श्रीर श्रश्यताल थे उहां खाना पीना, दवा—मब मुफ़्त मिलतो थी। युद्धान कहना है कि कर हल्के थे। दूसरों पर श्रत्याचार के श्रपराध में नाक, कान, हाथ या पैर काट लिया जाता था या अपराधी देश से निकाल दिया जाता था या जंगल में भगा दिया जाता था। जेन-खानों की हालन घड़ी ख़राब थी; क़ैदी याँ ही जीने मरने के लिये

होड़ दिये जाने थे। साधारण अपराधों के लिये

हणाव जुर्माना किया जाता था। देश की रक्षा के लिये

हर्ष के पास १,००,००० घुड़सवार, ६०,०००

हाथी, और ५०,००० से ज्यादा पैदल थे।

रक्षा घोड़े सिंध, अफ़ग़ानिस्तान या फ़ारस से लाये

जाने थे। नगरों के चारों और अक्सर दीवाल
हाती थी। इयवसायियों की श्रेणियां इस समय और भी बढ़ गई

थीं। कुमारी राज्यश्री के ब्याह पर बढ़ई, जिल्लाकों

को बुलाई गई थीं। शिक्षालेकों और ताज्ञपत्रों

१. प्रलीट न० १२ ॥ इपंचरित, ८४, १००, १०३, २२०, २३०, ८०, ८३, १७०, ७८, १४२, १८१, २२०, ७०, ६८, ९८,१६१, १७१, १०८, १४८, १८६, १८१, १८४, १६६, ८७-९०, २३०, २४३, २८६ ॥ खाई० ४ न० २९ ॥ १ न० ११, १३, ॥ १५ न० १९ ॥ ८। न० २० ॥ खाई० ए० २६ ए० ३२ ॥ युद्धात ब्वांग (बाटर्स) १। ए० १२२-२३, १५४, १७१-२, १७६, १६१ ॥ २। ३४४, १६४-६५ ॥ बील, सिन्यू-की १। २१८, २१०-१५, २२०-२१ २३३, २२, ८३, ८७-८८ ॥ २। १७०-११ युक्सात ब्होंग, जीवन चरित्र (बील) १९०-९१, १००-७१, १८०, ११०-१२ ॥ इतिसंग (खनु० टहाकुवू) ए० १७७-७८ ॥

में श्रेणियों के मन्दिर इत्यादि बनवाने का ज़िक है। याझवल्क्य, नारद श्रीर बृहस्पति ने श्रेणियों के लिये बहुत से नियम बनाये हैं जिनसे मालूम होता है कि प्रत्येक श्रेणी में विचार के लिये सदस्यों की एक सभा होती थी, साधारणतः श्रेणी के लोग जैसा चाहते अपना प्रवन्ध करते रहते थे पर अगड़ा फ़साद होने पर सरकार हस्तक्षेप करके मामले ठीक कर देती थी। प्रत्येक श्रेणी में बहुत से नवसेवक या उम्मेदबार रहते थे जो काम सीखने पर पूरे सदस्य होते थे। श्राधिक मामलों के अलावा कुछ समाजिक सेवा भी श्रेणियां करती थी श्रीर श्रक्सर भापस के छोटे छोटे अगड़े तै कर दिया करती थी ।

दिखलन के ताम्रपत्रों में भं। इस समय वैसी ही शासन पद्धति नज़र भाती है जैसी उत्तर में थी। पर कहीं २ दिक्यन समाद महाराजाधिराज परमेश्वर परमभटा-रक की उपाधि नहीं रखता और कहीं कहीं महासामन्त एक नई उग्नाधि पश्चमहाशब्द रखते थे जिसका भर्थ यह मालूम पड़ता है कि वह पांच ख़ास बाजे बजाने के अधिकारी थेरे। बाल्यमह के कादम्बरी उपन्यास से ऊगर की राजनैतिक बातों का समर्थन होता है।

## साधारण जीवन

इस काल की पेनिहासिक सामग्री से जान पड़ता है कि कम से सामाजिक अवस्था प्रेम और गन्धर्व ब्याह के अवसर धं, युवक

९ इर्थवरित १५८॥ ई० आई० ९ न० २५॥ बाज्ञवस्त्रव २। १/६-९२॥ नारद १०। २-६॥५। १६-२१॥ बृहस्पति १। २८, ३०॥ १७। ५-२१॥

२. ई० माई०६। नं०२९,३॥५। न०५,२॥१४। नं०८॥३। नं०८ ८॥९। नं०५३॥२। नं०४॥८। नं०२२,२४॥११। नं०१७॥ पुपि-प्राफ़िया कर्नोटिका८ पृ०१६८॥ माई०प्०१८पृ०२ प्राप्ता १२। पृ०९५॥

युवितयों को प्रसन्न करने की बड़ी चेष्टाएं करते थे। होनों एक वसरे के पास तुहफ़े भेजते थे। इस वर्ग की स्थियां अनेक-व्याहमधा को स्त्री जाति का अपमान और सपसे बडा दुख समभती थीं। एक बार चन्द्रापीड़ कादम्बरी से कहता है कि ब्रगर पति इसरा ब्याह करे तो स्त्री उसे एक दम त्याग देः श्रगर न त्यागे तो स्त्री पर लानत है। इस उपन्यास से मालूम होता है कि सुख, भोग विलास, ऐश्वर्य की सामग्री बड़े घरानों में अपरम्पार थी। कादस्बरी में चण्डाल कन्या बिना रोक टोक के राजा के पास जाती है, कथा सुनाती है और यह भी कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर ऊंचे वर्ण वाले चएडालों से मोजन और पानी ले सकते हैं। बहुन सं स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु, श्रीर शिव की पूजा होती थी; आद श्रीर यज्ञों के नियम पढाये चाते थे। बहुत से तंगे और परिवाजक साधु भी थे। कसी २ साधुओं का गृहस्थ कन्याओं से प्रेम हो जाता था। सबन्ध के वासवद्ता से भी यही नतीजे निकलते हैं। यहां प्रेमियाँ के बीच में दितयां दौड़ती हैं। इधर उधर वश्याएं भी हैं जो दर्बारों में आती जाती हैं। नागानन्द से मालूम होना है कि रानियों की दासियों पर भी कभी २ राजा मुग्ध हो जाते थे। राजकुमारियों को पहना, गाना बजाना इत्यादि सब कुछ सिखाया जाता था।

वाण्यम्ह के हर्षचरित से मालूम होता है कि साधारण गृहस्थ भी बहुत से यह करते थे, शिव धर्म इत्यादि देवों की पूजा करते थे। जैन, झाईत पाशुगत, पाराशर्य, ब्राह्मण, बौद्ध इत्यादि बहुत तरह के साधू होने थे। यात्रा के पहिले स्त्रियां बहुत से नेग करती थी। कुछ लोग नौकरी को बुरा सम-नौकरी भते थे पर राजदर्बारियों का मान सब जगह होता था। जहां कोई विद्वान थे वहाँ देहात

में भी व्याकरण, मीमांसा, न्याय इन्यादि की खुव पढाई और बहस होती थी । शहरों में उत्सवीं पर जैसे चि द्या राजकुमारों के जन्म पर, राजकुमारियों के उरमय च्याह पर, बहुत प्रमोद होता था; स्त्री पुरुष, बच्चे बुढ़े ग्रीब ऋमीर सव नायने गाने थे'। रसायली नाटक से मालम होता है कि होली ख़ूब मनाई जाती थी। लाल अशोक पीछ कामदेव की पूजा होती धा। गाट्यमंच पर स्त्रियां भी स्नाती थीं। होली भवभूति भे मालतिमाधव श्रौर उत्तरराम-चरित में पनि श्रीर पत्नी का अट्टर, घनिष्ट, श्राध्यात्मिक सम्बन्ध बड़ी सुन्दरता से वर्णन किया है। दुमरे देशों से ज्यापार ख़ूब होता था। युत्रान च्यांग लिखता है कि श्रकेले वलभी नगर में कोई की घर थे जो एक एक करोड ड्य'पार की दौलतरखते थे। दूरदूर के देशों सं क़ीमती जवाहिरात यहा जमा धे।

इस समय विद्या और शास्त्र में मालवा और मगप सब प्रान्तों से
बढ़ कर थे। यहां जी छों में और दूसरे लोगों में
बर्गन क्ष्मित वात्रियों के खूब शास्त्रार्थ होने थे पर सब जगह सहिष्णुता
थी । नगरों के चारो ओर ऊंची और मोटी
दीवालों थी पर अन्दर गिल्यां तंग और टेढ़ी थी। कुलाई, मखुप, नट,
जल्लाद और मेहतर शहर के बाहर रहने थे
मगर और बस्तों में चुपके २ वाई ओर चलते थे।
मकानों के अन्दर बीच में एक बड़ा कमरा होता

वाणभटः हर्षचितिः (कावेल कौर टामस), १४ ४९, ५८-५९, ६२, ६७, ९२'
 १०२, १००, १११-१३, ११७, १३९, १४२-४४, १४७, १५७, १६६, २८९ ॥
 युक्रान चांग, बाटसँ, २। ए० २४२॥

था और छोटे छोटे कमरे होते थे। वड़े आदमी अपनी कुर्सी वगैरह सुष

सजाते थे। बाह्मण और क्षत्रिय सफाई और

सादगी से रहते थे। खास कर ब्राह्मण स्नान सकान

> इत्यादि का बहुन ख़याल करते थे। बैश्य लोग च्यापार करते थं श्रीर शृद्ध खेती। इनके

श्रलावा बहुत सी मिश्रित जातियां थीं जो हर शिक्षा नरह के व्यवसाय करती थी। ऊंचे वर्गी में

बालकों की शिक्षा बहुन जल्दी शुरू होती थी। पहिले धर्म की कुछ पुस्तकों पढाई जाती थी। फिर सात बरस की अवस्था होने पर व्या-करण, शिल्प, ज्योतिष्, श्रायुर्वेद, न्याय, श्रीर श्रध्यातमिद्या पहार्ष जाती थी। ब्राह्मण चाराँ चेद भी पढते थे। तील बरस की उन्न पर अध्ययन पूरा करके युवक अपना व्यवसाय शुरू करना था और सबसे पहिले गुरुओं को दीशा देता था। बहुत से परिवाजक गुरु थे।

हिन्दुस्तानियों के बारे में युझात ने यह राय कायम की कि इनका

चाल चलन पवित्र है यह ईमानदार हैं पर बड़े

जल्दवाज हैं और इरादे के कच्चे हैं। युश्रान चरित्र

कहता है कि ग्रीब और अभीर एक दूसरे सं शादी नहीं करते, खियां दुवार। व्याह नहीं करती। घर के बरतन

ज्याद।तर मिट्टी के होते थे, पीतल के कम थे। कश्मीर के लोग जाद टोना बहुत करते थे'। एक दूसरा चीनी यात्री इत्सिंग कहता है कि

ब्राह्मण हाथ पर थां कर छोटी छोटी चौकियों पर बैठ कर भोजन

करते थे। छात्र लांग नौकरों की तरह गुरुवाँ की सेव करते थे और हर छोटी वडी बात भोजन

के लिए उनकी इजाजत लेते थे। लाने या

१. युद्धान स्वांग, वाटर्स, १। पूर्व १४७, १५१, १५४-५५, १५९-६०, १६८, 149, 164, 224 1

ब्याल्यान के कमरों में बड़े २ गद्दे नहीं होते थे, लकड़ी की ही मेज़ कुसीं रहती थीं ।

युत्रान च्यांग ने इस समय बौद्ध भिक्लुश्रों के श्रलावा श्रीर बहुत तरह के साधु सन्यासी दंखे थे जो मोरपंत पहिनते थे, या खोपडियों की माला डालते माधु मन्यामी थे, या बास पहिनते थे, या नंगे रहने थे, या केशनीच करते थे या बालों की बड़ी चुटिया बन ते थे। बस्त्रधारियों के कपड़े नरह २ के रग के होने थे। बौद्ध श्रमणों के कपडे पन्थीं के अनुसार तीन रंग के होते थे। श्रमणी की मत्येक मंडली छाटे बडे के नियम 智品组 अपने आप बनाती थी। जो एक शास्त्र की व्याख्या करता था वह मुलिया की सेवा करने से मुक्त कर दिया जाता थाः जो तीन शास्त्रा की व्याख्या करता था उसकी सहायता के लिये बौद्ध भिक्खू नियत किये जाते थे; जो चार की ब्याख्पा करना था उसे बौद्ध गृहस्थ सेवा के लिये मिलने थे; जो पांच की ब्याख्या करता था वह हाथी को सवारी करता था; जो ६ की ब्याख्या करता था वह जल्स के साथ हाथी की सवारी करता था। जो इससे बढ कर था उसे और भी अधिक प्रतिष्ठा मिलती थी। शास्त्रार्थी में जो गिक्ख सब से श्रद्धे साबिन होते थे वर हाथियां पर बड़े जलसों के साथ निकान जाने थे। जो बिट्कुल निकम्मे श्रीर पाखंडी सिद्ध होते थे उनके चंहरे लाल और सफ़ेद मिट्टी से पात जाते थे, उनके शरीर धूल से भर दिये जाते थे और वह जंगल या लाई में फेंक विये जाते थे। जो विनय (शास्त्र) के विरुद्ध भिन्न २ प्रपराधों के दोषी ठहरते थे वह मिक्खु डार्ट जाने थे, या उनसे बोल चाल बन्द कर दी जाती थी या बिल्कुल उनका चहिष्कार कर दिया जाता था।

१. इत्सिंग ( बानु॰ टकाकुपू ), पू॰ २२, ११६, १२३-२४ ॥

वहिष्कार के बाद भिक्खु या तो क्लेश से आवारा घूमता था या फिर संसार में प्रवेश करता था। भिक्खुओं के संग्र बहुत से थे और सारे देश में फैले हुये थे।

# साहित्य

साहित्य के क्षेत्र में सत्वीं ईस्वी सदी में पूर्व काल की प्रवृत्तियां जारी हैं। कालिटास की सी प्रतिभा का कोई माहित्य कवि नहीं हुआ पर बहुन से प्रन्थ लिखे गये जो संस्कृत साहित्य में ऊंचा स्थान रखते हैं। सातवीं सदी के लगभग भट्टि ने रावण वध या भट्टि काव्य में राम की कथा ऐसी भाषा में कही है कि व्याकरण के सब मुख्य नियमों के ब्योरेवार भट्टि इत्यादि उदाइरण आगये हैं। कुमारदास ने जानकी-हरण में रामकथा विशुद्ध काव्य की शैली से बर्णन की है। सातवीं सदी के लगभग मात्र ने शिशुपाल बच में कृष्ण के हाथों से फुफेरे भाई चेदि राजा के मारे जाने की कथा भारवि की शैली के अनु-सार, अर्थात, महाकाव्य के ढंग पर कही है। दूसरे सर्ग में सभा के श्रधिवेशन में माघ रुप्ण से हलधर कहते हैं:--

राजहि उचित नः हिं संतोषा । नृपन माँहि मानत तेहि दोषा ॥ सदा बारिनिधि पूरन रहर्दे । वृद्धि हेत प्ररन समि चहर्दे ॥ थे।रेहि धन जो रहे सघाना । तेहि नहिं देत सीर भगवाना ॥

\* \* \* \* \* जब किंग होन की भासा ॥

१. युवान व्यांग, बाटसँ, १, ए० १४४, १४८-४९, १६२, २०२-२०३, २१४-१५, २१८ ॥ २ । २१, १९१ ॥

मगः भ्ररहि जन कीच बनावत । तब जल लखहु चीर मग धावत ॥ एकहु रिपु जाके अग रहर्द । से। संकित रहि सुख नहिं लहर्द ॥

जब सन भीम मगध तृप मारा । रहे दुसी बति शत्रु तुम्हारा ॥ दुस्ती शत्रु पर करव चढ़ाई । यद्धि उचित बति नीति बताई ॥ किककत करत काव सोइ ज़रा । ब्रहे राहु ज्यों हिम कर पूरा ॥ यह विचारि वांका जीन करहू । निगम नीति निज चित्र मेह धरहू ॥

यहि विधि इली वचन जम कहे। चिक्त से सुर जनु रहे॥
सभा मीति सुने गृ'ज सुनाई। मनुमे दन जनु कीम्ह हेराई॥
हिर से हि सुने कनु उत्तर न दीन्द्वा। बद्धव कीर सैन तन कीम्हा॥
बर्ध सुक्त हित जनन गंभीरा। लगे कहन सब उद्धव धीरा॥

"जान दशास मेद तुम ताता। तुम सन कहन शीति की बाता॥ ज्ञान दिखावन हिन जिन जान हु। पाठ गुनन सन मम बन जान हु॥ श्रिय राजन चाहत सनुक्ता। हैं दय तासु सिद्ध के मूळा॥ मंत्र शक्ति हक, हक उत्साहा। घरै से। दे। द निज मह नरनाहा॥ राजै युक्ति सहित जो दृढ़ मति। छहै न खेद परेडु संकट स्नति॥

भा द नृप श्रादित्य समाना । तिन महं जय उथों चहत सुजाना ॥ उत्सादी इक उथीं दिन नायक । रहि है उदय होन के लायक ।॥

काव्यों के श्रताया बहुत से स्वतंत्र श्लोक भी लिखे गये जिन शतक में से प्रत्येक में नीति, श्रांशार या वैराग्य की कोई बान है। ७ वी ई० सदी के लगभग भर्न हरि मर्नु हरि ने नीति, श्रांगार और वैराग्य पर एक २ शतक लिखा। इनकी शैली कुछ दृष्टान्तों से प्रगट होगी:—

१. का॰ सीताराम के भगकाशित भनुवाद से।

निकसत बारू तेल, जसन कर कावृत केक ।
सृतामुख्या की नीर, पिये प्यासी है सीक ।
सहत सन्ना को श्रष्ट्र, आह असनें मिया कावृत ।
हेत्त जल्जि के पार, सहर बाकी जब बादत ॥
रिस भरे सर्प की पुहुप ज्यों, अपने सिर पै धर सकत ।
हडभरे महामठ नरन कीं, केक बम नहिं कर सकत ॥ ४॥ ५॥

बब हाँ समकों नेक तबिह सर्वज्ञ भया है। ।
तैसे राज सदमत्त कंधता छाप गयी है। ॥
जब सतमंगति पाय कञ्चक हाँ समक्षन लाग्यी ।
तबिप भया चित गृढ़ गर्वगण की सब भाग्यी ॥
उबर चढ़त चढ़त सित ताप ज्याँ उतरत सीतक होत सन।
ह्यो ही मन की मद उतरिगी किया शील सन्ते।व पन ॥ ८॥

मांगै नाहि जो दुष्ट सी लेन मित्र की नाहि। प्रीति निवाहत विपद में न्याय कृति मन माहिं॥ न्याय कृति मन माहिं उच्च पद प्यारी जिनको। प्राथन हूं के जात सहत नहिं भावत तिन के।॥ सद्भाशनत धार रहें केहूं नहिं त्यामें। सन्तन को यह मंत्र दियी कीने विन मांगे॥ २८॥

सत पुरुषन की रीति, सम्पन् में कोमकहि मन । दुसहू में यह मीति, बजू समानहि होत तन ॥ ६६ ॥

पुत्र चरित तिय हित करन, सुस्त हुस्त मित्र समान। मनरञ्जन तीनी मिर्ले, पूरव पुष्यहि जान॥ ६८॥

¥

भूमि शयन कहुं पर्छंग पै, शाकाहार कहुं निष्ट । कहुं कम्या सिर पाच कहुं, बर्थो सुख इष्ट ॥ ८२ ॥

हिन्दुश्रों की रीति थी कि संसार में जो कुछ हो उसके नियम
बना देने थे। जैसे धर्म, आचार, अर्थ, काम के
नाक्ष नियम बना दिये थे वैसे ही काव्यों और
नाटकों का प्रचार बढ़ने पर इनके भी नियम
बना दिये,—वैसे ही व्योरेवार, हर चीज़ के बारे में। ई० चीथी सदी
के लगभग वह नाट्यसास्त्र बना जिसके रविता भरत माने जाने
हैं और जिसमें नाटकगृर, मंत्र, पर्दे, पात्र, वस्त्र, अभ्यूषण, कविता,
भाष, रस, गाना, नाच आदि पर बहस की है। अने चलकर दसवीं
ई० सदी में धनअय ने दशक्ष्य में इस शास्त्र की पूरी व्यवस्था कर दी।
यहां नाटक से सम्बन्ध रखने वाली हर एक बात पर कड़े नियम
बनाये हैं जिनसे साधारण लेखकों को ज़कर बहुत मदद मिली होगी
पर जिनकी कड़ाई ने प्रतिभा का विकास, जो स्वतंत्रता पर निर्भर
है, बहुत कुछ रोक दिया। नाट्यशास्त्र के और बहुतरे लेखकों ने
भरत और धनअय का अनुकरण किया है।

कालिदास के बाद चन्द्र या चन्द्रक नाटककार हुआ पर उसके समय और रचना का ठीक ठीक पता नहीं नाटक है। सातवीं आठवी सदी में भवभूति ने मालितमाधव, महावीरचरित और उत्तर-रामचरित लिखे। पहिले नाटक में पेचीदा भवभूति प्रेमकथा है। महावीरचरित में राम की कथा न्याह के समय सं रावणवध के बाद

१, अनुवादक-वाबू इरिदास वैच ॥

श्रयोध्या में श्रभियेक तक है। उत्तररामबरित में सीता के निर्धा-सन की कथा बड़ी करुणा से कही है। चरित्र-उत्तरामचरित चित्रण में हो नहीं किन्तु प्रकृति के वर्णन में भी भघभूति ने बड़ा चमरकार दिखाया है। पर बहुन से श्लोक बड़े क्लिए हैं. समास बहुत लम्बे हैं, नाटक मंच की अपेक्षा पाठशाला के अधिक योग्य हैं। लंका से लीट कर राज्याभियेक के बाद दुर्मुख नामक दून से प्रजा में प्रचलित अपनाद को जान कर राम अपनी बांह पर सिर रक्खे सोती हुई गर्भवती सीता को चन में त्या ने का रगदा करते हैं। पर तो भी कहने हैं:— "हाय हाय में भी कैया कठोर हो गया। हाय मेरी इस चाल को लोग बरा कहेंगे।

बाउपने मन पंत्री पारी । जानी कवर्तुं न हिय सों न्यारी ॥ मैना सम तेष्टि बिन ऋपराधा । सींपन ऋष्यु हाय जिमि ब्याधा ॥ हाय, मै पापी अब रानी को क्यों छुऊँ। (सीता का सिर बडा के अपना हाथ जींच के)

> षु भोरी मोहिं डांड़ि दे मैं पापी चंडार। चन्दन के धोने लसी तृ विषत्त की डार॥

(उठ कर) हाय! संसार उलट गया, हाय! ब्राज मेरे जीने का कुछ काम न रहा हाय! संसार सूना उताड़ जंगल सा हो गया। मैं तो समभता है कि—

> मिली चेतना राम को दुख भोगन के कात। बजू कील सन जनु जड़े निसरत प्रान न आता॥

हाय ! माता ऋष्टम्थती ! हाय ! महात्मा बसिष्ठ ! विश्वामित्र ! हाय ! ऋग्नि देवता ! हाय धरती देवी ! हाय ! जनक जी ! हाय पिता ! हाय माता ! हाय प्यारे मित्र महाराज सुन्नीव ! हाय हतु-मान जी ! हाय ! परम उपकार करने वाले लड्डा के राजा विभीषण ! हाय सखी त्रिजटा ! ग्राज राम पापी ने तुम सब का श्रनाद्र किया, श्राज सब की राम ने घोखा दिया। हाय ! में उनका अब कैसे नाम लूं।

ते सःजन गुम्धाम, उन कहं छगि है दोष जो।
तिन सब के सुभ नाम, मैं इतक पापी छिये॥
हा बेखारी इन्हें इसका कभी ध्यान भी न होगा।
सोई बाह सीस निज धारी। सोभा निज धर की प्रिय नारी॥
बादो गर्भ होत दिन पूरा। देहुं पशुन तेहि बिल मैं कूरा॥ '
(रोता है)।

यन में त्यागी हुई सीता को ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में शरण दी। यहां पर, नाटक के चौथे अङ्क में, जनक जी आते हैं।

जनक-परी हाथ मम सीय पर ऐसी विपति गंभीर।
वेश्यो सोह मेरो हियो दूखत सफ्छ शरीर॥
भे दिन बहु तडं नव सरिस बहत मनहु जलधार।
सैंचत सो प्रानहिं तऊ घटैन सोक अपार॥

हाय हाय बुढ़ापा आ गया, पेसी गाड़ी विपत्ति पड़ी, पराक साम्त-पन आदि तप करने से शरीर का लोह सूख गया अब भी मुक्तको भौत नहीं आती। ऋषि लोग तो कहते हैं कि जो लोग आत्महिंसा करते हैं वह घोर अंधेरे नरक में पड़ते हैं। बरसों हो गये तौ भी हर घड़ी सोचने से मेरा दुख और भी बढ़ता हुआ नया ही देख पड़ता है। हाय सीता देखी, तुम्हारा जन्म यहभूमि से हुआ तो भी तुम्हारा पेसा परिणाम हुआ कि लाज के मारे में रो भी नहीं सकता। हाय बेटी!

रोवत इंसत बालपन तारे। दांत लखात कली सम थोरे। कहत मनोहरि तोतरि बाता। सुमिरिहु माज बदन जल जाता॥ भगवती धरती महारानी तुम बड़ी कठोर हो। उधर राम के यह के घोड़े को सीता के पुत्र लव और कुश ने पकड़ लिया और राम की सेना से छड़ाई छेड़ दी। लच ने बहुत से सिपादी मार डाछे। हुमार चन्द्रकेतु सुमन्त से कहता है।—

> 'गिरि कुंजन में नाग पूध जो सो! मचावत । तिनहू के यह शब्द कान में पीर बठावत ॥ इपजत भुनि गंभीर बीर दुन्दुभी बजावत । मिलि धनु के टंकार ग्'जि बाकास चढ़ावत ।

सुमन्त—(आप ही आप) हम इसके साथ चन्द्रकेतु को कैसे लड़ने दें (सोच के) क्या करंहम लोग इक्ष्याकु के घर में पले हैं। जब काम पड़ जायगा तो क्या करेंगे?

चन्द्रकेतु—(श्राश्चर्य और लाज सं) हाय, क्या मेरे सिपाही सब तितर बिनर हो गयं?

सुमन्त—(रथ दीड़ा कर) भैया, देखा वह बीर अब तुम्हारी बात सुन सकता है।

चन्द्रकेतु—सुनो, घीर लय।

का मिछि है तुम को भला सैनिक शीच हराष्ट्र। इत बाश्रो मो सन भिरो तेजहिं तेज नुकार्यः॥

तीन नाटक-नागानन्द, रत्नाधली और प्रियदर्शिका-सम्राट् हर्षबर्द्धन के कहे जाते हैं। नागानन्द में बिचित्र परोपकार का कथा-मक है। दूसरें की जान बचाने के लिये एक राजा अपने को गरुड़

के अर्पण कर देता है। यांचर्च श्रङ्क में राजा को नागानन्द श्रागे रक्से हुये भूमि पर बैठा गरुड़ दिखाई देता है।

१. श्रनुवादक--काला सीताराम।

गरुड़—जन्म से आज तक मैंने सारों का ही झहार किया है पर पेसा आध्यर्य कभी नहीं देखा। यह कि मरने के समय सभी की भय और दुःख होता है। यह महात्मा जिसका अब मरख निकट आ गया है केवल व्यथा की ही सहन नहीं किये हैं किन्तु कुछ मसन्न सा भी दीखता है। देखों:—

> निह गलानि सन संग्रि सहँ जिहि रुधिर पिये ते। करत मांस की व्यथा रोकि मुख सुखी अये ने ॥ चित उदार स्रति रोस हर्ष पुनि प्रगट लखाता। ताते केवल छीन भवा बलहीन न गाता॥ जो मैं अपकारी हैं। न तरु उपकारी सम अजहुं हत। है परत दीटि जाकी सरस सहानम्द धरि धीर चित॥

सं। इसके ऐसे धेर्य से आश्चर्य ही होता है। हो, पर इसे अब नहीं खाऊंगा । अच्छा भला पृख्ंतो यह कौन है ?

राजा-नाड़ी मुख ते रुधिर हू खबत बहै बनि धार। भन्नहुं मांग मम देह बिच कत नहिं करत सहार॥ महाराज देखत भहीं तृक्षि न मई तुम्हारि। है निवृत्त किमि रिम रहे। भक्षण ते मस्य मारि॥

गरुड़—(श्राप ही श्राप) श्रहह !! क्या ऐसी दशा में भी श्रपने प्राणों को रखे हुये हैं ? (प्रगट) मेंने श्रपनी चींच से तेरे हृद्य से खींच कर रुधिर पान किया सही, परन्तु अब तू श्रपनी धीरता से मानों मेरा रक्त पी रहा है, सो तू कीन है में भी सुनना चाहता हूँ।

राजा-तू भूव सं पेसा विकत हो रहा है कि अभी सुनाने योग्य नहीं है इस लिये मेरे मांस और रक्त से अपनी तृति कर ।

१, अनुवादक-पंडित सदानन्द अवस्थी।

भिष्कांश हिन्दू साहित्य—यहां तक कि वैद्यानिक साहित्य भी—पद्य में है पर कुछ उपन्यास तथा अन्य प्रन्थ गद्य में भी किस्ने गये।

हर्षस्वित के लेखक बाण अह ने कादम्बरी उपन्यास रखा जिसमें प्रधान खरित्रों के कई जन्म होते हैं। कथाकहने कादम्बरी वालं ताते को लाने वाली चंडाल लड़की का खर्णन इस तरह किया है। "वह कन्या गमन-शक्तिवाली इन्द्रनीलमिण की पुतली सी लगती खंडाल ढ़की थी, उसका श्याम रंग था, इस कारण वह दैर्यों से लिये गये असृत की हरण करने के लिये

माया से मोहनी कर धारण करने वाले-विष्ण का मानी अनुकरण करती थी। पैर की गांठ तक पहुँचते हुये नीले अधीवला से उसका शरीर दका हुआ था और उत्पर उसने लाल डुपट्टा भोद लिया था। इनसे वह पेसी लगती थी मानो-सूर्य की किरणें जिस पर पडी हों वेसी-नील कमलों की एक भूमि हो। एक कान में पहने हुये कर्णभूषण की प्रभा से उसके गाल गारे दिखाई देते थे, इस कारण वह-उदय होते हुये चन्द्र-बिम्ब की किरणों से व्याप्त मुख वाली-मानो रात्रि थी। कुछ कुछ पीले रंग के गोरोचन से उसने तिलक रूपी तीसरा नेत्र बना लिया था जिससे मानो वह-महादेव के वेष के समान ही भीलनी का वेप धारण करने बाली-पार्वती थी। नारायण के वक्षःस्थल में निवास करने से लगी हुई उनकी देह प्रभा के कारण काली पड़ी हुई मानो वह साक्षात् लक्ष्मी थी। कुपित हुये महादेव की भगिन से जलते हुये कामदेव के घूए से मलिन हुई मानो वह रित थी। कामावेश में आये हुये बलराम के हल से खिंच जाने के भय के कारण भागी हुई मानों वह यमुना थी। उसके चरणकमलों पर बहुत गाड़ी लाल लाख के रंग से फूल पर्स

बनाये गये थे। इनसे वह—तत्काल मारे हुये महिषासुर के रुधिर से लाल चरणवाली—दुर्गा के समान लगनी थी। लाल उँगलियों की प्रभा से उसकी नविकरणें लाल हो गई थीं। उसके चरणों में जो फूल पत्ते कढ़ रहे थे उनकी परछाई ज़मीन पर पड़ती थी। इससे ऐसा लगता था मानों बहुत कठिन मणिमय भूमि का स्पर्श असहा होने के कारण वह फूल पत्ते विछाती हुई उनपर चलती है। नूपुर मिण में से निकलते हुये अच्छे पीले रंग के प्रकाश से उसका शरीर रंग गया था-जिमसे पेमा लगता था मानो भगवान श्रामिते. केवल उसकी कारित का पक्षपान कर और प्रजापित की बाजा की लोप कर, उस जानि को पबित्र करने के लिये, उसके शरीर की मालिंगन किया है। उसकी कमर में तागड़ी की लड़ पड़ी थी। वह कामदेव रूपी हाथी के मस्तक के ऊपर की मोतियों की माला और रोमावली रूपलता की क्यारी के समान लगती थी। बहे बहे मोतियों की स्वच्छ मालः उसने गले में पहन रक्षी थी। वह पेसी लगती थी मानों उसे यमुना जान कर गंगा मिलने के लिये आई हो। शरह के समान उसके कमलनयन प्रफुल्ल थे; वर्षा ऋतु की भांति उसके केश घन थे: मलयाचल के मध्यभाग के समान वह चंदनपदलयां से भूपित थोः नक्षत्रमाला के समान वह चित्र श्रवणाभरण से अलंकत थी; लक्ष्मी की भांति वह हस्त-स्थित कमल-शोभा थी; मूर्छा के समान वह मन को हर लेनी थी; बन भूमि के समान वह अक्षत रूप सम्गन्न थी; देवाङ्गता के समान अकुलीन थी; निद्रा की भांति वह नेत्रवाहिसी थी; वन-कमिलनी की भांति वह मार्नगकुल से दूषित थी; उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता था, इस कारण वह मानो निराकार थी; उसका केवल दर्शन ही हो सकता था, इस कारण वह माने। तसवीर थी; चैत्र मास की पुष्र-समृद्धि की तरह वह विज्ञानि थी; कामवैव के पुष्पधनुष की डोरी

के समान उसकी कमर मुद्दी में आने के योग्य थी और कुबेर की लक्ष्मी के समान वह अलकोद्धासिनी थी॥"

शिकारियों के हमले के बाद जाबालि ऋषि के जिस आश्रम में शरख पाई थी उसका चित्रण तोता करता है। 'वह मानों दूसरा ब्रह्मलोक था। उसके WINH चारों श्रोर बन थे। उनमें बहुत से बृक्ष लग रहे थे। यं फूल फलों सं स्टद रहे थे। यहां ताड, तिलक, तमाल, हिताल और मालिसरी के वृक्ष बहुत थे। नारियली पर इलायची की बेल चढी हुई थी। लोब, लवर्ला और लोंग के पत्ते हिल रहे थे। आम की मंत्ररी की रज ऊंबो उड रही थी। समरों की भनकार से आम के वृक्षों में शब्द हो रहा था। उन्मस कोकिलाओं का समृह कोलाहल कर रहा था। फूले हुये केवड़े की रज के देर से वहाँ के बन पीले दीखने थे। सुपारी के लताक्यी हिंडोले में यन देवियां भूलती थी। . . . . . बालक स्वर से पाठ पढ़ने थे। बार बार सुनं हुये वपट्कार शब्द का उच्चा-रख करने से तोते वाचाल हो रहे थे। असंख्य मैना वेद का घोष कर रही थीं। जंगली मुर्गे वैश्वदेव में दिया हुआ बलि साते थे। वहाँ मिलनता केवल यक्ष-धूम में थी, चरित्र में नहीं; मुखराग तोतों ही में था, कोप में नहीं; तीक्ष्वता दर्माप्र में ही थी, स्वभाव में नहीं; खंचलता केले के पत्तों में ही थी, मन में नहीं; चक्षराग कोकिलों में ही था, परिकार्यों में नहीं; कंठप्रह कमंडल ही में था, रतिविलास में नहीं: मेखलांवध बत ही में था, र्वाकलह में नहीं: होम की गायों के स्तन का ही स्पर्श होता था. स्त्रियों के नहीं: मुग्रीं का ही पक्षपात होता था, बिद्या-विचाद में नही; अग्नि की प्रद-क्षिणा में ही भ्रान्ति होती थी, शास्त्रार्थ में नहीं; दिव्यकथाओं में ही वस्तुसंकीर्तन होता था, धन-तृष्णा में नहीं; रुद्राक्ष की माला की गणना होती थी, शरीर की नहीं, मुनि-बाली का नाश यह-दीक्षा में ही होता था, मृत्यु से नहीं; रामानुराग रामायण से होता था, यीवन से नहीं: मुख पर भंगविकार बुढापे में ही होता था, धनाभिमान से नहीं; इसी प्रकार शकुनिवध महाभारत ही में था; वायु प्रलाप पुराणों में ही था; द्विजपतन बुढापे में ही होता था; जाड्य उपवन के धन्दन वृक्षीं में ही था: भृति श्रम्नि में ही थी: गृति सुनने का शौक मृगों ही की था; ज्ञत्यपक्षपात मोरों ही का था; भोग सांप ही को था; श्रीफल का प्रेम बंदरों ही को था; और अधोगति केवल वृक्षों के मून की ही थी"। अपने प्रेमी चन्द्रापीड को देख मरा समभ कर कादम्बरी धीरज विलानेवाली सखी मदलेखा से कहती है ". . . श्रापने को केवल श्रांस् बहाने कादम्बरी का निवेदन से हलका बना कर क्यों में पतिन कहं? रुदन से में स्वर्ग में जाते हुये देव का अमंगल क्यों कहां! चरणी की धल के समान, उनके चरणों का अनुगमन करने को तत्पर हुई में हर्प के स्थान पर भी रुदन करूं-पेसा मुक्ते क्या दुख है ! . . . जिसके लियं कुल की मर्यादा नहीं गिनी, गुरुजनों की अपेक्षा नहीं की, धर्म का श्रनुरोध न किया, जनापवाद का भय न किया, लजा का त्याग किया, मदनोपचार करा करा कर सखीजनों को लेद दिया, अपनी प्रिय सखी महाश्वेता को दुःखित किया और उसके साथ जो प्रतिज्ञा की थी उसके अन्यथा होने का भी मेंने विचार न किया उस मेरे प्राणनाथ ने मेरे लिये ही प्राण त्याग किये। . . . . प्रियसखी, तुभे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि विता-माता कोई मेरे शोक से प्राणों का त्याग न करें और मुभसे वांखिन मनोरथ तमसे पूर्ण करें जिससे मेरे परलोक जाने पर भी तेरे अंजलि देने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मेरी सिखयां या मेरे परिजन जिसमें मेरी बाह न करें या महल श्रम्य देखकर भाग न जायं वैसा ही करियो। महल के आंगन में लगे हुयं-मेरे पुत्र के समान-छं।टे से आम के पौधे का जैसा मैंने विचारा था, वैसा ही मालती लता के साथ त स्वयं विवाह करियो। मेरं चरण के तल के स्पर्श से बढे हुये अशोक बुभ में से कर्णपूर के लिये भी पत्ता मत तोड़ियो। . . . मेरे महल में सिरहाने की तरफ़ रक्ला हुआ मेरा कामदेव-पट फाड डालियो। . . . . विवारी कालिंदी मैना तथा परिहास तांते को पिंजरे में रहने के दुःख से छड़ा दीजियो । मेरी गांद में सोतेवाली नकुलिका को तु श्रपनी ही गांद में सुलाइयो। मेरे पुत्र-बाल हिरन-तरलक को किसी तयोषन में भिजवा दीजो। मेरे हाथों से पाला हुमा चकारों का जोड़ा कीड़ा पर्वत पर जिसमें मर न जायं ऐसा की जियो । . . . जिसे घर में रहने की आदत नहीं है ऐसी जबरदस्ती लाई गई विचारी बनमातुषी को बन में डी छुड्या दीजियो। क्रीडा पर्वत किसी शान्त तपस्वी को दे दीजिया। मेरे वस्त्र तथा भूषण आदि का ब्राह्मणीं की दान कर दीजियो। परन्त बीखा को तो अपने ही उत्संग में प्रेम से रखियों और जो कुछ तुकी भदला लगे से लीजियो।"

#### कला

निर्माणकला में भी यह युग बड़े मार्के का है। मत्स्य, स्कन्द, अग्नि, नारद, लिङ्ग और भविष्य पुराणों में एक निर्माणकला या अधिक अध्याय भवननिर्माण, मूर्तिनिर्माण, नगर्व्यवस्था इत्यादि पर दिये हैं। कौटि-लीय अर्थशास्त्र और शुक्तनीति में भो निर्माण की बहुत सी बातें लिखी हैं। सस्कृत में शिल्य-शास्त्र, वास्तुशास्त्र और वित्रशास्त्र कई सौ हैं। इस सारे शास्त्र को ६७ ई० सदी के लगभग मानसार

१. अनुवादक-पं० ऋषीश्वरनाथ सह।

में व्यंरिवार लिखा है। मानसार ( ब्रध्याय १ ) कहता है कि यह विद्या ऋषियों को इन्द्र, बृहस्पति, नारद इत्यादि के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मिली थी। अध्याय हमें कहा है कि गांव के बारों ब्रोर लकडी या पत्थर की दीवाल होती चाहिये, चार सदर फाटक और उनको मिलाने के लिये सड़कें होनी चाहिये। जहां जहां बस्ती हो वहां वहां तालाब चाहिये। ढाल की तरफ नालियां होनी चाहिये। सब से अच्छे स्थान ब्राह्मणों को रहते के लिए मिलने चाहिये। चएडालों के स्थान और मरघट गांव के बाहर होने चाहिये, ज़ास कर उत्तर-पञ्जिम की तरफ़। भयंकर देवताश्रों के मंदिर भी दीवाल के उस पार होने चाहिये। शहर आठ तरह के डांते हैं—राजधानी, नगर, पूर, नगरी, खेट, खर्वाट, कुब्जक, पट्टन । मानसार ने क्षेत्रफल के हिसाब से कुल ४० तरह के शहर और गांव माने हैं। शहर के चारो तरफ दीवाल और खाई होनी चाहिये, सदर दर्वाजे, सडक नाली, चरागाह उसी ढंग से होनी चाहिये जैसे गांव में। बाजार, दुकान, मंदिर, सराय और पठशाला सब तरतीव से नियमानुसार हाने चाहिए ( अध्याय १० )। मानसार ने चक्रवर्ती. महाराज, नरेन्द्र, मण्डलेश इत्यादि के महलों के नौ प्रकार बनाय हैं। राजसिंहासन श्रीर मुकुट भी नौ तरह के थे (४१-४२)। नाट्यगृह और मंच भी नी तरह के होने थे जिनके लिए ब्योरेवार नियम दिये हैं (४३)।

दिक्खन में वर्तमान निज़ाम राज्य में अलूरा की गुफ़ाओं में मूर्तियों की बहुत सी पिट्टियाँ हैं। ७०० ई० इलूरा के लगभग यहां दशावतार की और बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है। कैलाश मंदिर के लंकेश्वर विभाग में शिव का ताएडव नृत्य दिखाया है। भावप्रदर्शन के लिहाज़ से यह मूर्ति बड़े मार्के की है। नृत्य में

शिव इतने मस्त हैं, इतने गृक़ं हैं कि अपने को भूल गये हैं, नृत्य ही नृत्य रह गया है। एक दूसरी मूर्ति में शिव सात लोकों को तीन कृत्मों से नाप रहे हैं।

ब्राठवीं सदी के लगभग बम्बई बन्दर के पास वर्तमान ऐली
फ़ेन्टा टापू में भी कुछ देवताओं की बड़ो
बन्य दूहान्त मूर्तियाँ हैं पर उनमें कलाका चातुर्य बहुत नहीं
है। बम्बई प्रान्त के थाना ज़िले में अमरनाथ
या अम्बरनाथ के ११ वीं ई० सदी के ब्राह्मण मंदिर में चारों और
स्तम्भों पर ब्रह्मा, सरस्वती ब्राद्मि देवी देवताओं की मूर्तियां अच्छी
हैं। इसी तरह काठियावाड़ में थान के सूर्यमंदिर में लगभग ७ वीं
ई० सदी की मूर्तियां गुफाओं की सी हैं और बहुत अच्छी बनी हैं॥

# तेरहवाँ अध्याय

### अन्तिम काल

## ८-१२ ई॰ सदी।

सातवीं सदी के उत्तर भाग से हिन्दू राजनीतिक इतिहास में फिर विभाजक शक्तियों की प्रवलता हो गई विभाज काल शक्तियों की प्रवलता हो गई विभाज काल । थी। उत्तर-पिछ्छम से आनेवाले मुसलमानों की विजय तक अधिकतर यही हालन रही अथवा यों कहिए कि राजनीतिक विच्छेंद के कारण बारहवीं सदी में उत्तर भारत की मुसलमानों ने विजय कर लिया और तेरहवीं सदी में दिक्वन पर भी छापा मारा। सामान्यतः भाठवीं सदी से बारहवीं सदी तक हिन्दुस्तान के प्राचीन इतिहास का अन्तिम काल माना जा सकता है। इस काल के राजनैतिक इतिहास में कोई पकता नहीं है अर्थात् घटनाचक का कोई एक केन्द्र नहीं है। केवल मुख्य मुख्य राज्यों की प्रधान घटनाओं का संकेत किया जा सकता है। स्मरण रखना चाहिए कि इन राज्यों में आपस की लड़ाई बहुत हुआ करती थी।

श्राठ वीं ई० सदी में कन्नीज एक विस्तृत राज्य की राजधानी था पर ७४० ई० के लगभग कश्मीर के राजा कन्नीज लिलतादित्य मुकापीड़ ने कन्नीज नरेश की हरा कर और गद्दी से उतार कर मार डाला। कन्नीज को अपने राज्य म मिळाना कश्मीर राजाश्रों की शक्ति के बाहर था पर कुछ दिन बाद लिलतादित्य के लड़के जयापीड़ ने कन्नीज के दूसरे राजा बजा युध को फिर हरा कर गद्दी से उतारा। उसके बाद इन्द्रायुध सिंहासन पर बैडा पर ८१० ई० के लगभग उसे मगध के
राजा धर्मपाल से हार लानी पड़ी। तथापि मगधराज ने भी कक्षीज को
अपने शासन में नहीं मिलाया। चका युध कक्षीज की गद्दी पर बैडा
पर अब के तीसरी दिशा से विपत्ति आई। गुर्जर प्रतीहार राजा नाग
भट्ट ने जिसका राज्य राजपूराना में था और जिसकी राजधानी
भिन्माल थी कक्षीज पर धावा किया और चका युध को गद्दी से उतार
दिया। जान पड़ना है कि इस बार कक्षीज गुर्जर प्रतीहार राज्य में

मिला लिया गया श्रीर उसकी राजधानी हो साम्राज्य। गया। इस प्रकार फिर एक साम्राज्य की सुन्दि हुई। यद्यपि इस नये साम्राज्य को एक बार

दिक्खन के राष्ट्रकृटों के सामने सिर भुकाना पड़ा तथापि यह कुछ दिन तक और बढ़ता ही गया। नागभट्ट के बाद रामभद्र गद्दी पर बैठा और ८३४ ई० के लगभग से ८४० ई० तक राज्य करता रहा। उसका लड़का हुआ मिहिरभोज जिसने लगभग ८४० ई० से ८६० ई० तक शासन किया। उसका राज्य प्रवी पंजाब से लेकर मगभ, काठियानाड़, गुजरात और मालवा तक था। उसके लड़के महेन्द्रपाल ने लगभग ८६०-६०८ ई० तक राज्य किया। उसके लड़के भोज द्वितीय ने कोई दो बरस राज्य किया। तत्पश्चात् महीपाल लगभग ६१० से ६४० तक गही पर बैठा पर अब साम्राज्य का हास होने लगा।

राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीय ने ११६ ई० में हास। कजीज पर श्रधिकार कर लिया। कुछ दिन वाद महीपाल ने कजीज तो ले लिया पर साम्राज्य के कुछ सीमाशान्त स्वतन्त्र हो गये। देवपाल (लगभग १४० ई०-१५५) और विजयपाल (लगभग १६० ई०-१६०) के समय में भी साम्राज्य का कुछ हास हुआ।

विजयपाल के उत्तराधिकारी शाउयपाल के समय में बड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटीं । मुसलमानी के आक्रमण आरंभ हुये। पञ्जाब के राजा जयपाल के झनुरोध से कन्नीज के राजा, चन्देल राजा भीर कुछ भ्रम्य मुसलमान बाकमण। राजाओं ने मिलकर लगभग १६१ ई० में गुज़नी के श्रमीर सब्किगीन का सामना किया पर वह हार गये। ११७ ई० में सबुकिगीन का लड़का 'सुल्तान महमूद गृज्ञनी के तस्त पर बैठा। उसने हिन्दुस्तान के पेश्वर्यशाली मंदिर श्रीर नगरों को लुटने के लिये कोई १७ हमले किये। १०१६ ई० में उसने कश्लीज पर धावा किया । राज्यपाल के खक्के छूट गये, कुछ करते धरते न बना, सहसद गुज़नवी। तुरन्त ही घुटने टेक दिये। कन्नीज के साती किले एक ही दिन में महमूद के हाथ में आगये। जब ख़ब लूट मार कर के महसूद गुज़नी लौट गया तब और हिन्दू राजाओं ने कायर राज्यवाल पर अपना कांध उतारा श्रीर उसे मार कर त्रिलोचनपाल को गहो पर बैठाया। महमूद ने तुरन्त हो इसका बदला लिया पर १०३० ई० में उसके मरने पर पच्छिमी पंजाब को छोडकर बाकी हिन्दुस्तान फिर अपने पुराने चक्र पर घूमने लगा। कोई साठ बरस तक कतीज में पुराने वंश के राजा राज करते रहे पर लगभग १०६० ई० में गहरवार राजा चन्द्रदेव ने कन्नीज पर श्रधिकार किया। इस का शासन वर्तमान युक्तप्रदेश के अधिकांश भाग पर और शायद दिल्ली पर भी था। गहरवार यही वंश कुछ दिन बाद राठौर कहलाया। सवा की भांति इनके राज्य की सीमा में परिवर्तन होते रहे पर बार-

हवीं सदी के लगभग अन्त तक उत्तर भारत में इनका पद बहुत ऊंबा रहा। अन्तिम राजा जयबन्द्र की अजमेर के चौहान रायपिथीरा पृथ्वीराज से पेसी खटपट हुई कि वह कजीज को और अपने साथ और हिन्दू राज्यों को भी छे डूबा। अपनी खड़की संयोगिता के स्वयं- वर में जयबन्द्र ने पृथ्वीराज को न बुलाया वरन् उसकी प्रतिमा बना कर द्वारपाल की जगह खड़ी कर दी। अपमान सहना पृथ्वीराज को स्वीकार न था; छल यळ से वह राजकुमारी को ले भागा। उधर अफ़ग़ानिस्तान में ग़ज़नवी वंश के बाद ग़ोरी बंश की प्रभुता जम गई थी। शहाबुद्दीन ग़ोरी ने जिसे मुहम्मद ग़ोरी भी कहते हैं हिन्दुस्तान जीतने की ठानी। पृथ्वीराज ने उसका सामना किया पर जयबन्द्र ने साथ न दिया वरन् ग़ारी का रास्ता साफ़ कर दिया। ११६१ ई० में पृथ्वीराज ने ग़ोरी को परास्त किया पर ११६२ में बह पेसा हारा कि उपका सारा राज्य ग़ोरी के हाथों में चला गया। जयबन्द्र के भी दिन आ गये थे। ११६४ ई० में ग़ोरी ने कजीज भी जीत कर अने साधाउय में मिला लिया।

राजनैतिक महस्त्र में कक्षीज के बाद दूसरा नम्बर मगध का
है। हर्षवर्धन के बाद मगध और बंगाल में
मगभ बहुत से छोटे छोटे राजा राज करते रहे
जिससे बड़ी गड़बड़ हुई और जनता को
बहुत हानि पहुँची। ७३०—७४० ई० के लगभग बहुत से लोगों ने
मिलकर गोपाल को महाराज वनाया जो बौद्ध था और जिसने बहुत

९. कनीत के इतिहास के किये ताम्पत्र और लिक्को प्रेतिहासिक पत्रिकाओं में मिलंगे। जयचन्द्र और प्रश्वीराज की कथा बहुत नमक मिर्च मिला कर चन्द्र- चरदाई ने हिन्दी अथवा में किहिये हिन्दो के डिंगल रूप में प्रश्वीराजरासों में लिखी है। ज्योरेवार इतिहास के लिये देखिये विसेन्ट ए सिमय, अर्ला हिस्ट्री आफ़ इंडिया, (चौथा संस्करण) प्र॰ ३९०--४०३। मुसलमान आक्रमणों के लिये इलियट और डाडसन, हिस्ट्री आफ़ इंडिया ऐज़ टोक्ट बाई इट्स ओन हिस्टोरियन्स, भाग २ भी देखिये।

से मठ बनवाये। गोपाल के बाद धर्मपाल ने ८०० ई० के लगभग अपनी प्रभूता बंगाल से कन्नीज और दिल्ली तक फैलाई। इस समय के लगभग इस पाल वंश साम्राज्य की राजधानी मगध में पाटलिएक थी। धर्मपाल ने गंगा किनारे चिक्रमशिला में बौद्ध मठ श्रौर विद्या-पीठ की स्थापना की जिसमें १०७ मंदिर धं और छः बड़ी बड़ी पाठशालाएं थी, सैकडों धर्मे. विद्या इत्यादि शिक्षक और हजारों विद्यार्थी थे। पाल राजान्नी ने धर्म श्रीर विद्या की पूरा आश्रय दिया श्रीर मूर्तिकला पर्व वित्रकला को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया। संवामी के कारण इनके राज्य की सीमा समय समय पर बदलती रही, ६ वीं ई० सदी के बीच में तो कुछ बरस के लिये कसीज के महेन्द्रपाल ने मगध को अपने ही शासन में मिला लिया पर साधारणतः बारहवी सदी के लगभग श्चन्त तक इनकी प्रभुता मगध और कुछ अन्य प्रान्तों पर बनी रही। नवीं सदी में इस वंश के महाराजाधिराज देवपाल के सेना-पति लवसन ने आसाम और कलिंग को जीता। १०२३ ई० के लग-भग मगध के महीवाल और कांची के बोल राजा राजेन्द्र का संघर्ष हुआ पर कोई भी दूसरे को जीत न सका। १०१३ ई० में महीपाल ने कुछ बौद्ध गुरु भेज कर तिज्बत में बौद्धधर्म का पूत-रुद्धार किया। ११ वीं सदी के बुरे शासन और राजद्रोह से राज्य

पति बिक्तियार ख़िलजी ने २०० घुड़ सवार बिक्नियार ख़िलजी का लेकर विद्वार नगर पर छापा मारा तो राज की सेना से कुछ करते धरते न बना। बिक्त-

का बल बहुत घट गया। जब ११६७ में शहाबुद्दीन गोरी के सेना-

यार ने फ़िले पर अधिकार जमा कर सारा नगर सूटा और मठ के सारे बीद भिश्चओं की हत्या की। थोड़े दिन बाद ही और मठ मी तहस महस कर दिये गये और अपनी जन्मभूमि से धौद्धधर्म सदा के लिये मिट गया ।

पाल राजाओं ने बंगाल पर भी कुछ दिन राज्य किया था पर ११ वीं सदी में एक नया सेन वंश उत्पन्न हुआ वंगाल जिस ने बंगाल पर प्रभुता जमाई। यह लोग ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ११०८ ई० के सेन वश लगभग बल्लालसेन गद्दी पर बैठा। उसने शायद वर्णभ्यवस्था का फिर से संगठन किया: ब्राह्मण, वैद्यां श्रीर कायस्थों में कुलीन बरु चारुसेन प्रया चलाई: एक ब्रोर भराकान तक भौर दूसरी श्रांर नेवाल तक ब्राह्मण धर्म के उपदेशक मेजे श्रीर हर तरह से ब्राह्मणधर्म का प्रोत्साहन दिया। इसी समय के लग-भग बंगाल में नंत्रवाद का दीर दौरा हुन्ना जिसमें मंत्रों से सिद्धियां की जाती थी, अनेक देवी देवता पूजे जाते थे श्रीर तरह तरह की श्रनोखी रस्में দশ্ব होती थीं। तांत्रिक प्रन्थ भी बडी संख्या में बने और उनकी परिपाटी अब तक मिटी नहीं है। वल्लाल-सेन के बाद १११६ ई० में लक्ष्मणसेन गड़ी पर बैठा। उसने न्याय और उदारता के लिये कक्षमण सेन देश भर में यश पाया और संस्कृत साहित्य की बड़ी सेवा की । इसी समय जयदेव ने गीतगांबिन्द की रचना की। पर भ्रन्य हिन्दू राजाश्रों की तरह सेन भी सैन्यसंगठन श्रीर कीशल में श्रन्य देशों से पीछे पड गये थे। यहां भी धार्मिक पन्थ और जाति के भेदों और बन्धनों ने देश मिक्त और देश लेखा

मगभ के लिये पत्रिका, इलियट और डाउसन पूर्वेयत् देखिये। विसेंड हिमथ, पूर्ववस् पूर्व ४१२-२०॥

का भाष बिल्कुल इवा दिया था। परलोक की तयारी में इस लोक की अवहेलना हो रही थी। जिस सुगमता से मुहम्मद ग़ोरी के सेना-पति बल्तियार ज़िलजी ने बंगाल पर बिजय पाई उसका दूसरा

उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं न मुसलमान निजय मिलेगा। बिहार को जीन कर लगभग ११६६

सक्रमान विजय । मिलगा। विद्वार का जान कर लगमग ११६६ ई० में बिल्तियार ने बंगाल में प्रवेश किया।

सेना को जरा पीछे छे। इ कर वह अठारह घुड़सवारों के साथ निद्या नगर में घुसा। निद्या के लंग इतने भी ने माने और वेज़यर थे कि समभे कि यह घोड़े येवने आये हैं। किसी ने कोई रोक धाम न की। घुड़सवार तेज़ी से राजा के महल पर जा पहुँचे। यहां भी किसी के कान में आक्रवण की मनक न पड़ी थी। किसी की समभ में न आया कि यह परदेसी कीन हो सकते हैं? बिज़तयार ने तलवार खोंच कर महल वालों पर वार किया। राजा इस समय मेजन कर रहा था। तलवार चलने पर हका बका रह गया, नंगे पांच महल के पिछने फाटक से अपनी जान बचा कर भागा। महल की खियां, बच्चे, नौकर चाकर, धन दौलन—सब बिज़तयार के हाथ आये। इस वीच में उसकी सेना भी आ पहुँची। निद्या के बाद शेव बंगाल तुरन्त ही मुसलमानों के शासन में आ गया।

मालवा में हिन्दुओं की स्वतंत्रता कुछ उ्यादा दिन तक रही।

नवी ईस्वी सदी में यहां परमार वंश का राज्य माडवा स्थापित हुआ था जिसकी राजधानी धारा थी। परमार वंश के दो राजा बड़े नामी हुये। १७५ ई० से ११५ ई० तक मुंज ने राज्य किया मुंब और संस्कृत साहित्य की बड़ी उन्नति की। बहुत से कवि और लेखक उसके द्वीर में

<sup>🤰</sup> बंगाछ के लिये पूर्ववत् अन्ध और पत्रिका देखिये।

थे और वह स्वयं कि था। ६ बार उसने बालुका राजा को हराया पर झन्त में वह स्वयं हारा और मार डाला गया। मुंज से भी अधिक यशस्वी है राजा भोज जो मुंज का भतीजा था और जिसने १०१८ ईं० से लगभग १०५६ ईं० तक राउय किया। संस्कृत

लेखकों ने उसे दूसरे विक्रमादित्य की उपाधि भोज दी है। परम्परा के अनुसार, उसने योग, दर्शन, ज्योतिष, वैद्यक, अलंकार इत्यादि पर

बहुत सं प्रम्थ लिखे। राजनीति पर उसने युक्तिकल्पतर की रचना की जिसमें न्याय, शासन, सेना, जहाज, भवन, इत्यादि इत्यादि की विवेचना विस्तार से को है। भोज के दर्बार में बहुत से कवि थे जिनमें से एक का नाम कालियास था। भोज ने बहुत सी पाठशालाएं खोलों और हर तरह से विद्या का प्रवार किया। उसके मरने पर पक किय ने श्लोक बनाया कि आज धारा निराधार हो गई, सरस्वती निरावलम्ब हो गई श्रीर सब पंडित खण्डित हो गये। विद्या के श्रहावा भीत ने खेतीबारी में भी प्रजा की यही सेवा की। २५० वर्गमील से अधिक भोजपुर नामक एक भील बनवाई जिसका घेरा श्रीर बांध एसा था कि पहाडियों से आनेवाला सारा पानी जमा हो जाय। खेतीं की सिंचाई में इससे वहत मदद मिलती थी और वर्षा न होने पर तो मानो यह असूत की भील थी। और राजात्रों की तरह भोज को भी पड़ोसी राज्यों से बहुत युद्ध करने पड़े। अन्त में वह गुतरात और चेदि के राजाओं से हार गया और उसके राज्य की सीमा संकुचित हो गई। तेरहवीं सदी के ब्रारंभ में सिंहासन तोमर वंश के हाथ में चला गया और उनके बाद चौहान भाये। १४०१ ई० में मुसलमानी ने मालवा जीव लिया ।

<sup>1.</sup> पूर्ववत् । बिसिंट स्मिथ, पूर्ववत् प्ट ० ४१०-१२ । युक्तिकल्पतरु का संस्करण कस्रकत्ता घोरियण्टक सीरीज़ में है ।

भेदि राज्य जिलका संघर्षण मालवा रो हुआ था वर्तमान मध्य प्रदेश में था। यहां कलचुरि वंश का शासन थि था। ११वीं ई० से गांगेयदेव कलचुरि (लगभग १०१ स्४० ई०) ने साझाज्य बनाया, १०१६ में तिरहुन पर प्रभुना जमाई, १०३५ में मगध पर हमला किया और आसपास के राजाओं पर आधिपत्य जमाया। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी कर्णदेव (लगभग १०४०-१०५० ई०) ने गुजरात के राजा से मिल कर भोज को हराया पर कुछ हो दिन पीछे स्थय उसे जे जाकभुक्ति के राजा कीर्तिवर्मन् चन्देल से मुँह की खानी पड़ी। कलचूरि वंश का प्रभाव बहुन कम हो गया और बारहवीं सदी के अन्त के लगभग राज्य रीवा के बघेलों के हाथ में चला गया। तेरहवीं सदी के बाद मुनलमनों का प्रभाव प्रारम्भ हुआ पर पहाड़ी, घाटियों और जगलों की ब्रोट में बहुन से हिन्दू राजा बहुन दिन तक बिल्कल स्वतंत्र या आधे स्वतंत्र बने रहे।

बारहवां सदी तक चंदि राजाओं ने जेजाक भुक्ति अर्थात् वर्त-मान बुंदेल खंड के चंदेल राजाओं से घनिष्ट केजाक भुक्ति सम्बन्ध रक्का था। इस बंश की भ्रभुता भी नवीं सदी में प्रारम्भ हुई थी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चंदेल राजा अपने पड़ोसियों से बरावर लड़ा करते थे, कभी हारते थे और कभी जीतते थे। दसवीं सदी के पूर्वभाग में यशोवर्मन् ने कालिंजर का मज़बूत किला अपने अधिकार में कर लिया और दूर दूर तक अपना यश मंदिर फैलाया। उसने खजुराहे में एक मंदिर बन-वाया। यशोवर्मन् के लड़के धंग ने ६५० ई०

१. पूर्ववत् । विंबेंट स्मिथ, पूर्ववत् प्र० ४०५-४०९ ॥

से ११६ ई० तक राज्य किया और खजुराहे में यहुत से मंदिर यनवाये जो अब तक मौजूद हैं। चंदेल राजाओं ने महोबा, कालिंजर इत्यादि नगरों में भी बहुत से मंदिर बनवाये एवं अन्य हिन्दू राजवंशों की सरह सिचाई का यथोचित प्रबन्ध किया। पहाड़ियों को काट कर या घेर कर पत्थर के पेसे लम्बे और मज़बूत बांध बनाये कि बहुत सा

पानी आप से आप जमा हो जाना था और

भील बडी बड़ी भीलें बन जाती थी। यह भीलें

सिचाई के लिये जितनी उपयांगी थी उत्तनी

ही वेखने में भी सुन्दर थों। छोटे छोटं तालाबों की तो फोई गिनती ही न थी। आज भी उनमें से बहुत से मौजूद हैं या कम से कम उनके खंडहर देखे जा सकते हैं। धंग ने पञ्जाब के राजा जयपाल के साथ गृज़नी के अमीर सबुक्तिग़ीन का सामना किया था और हार खाई थी। उसके लड़के गंड (६६६ ई० १०२५ ई०) को कुछ युद्धों के बाद महमूद गृज़नवी के सामने सिर भुकाना पड़ा। पर ११ वीं सदी के उत्तर भाग में कीर्तिवर्मन् चदेल (१०४६-११०० ई०) ने फिर वंश का

उद्धार किया, और जेजाक भुक्ति के अनेक प्रदेशीं

कीर्तिवर्मन्

पर अपना भंडा फहराया। चंदेल राजा भी आसपास के और दूर दूर के राज्यों से

लडाइयां किया करते थे, कभी उनको जय

मुसलमान विजय

होती थी और कभी पराजय। १२०३ ई० में मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐथक

ने चंदेलों को हराया और कालिंजर छीन लिया। पर बुंदेल खंड में हिन्दू राजा थोड़ी बहुत स्वतंत्रता के साथ बराबर राज्य करने रहे और अब भी राज कर रहे हैं।

१. पूर्वं वत् ।

उत्तर को भोर एक नया राज्य दिव्ली में स्थापित हो सुका था। विल्ली नगर ६६३ ६४ ई० में बसाया गया था। यहां १०५२ ई० में तोमर बंश के राजा श्रमंग-विवर्छी पाल ने मथरा या और किसी स्थान से चौथी हैं सदी की एक लोहें की कीली ला कर गाडी थी। यह कीली अपने दंग की निराली है और अब तक कृत्वमीनार की बगुल में मीजूद है। इससे प्रगढ होता है कि सोलह सौ बरस पहिले हिन्दुओं ने लोहे की चीज़ें बनाने में आश्चर्यज्ञनक उन्नति की थी। १२ वीं सदी के लगभग दिल्ली प्रदेश अजमेर के बीहान राज्य में मिल गया। अजमेर का पृथ्वीराज राय-धन्नमेर विधीरा दिल्ली का भी शासक था। उसने संवेलों को और गहरवारों को नीचा विस्वाया और ११६१ ई० में तराइन के युद्ध में मुहम्मद गोरी को ऐमा हराया कि वह सीधा श्रफ़गानिस्तान भाग गया। हिन्दू राजनैतिक काञ्यों में माना है कि पृथ्वीराज ने गारी को प्रभीराज सात बार हराया और किंद कर कर के छोड दिया पर इतिहास से इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता । एक बार उसने भवश्य गोरी को भारी शिकस्त दी पर ११६२ ई० में गोरी फिर एक बड़ी भारी सेना लेकर लौटा। अब के हिन्दुओं की हार हुई, पृथ्वीराज केंद्र हो गया और मार जाला गया, और अजमेर तथा दिल्ली मुमलमानों के वश में आ गये । चन्दबरदाई के पृथ्वीराजरासी से श्रीर मुसलमान इति-हासकारों से प्रगट है कि चौहान राजा पराजय के पास गोरी से भी ज्यादा फीज थी। यह मी सिद्ध है कि उसके सिपाही बीरता में किसी से कम

म थे; सदा दथेली पर जान लेकर लड़ते थे। ता उनकी द्वार

क्यों हुई ? रासो से तो नहीं पर मुसलमान इतिहासकारों के
युद्धचर्णनों से यह समस्या हल हो जाती
कारण है। हिन्दू सेना में शूरता थी पर उनकी
सैनिक शिक्षा पुराने ढंग की थी और
सैन्थ संगठन बहुन दोषपूर्ण था। हिन्दुस्तान के बाहर सैनिक
विद्याओं में बहुन उन्नति हो खुकी थी, नये नये व्यूहों का श्राविपकार हो खुका था, सैन्यिन्यास के नये ढंग प्रयोग में श्रा रहेथे,
नई तरह की क्वायद हो रही थी और इन उपायों से सेनाओं
का बल बढ़ रहा था। पर हिन्दुओं को इनकी ख़बर न थी।
वह अभी तक पुरानी लकीर पीट रहेथे। एक बात में तो वह ख़ास
कर कमज़ोर थे। १३ वी १४ वी सदी के फ़ारसी इतिहासों से यह
नतीजा निकलना है कि मुसलमान सेना की विजय बहुधा घुड़स्वारों की विजय थी। उत्तर-पिछम देशी के

पुड़मवार ग्रांड़े यों ही अच्छे होते हैं; फिर खिला पिला के उनको खूब तैयार करते थे ग्रीर खूब सिखाते

धे। दिन्दुमों के घोड़े उनने अच्छे नहीं ये और वह उनको यथेष्ठ शिक्षा भी न देने थे। अगर उनको ज़माने की रफ्तार का पता होता तो वह उत्तर पिछ्छम से घोड़े मोल छे सकते थे, उनकी ठीक देखरेख कर सकते और शिक्षा का भी ठीक २ प्रबंध कर सकते थे। पर पूर्वजीं की रीति के वह पेसे दास हो गये थे कि उन्होंने अपने को परिवर्तन-शील समय के अनुकूल न बनाया और अपनी स्वतंत्रता को बैठे।

६३

१ पृथ्वीराज के लिये देखिये चन्दवरदाई कृत पृथ्वीराजरासो। पर यह प्रचलित विश्वास अममूलक है कि चन्द पृथ्वीराज का समकालीन था। रासो की रचना कई सदियों में हुई थी और सोलहवीं ईस्वी सदी तक भी पूरी न हुई थी। इसमें सत्रहवीं ई॰ सदी के प्रारंभ तक की घटनाओं का उस्लेख है। बहुत सी रचना मेबाइ के आसपास हुई थी। समय के लिये कविराज श्यामलदाय,

दिस्ली के पिष्डिम में पंजाब में पक और हिन्दू राज्य था जिसकी
राजधानी भटिंडा में थी। सब से पहिले इसी
पंजाब राज्य पर गृज़नी के श्रमीर सबुक्तिग़ीन ने
६८६-८९ ई० में लूटमार के हमले शुरू किये थे।
भटिंडा के राजा जयपाल को स्वनावतः क्रोध श्राया। यह भी
सम्भव है कि पंजाब के हिन्दू राजाओं को पास ही गृज़नी में प्रभावशाली मुसलमान राज्य की स्थापना अच्छो न लगती थी। ६८६ में
जयपाल ने अफ़ग़ानिस्तान पर हमला किया
श्रातिस्तान पर
श्रीर लगुमान में डेरा डाला। सबुक्तिग़ीन
श्रमती सेना लेकर युद्ध करने की आया। होनी

जर्नेल अन्त दि पृशियाटिक सुनायटी अ फू बंगाळ १८८६ साम १ ५० प्-६पा श्यामरुदास के मत की खंडन करने की चेष्टा मोहनलाल विष्युलाल पांड्या ने "मु डिफेन्स भाक पृथ्वीराजरासे।" (बनारम, १८८०) में की है। रासे। का संस्करण काशीनागरीप्रचारिणीयभा ने प्रकाशित किया है। रासीसार नाम से एक सुपाउय सक्षीप श्यामसुन्दरदास का है। सक्षिप्त परिचय के लिये मिश्रवन्यु गृत हिन्दी नवरत्न अध्याय १ और मिश्रवन्युविनीद भाग १ प्र २२७-३३ भी देखिये। पृथ्वीराज के सम्बन्ध में और भी बीरकाव्य हैं पर राखी के टकर का कोई नहीं है। सुसलमान इतिहासकारों के वर्णन इस्तियट स्वीर दाउसन के संकित अनुवाद हिस्टी आफ़ इंडिया ऐज़ टोक्ड बाई इट्स भोन दिश्वीरियम्स भाग २ में मिलेंगे। फ़ारमी इतिहास तबकातशासिरी विशेष कर देखिये । इसका श्रंमेज़ी श्रनुवाद रैवर्टी ने किया है । कश्मीर से बहर ने पृथ्वीराजविजय नामक एक संस्कृत अन्य का पता खगाया है। यह पृथ्वीराज का समकालीन मालूम होता है। इसका संक्षेप हरविकास सार्डा ने जर्नल काफ़ दि रायल एशियाटिक सुसायटी १९१३ ए० १५९-८१ में दिया है। मुख्य घटनाओं के संक्षिप्त वर्णन के लिये देखिये विसेंट ए स्मिध पुर्ववत् प्र० ४००-४०५ । युक्तिम्सदन, हिस्टी बाफ इंडिया, प्र० ३६२-६५ ॥

फ़ीजं संप्राम का अवसर देख रही थी कि आँथी पानी और विजली के भयं कर तुकान ने पजा वियों के छुक हे छुटा दिये। समफे कि देव हमारे प्रतिकृत है और हतारा हो गये। शायद लड़ाई हुई और जयपाल हार गया। कुछ भी हो, जयपाल ने संधि का प्रस्ताव किया, ५० हाथी सबुक्तिज़ीन के। दिये और चार किलं और बहुत सा राया देने का बादा किया। पर हिन्दुस्तान लीट कर उसने अपना बादा तोड़ दिया। सबुक्तिज़ीन ने चढ़ाई को और जयपाल का नीचा दिखाया। ६६१ ई० के लगभग जयपाल ने

पराजय कन्नोज, जेताकभुक्ति आदि के राजाओं के साथ मिल कर सञ्जीकगीन का मुकाबिला

किया पर किर सब हार गये। १००१ ई० में सबुकिग़ीन के लड़के सुल्तान महमूद ने किर जयपाल की हराया। इन अपमानों से लिख होकर जयपाल ने अग्नि के द्वारा आत्मधात कर लिया। उसके छड़के

श्रानन्द्रपाल ने गदी पर बैठकर श्रन्य हिन्दू भानन्द्रपाल राजाओं की सहायता से महमूद को रोकने फा प्रयत्न जारी रक्ला पर फिर मुँह की खाई। थोड़ें दिन में महमूद ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया।

प्राचीन समय के ऋन्तिम युगमें सबसे श्रधिक व्योरेबार राजनितिक इतिहास कश्मीर का मिलता है। कश्मार सौभाग्य से यहां कल्हण नामक एक लेखक ने बहुत जांच पड़ताल करके १२ बीं सदी

१. इलिगट और ठाउमन, पूर्वतत् । एकिक्नसटन, हिस्ट्री आफ इंडिया, ई० बी कात्रेल द्वारा सम्पादित सस्करख) ए० ३२१-२० । बिंसेन्ट स्मिप पूर्वेषत् ए० ३९६-९७ रैवर्टी कृत नोट्य आन अफ़ग़ानिस्तान भी देखिये । सुहम्मद हवीय कृत सहसूत्र आफ़ ग़ज़नी भी डपयोगी हैं ।

में एक बड़ा इतिहास संस्कृत पद्म में लिखा जा राजतर-गिली के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन काल के विषय में कल्हण ने जो लिखा है कल्हण । चढ़ तो मुख्यतः किम्बद्ग्ती है पर आठवीं ईस्वी सदी से वह सुसम्बद्ध इतिहास देना है। इस सदी में राजा चन्द्रापीड़ और मुकापीड ललितादित्य नाम के लिये चीन सम्राट् को मानते थे पर वास्तव में स्वतंत्र थे। लिलतादित्य कश्मीर का सब से प्रतापी राजा हुआ। उसने साहित्य, कला श्रीर गानविद्या को प्रोत्साहन दिया, श्रीर **क**ितादित्य मार्तरह का अनुपम मंदिर बनवाया जिसका अधिकांश भाग अब तक मौजूद है ! उसने चारों ओर लड़ाइयां की, भूटियों को नीचा दिखाया, तिब्बत की हराया और सिंध के किनारे तुकों को परास्त किया । हिन्दस्तान के मैदानों में उसने कन्नीत के राजा प्रशंविमन की जीता। उसके बाद जयापीड ने भी कश्मीर को हिन्दस्तान की एक बड़ी शक्ति बनायं रक्ला। पर उसका म्रान्तरिक मासन **उत्तराधिकारी** वडी निदंयता श्रीर ग्रात्याचार काथा। श्रवन्तिवर्मन् (८५५ ८३ ई०) ने सिचाई का बहुत श्रव्छ। प्रबन्ध क्या। उस के बाद बहुत सं राजा हुये जिनमें सं कुछ ने प्रजा का बहुत उपकार किया और कुछ श्रत्याचार की मूर्ति थे। ६५० ई० से १००३ ई० तक एक रानी विद्वा ने शासन किया पर वह भी श्रत्या-चार से बाज़ न आई। १३३६ ई० में सुमलमानों ने करमीर पर श्रधिकार जमा लिया?।

<sup>1.</sup> राजतरंगिणी का सार से भव्छा संस्करण स्रोरल स्टाइन का है।

२. कश्मीर के लिये राजतरंगियी देखिये। संश्विस इतिहास विसेन्ट प्स्मिथ, पूर्ववत पु॰ ३८६-८९ में है।

हिन्दु राज्यों पर अधिकार करनेवाले जिन मुसलमानी का उल्नेस अब तक दशा है वह सब उत्तर-पिछम सिंध सं आयं थे और अफ़ग़ान या तुर्क थे। पर उन से कई सदी पहिले श्राय मुसलमानों ने चरव एक प्रदेश की जीता था और कुछ दिन उस पर शासन किया था। सामवीं ईस्वी सदी में पैगम्बर मुहम्मद ने बरबी को संसार की एक वर्डा धार्मिक और राजनैतिक शक्ति बना दिया था। ६३२ ई० में पैगुम्बर के मरने के बाद अरबों ने आपने खुलीफाओं की अध्यक्षता में एशिया कोचक, इराक, फारस, काबुल, मिस्र और उत्तर अफ़ीक़ा जीते। अह्य में एक और यूरोपियन देश स्पेन पर श्रीर दूसरी ओर हिन्दुस्तान में सिंध पर उन्होंने इमला किया। खलीका चलीद के समय में इराक के हाकिम हजाज ने अपने भर्ताजे मुहम्मद् विन कासिम की श्रध्यक्षता में कोई सात हजार फीज सिंध के राजा दहिर के विरद्ध कुछ इसे हुए अरब जहाजों का बदला लेने के लिये भंजी। इस समय दिहर की प्रभुता सारे सिंध

देश भर में उत्तर वेदिक काल से प्रचलित था संबक्षासन कुछ बातों में बहुत श्रव्छा था; स्थानिक स्वराज्य का एक का था, स्वतंत्र विकास के

पर, श्रीर वर्तमान दक्षिलनी पंजाय पर भी पर उसके आधीन यहत संराजा थे जो श्रमेक बानी में स्वतंत्र थे। यह संवशासन जो

लियं सदा अवसर देता था, साहित्य और कला की वृद्धि के लिए उपयोगी था, सभ्यता की प्रगति में सहायक था। पर इस से राज-नैतिक और सामरिक शक्ति कम हो जाती थी केन्द्रिक अधिकार की निर्वलता से नेतृत्व में बाधा होती थी, किसी भी असंतोषी अधीन राजा को शत्रु सं मिल जाने का अवसर रहता था, देश क्या प्रान्त की एकता का भाव भी निर्वल हो जाता था। ८ वीं सदी में श्रीर फिर ११ वी सन् से जब हिन्दु मों को विदेशी श्राक्षमणों का सामना करना पड़ा तब संघशासन विपत्तिजनक सिद्ध हुआ। एक तो धार्मिकता श्रीर वर्णः यवस्था ने सैनिक श्रीर राजनितिक शिक्त, सामाजिक रहता श्रीर देश निक्त भाग पहिने ही कम कर दिया धा दूसरे, देश में नाम के लिए भी राजनैतिक एकता तीन ही श्रवसरों पर हुई श्रीर सातवी ई० सदी के व द तो कमो नज़र ही न श्राई। तीसरे सैन्य संगठन श्रीर शिक्षण में हिन्दू राज्य संसार के पीछे रह गयेथे। बौधे, संघशासन प्रधा ने सामरिक बल श्रीर भी घटा दिया। इन कारणों से हिन्दू राजा बहुन बड़ी २ सेनाए रखते हुये भी छोटी २ विदेशी सेना श्री से अपने ही देश में बराबर हारते रहे।

मुहस्मद विन कृश्सिम ने सिंध के देवल नगर की घेर

कर यंत्रों से पत्थर बरसाने की तैयारी की।

क़ासिम का इमला नगर के भीतर एक बड़ा भारी मंदिर था जिल का भंडा दीवालों से बहुत ऊंचा फहरासा

था। क्रांसिम को पना लगा कि हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार नगर का दारमदार इसी ओड़े पर है। प्रथर फैंक २ कर उसने ओड़े को नीचे गिरा दिया। मंदिर के पवित्र ओड़े के गिरने ही साधारण लोग क्या, राजपून सिपाही भी निराश हो गये। जस्द ही देवल पर

अधिकार कर के कासिम ने खूब लूट मार

दंबल की, बहुत से ब्राह्मणीं की मुसलमान बनाया और फिर बहुत से लोगों का वध किया।

धारो वह कर उसने कुछ और किले और नगर लिए और फिर राजधानी श्रलोर के पास स्वयं राजा का सामना किया। राजा के पास ५०,००० सिपाही थे पर लड़ाई के बीच में राजा का हाथी चौंक कर भागा और पास की नदी में आ कूदा। हिन्दू सेना में सालवली मस गई। राजा ने हाथी से और नदी से छुटते ही फिर युद्ध प्रारम्भ किया पर इस बीच में कासिम ने उसकी सेना का बल तोड़ दिया था। राजा और उसके हज़ारी युद्ध सिपाही खेन रहे, बहुन से क़ैद में आये ग्रीर

बाकी भाग गये। इस लड़ाई के पृत्तान्त से
प्रगट है कि जो लोग ऐने अवसरों पर घोड़े छोड़ कर हाधी की
सवारों करने थे या जो सैनिक शिक्षा और नियम से इनने कोरे थे
कि एक राजा के ओफल होने ही घबड़ा जार्य उनके लिए विदेशियों
पर विजय पाना टेड़ी खीर थी। संख्या में वह बहुन ज़्यादा थे, वीरता
में संसार में किसी से कम न थे पर शिक्षण. नियमन और संगठन
के सामने न ना संख्या काम आती है और न वीरता। युद्ध के
बाद ही शूरना और त्याग का रोमांबकारी दृश्य आँखों के सामने
आया। परलोकगत राजा दृहिर का लड़का नो कायरों की तरह
भाग गया पर रानी ने राज्य का नेतृत्व तुरन्त ही अंगीकार किया.

पगजित सेना के बचे कुचे सिपाहियों की

रानी का नेमृत्व इकट्टा कर के ढांढम दिया, नगर की रक्षा का सब प्रथमध किया। विजय के उत्साह से

भरी हुई सेना को लेकर कृतिम ने शहर का जा घेरा। रानी की अध्यक्षता में सिपाहियों ने कृतिम के सब प्रवन्ध निष्फल कर दिये। पर शहर की आमदरफ़्त सब टूट गई थी, वाहर से कोई चीज़ अन्दर न जाने पाती थी, भोजन की सामग्री समाप्त हो रही थी। कष्ट बढ़ रहा था पर हार मानने को कोई तैयार न था। जब खाने को कुछ न रहा और भूखों मरने की नौबत आ गई तब रानी ने और राजपूर्तों ने

भात्मसमर्पण के बजाय आत्ममरण का निश्चय

जौहर किया। उन्होंने उस जौहर का एक दृष्टांत विखाया जो भविष्य के राजपूत इतिहास

में अनेक बार प्रयोग में आने को था। देर की देर लक्षड़ियां जमा

की गई; धी और खम्दन और दूसरे पदार्थ आये; हैंसने २ रानी ने और दूसरी कियों ने आग सुलगा दी और बच्चों के साथ सब प्रसन्नता से जल मरीं। इधर पुरुषों ने केसरिया याना पहिन कर एक दूसरे से बिदा ली और किर सब शत्रुओं पर टूट पड़े। एक एक कर के सब मारे गये पर किसी को आत्मसमर्पण की ज़रा करुपना भी न हुई। जौहर के भीषण घटनाचक के सामने ऐतिहासिक समालोबना भी चुा रह जाती है पर यह बनाना आबश्यक है कि जौहर से देश की रक्षा नहीं हो सकती थी। क़ासिम की क़ोज आगे बढ़नी गई और एक के धाद दूसरे शहर और ज़िने

कासिम की प्रगति

पर ऋधिकार जमानी गई। कुछ हिन्दू राजा उससे जा मिने। शीघ्र ही ऋर्थात् ७१४ ई० में सारे सिंध श्रीर दिक्लन पंजाब पर श्ररवीं का शासन स्थापित हो गया। जैसा कि साधा-

भरव शामन

रणनः चित्रय में होता है, ऋष तक श्ररवों ने यडी

निर्वयता से काम लिया था। पर विजय के बाद अपने शासन में उन्होंने बड़ी सहनशीलता दिखाई। बहुत से हिन्दू राजाओं से केवल ख़राज लेकर वह सन्तुष्ट हो गये। उद्योगियों और व्यापारियों की उन्होंने कोई क्षति न पहुँचाई और न हिन्दु मां के धर्म पर चलारकार किया। कासिन के पूछने पर ख़लीफ़ा ने परवाना भेजा कि हिन्दू अपने टूटे हुये मंदिरों को फिर से बना सकते हैं; अपनी सब रीति रिवाजों का पालन कर सकते हैं; ब्राह्मणों की ज़मीन और हपया चापिन कर दिया जाय और पहिले को तरह तीन फ़ी सदी कर उनको यूजा पाठ के लिये दिया जाय। इस तरह अप्रवर्ग सदी में अरबों ने

ब्रास राज्य का शस्त

सिंध पर हुकूमत की पर पिछ्छम में आपसी भगड़ों से ज़लीफ़ाओं का यल कम होने से वह सिंध में भी निर्वल हो गये। हिन्दुओं ने आसानी से उनको वाहर निकाल दिया। नधीं सदी से बारहवीं सदी तक फिर उसी तरह का हिन्दू राज्य सिंध में जारी रहा जैसा कि सातधीं सदी तक था। जिन कारणों से ८वीं सदी में हिन्दु राजाओं का परा-

त्रय हुआ था उन्हीं कारणों से १२वीं सदी देशय के अन्त में वह फिर हारे और सिंध छः सी वरसों के निये मुसलमानों के अधिकार में

खला गया। पितली पराजय से हिन्दुओं ने कोई सबक़ न सीखा था। बारहवीं सदी तक नो वह उसे बिल्कुल भूल गये होंगे। किसी हिन्दू ग्रन्थ में अरब विजय का संकेत नक नहीं है। उत्तर जो वर्णन किया है वह सब अरब लेखकों के आधार पर है।

यह तो इजा उत्तर भारत के इस समय के राजनैतिक इतिहास का दिग्दर्शन । अय दक्तिसन के अर्थात् नर्मदा श्रीर कृष्णा नदी के बीच के प्रदेशों के इतिहास क्ष विद्याग पर एक नज़र डालमी है। अधीं ईस्त्री सदी तक की घटनाओं का उठनेल विछ्ने अध्याय में हो चुका है। बाठकी सही के मध्य में राष्ट्रकृटों का प्रावत्य हुआ और दसवीं सही के लगभग अन्त तक उनका हो दौर दौरा रहा। बारो श्रोर के राजाओं से वह युद्ध करने रहे राष्ट्र कुट भीर अधिकतर जीतते रहे। ११४-१६ ई० में तो इन्द्र तृतीय ने कत्रीत पर खापा मारा। राष्ट्रकृटी के राजत्व में बीत धर्म का बहुन द्वास हुआ, जैन धर्म की कहीं कहीं वृद्धि हुई और कहीं कहीं घटी हुई, ब्राह्मण धर्म का प्रायल्य हुआ। विष्णु, शिव और दूसरे देवताओं के धम बहुत से मंदिर बने। ७६० ई० के लगभग

भरव विजय के लिये देखिये, इलियट और डाइसन, पूर्ववत् आग १।
 संक्षिस वर्णन के लिये पृथिकम्पटन, हिस्ट्री आफ् इंडिया, प्र॰ ३०६-१७॥
 ६४

हुव्ण प्रथम ने इल्टा में कैलाश मंदिर बनवाया अथवा यो कहना चाहिये कि चट्टान काट कर निकाला । साहित्य की भी बहुत बढ्ती हुई । ब्राह्मणीं श्रीर जैनों ने, विशेष कर दिगम्बर सम्प्रदाय के जैनों ने, बहुत से संस्कृत प्रन्थ साहित्य रचे जिनमें से बहुतेरे अवनक मौजूद हैं। ६७३ ई० में राष्ट्रकृट यंश के स्थान पर एक नया चालुक्य वंश वैठा जो कल्यानी के चालुक्य नाम सं प्रसिद्ध है। उसने श्रीर उसके उत्तराधिकारियों ने चोल राजाश्री करुयाची के चालुबब से बहुत से युद्ध किये और कभी कभी बेतरह हार लाई। बारहवीं सदी के अन्त में इस चालुक्य वंश का अन्त हुआ और साम्राज्य टूट गया। कुछ बरसी तक पव्छिमी प्रदेशी पर यादव-वंश ने देवगिरि राजधानी से और दक्लिनी प्रदेशों पर होयसल यंश ने द्वारसमुद्र राजधानी कागाभी वंश से शासन किया। १२६५ ई० में देहली सुन्तान के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दिक्खन पर हमला किया और बेखवर राजाओं को नीचा दिखाते हुये धुर दिक्खन तक खूब लूट मार की। देहली के नस्त पर बैठने के बाद अला-उद्दीन ने धाने सेनापति मलिक काफुर की सुमस्मान विजय १३०६ ई० में फिर दक्किन जीतने को भेजा। मलिक काफ़ूर भी समुद्र तक जा पहुंचा। चौदहवीं सदी में दिक्सन में मुसलमान राज्य स्थापित हो गये। फेबल पहाड़ों और घाटियाँ

में थोड़ी स्वतंत्रता सं कुछ हिन्दू सर्वार राज करते रहें। उत्तर

१. दिखली राज्यों के लिये ता अपन्न लेख एपियाफिया इंडिका, इंडियन ऐन्टि-कोरी इत्यादि में हैं। संक्षित इतिहास चितेंट स्मिय छत चलीं हिस्ट्री चाफ़ इंडिया (चीथा सस्करण) ए० ४४३—५५ में देखिये। मुमलमान विजय के लिये इलियट और जानमन एर्घवन् माग ६ देखिये।

की तरह दिवलन को भी मुसलमानों ने बहुन जल्दी श्रीर बहुत सुगमता से जीता। कारण यही थे जिनका उल्लेख पहिले कर सुके हैं। १२६४ में एक छोटी सी संना लेकर श्रालाउद्दीन ज़िलजी का धुर दिक्खन तक पहुँच जाना यही प्रमाणित करता है कि बीच के राज्य संसार की प्रगति से बेज़बर थे, एक दूसरे की सहायता न करते थे, शासन श्रीर सैम्यसंगठन में निर्चल थे।

धुर दक्कित में सातवीं सदी के बाद भी पाएड्य, चोल, केरल भीर परलव राज भाषस में पहिले की तरह खूब लड़ने रहे। कभी इसकी जीत हुई, कभी धुर दक्षिक्रन उसकी, कभी इस राज्य की खीमा घटी, कभी उसकी। ७४० ई० के लगभग जब पल्लब राजा चालुक्यों से हार कर निर्वत हो गया तत्र चील वंश का प्रसाव खुव बढा। आदित्य स्रोल (लगभग ८८०-६०७ है०) ने पल्लव राजा अपराजित को पराजित किया और चोल वंश को धर दक्खिन में प्रधान बना दिया। ६८५ ई० के लगभग चाल चोल राजराजदेव गही पर बैठा। उसने कृष्णा नदी के दिक्खन में लगभग सारे देश पर अपनी प्रभुता जमाई। उसने उत्तर में राजराज चालुक्यों को हराया और समुद्र पार १००५ ई० के लगभग लंका को. और १०१४ ई० के लगभग अरथ सागर के लक्कडिय, मार्टिडव आदि टापूर्वी पर भी विजय पताका फहराई। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजराज के पास बड़ी भारी नीसेना थी और लड़ाई के जहाजों का अच्छा प्रबन्ध था। अन्य हिन्दू नरेशों की तरह राजराज ने बहुत से मंदिर बनवाये। सब से बड़ा मंदिर तंत्रोर का था जो भाज तक

मौजूद है। मदूरा, रामेश्यरम् कांची आदि के मंदिशें की तरह तंजोर मंदिर भी बहुत बड़े घेरे में है, नगर सा मालूम होता है। दक्किनी मंदिरों के संजोर मंदिर चारो झोर ऊंची दीवाल होती थी; झन्दर तालाय होते थे; बहुत से देवी देवताओं के लिये बहुत से देवालय होते थे: प्रधान देवता के लिये मुख्य देवालय होता था और बारों भोर सब दीवालों और छतों पर, गांपुरम् पर और छतों के नीचे पत्थर की अनिशिनित सूर्तियां होती थीं। इन सब उक्षणों का बहुत श्रव्हा और अंचे दर्जे का उदाहरण राजराज का तंजीर मंदिर है। १०१८ ई० के लगभग राजराज का देहान्त हुआ और उसका सडका राजेन्द्र प्रथम गद्दी पर बैठा । राजेन्द्र ने अपनी थल सेना और जल संना के बल से अपना प्रभाव दृश राजेश्द्र प्रथम दूर के देशों पर फैलाया। १०२३ ई० के सगभग यंगाल के राजा महीपाल को नीचा दिखाया. १०२५-२७ में बर्मा देश के विशास पीगू प्रदेश की जीता और तत्प-रवात् वंगाल की खाडी के अन्डमान और निकोषर द्वीपसमुद्दों को अपने साम्राज्य में मिलाया। श्रपनी राजधानी के लिये उसने गंगी-कींड बोलपुरम् नामक एक नया नगर दसाया जो धन, ऐश्वर्य भीर सौन्दर्य में उस समय संसार के किसी भी नगर का सामना कर सकता था। नगर का प्रधान मंदिर बड़े घेरे का था और सुन्दर सं सुन्दर मूर्तियों का आकर था। राजा ने नगर के पास ही एक वडी भील बनाई जिसका बांध सोलह मील लम्बा था और जिस से चारों ओर के प्रदेश की खेती की सिंच।ई होती थी। हिक्सन में तालाब बनाने की प्रधा बहुत थी; सब ही राजाओं ने सिंचाई के लिये छोटे छोटे और यहे बड़े तालाब बनवाये जिनके खंडहर बाज भी हर तरफ नज़र बाते हैं।

१०६५ ई० में राजेन्द्र के मरने पर उसका सड़का राजाधिराञ्ज गद्दी पर वैद्धा। उसने और उसके उत्तरा-रमराधिकारी धिकारियों ने चासुक्यों से तथा और राजर्षशी से बहुतेरे युद्ध किये। ११ वीं ईस्वी सदी में

सुप्रसिद्ध धर्मप्रचारक रामानुज हुये जिन्होंने वेदान्त में विशिष्टाहित मत का उपदेश दिया और वैष्ण्य धर्म की वृद्धि की। रामानुज का प्रभाष जल्द ही दिक्लन से सारे देश में फैल गया और हिन्दू धर्म तथा तस्वक्षान में अब तक दृष्टिगोचर है। साधारण साहित्य और कला की भी वृद्धि इस समय दिक्लन में बहुत हुई। ११ वों सदी से नेरहवों सदी तक धुर दिक्लन का राजनैतिक इतिहास पुराने कम के अनुसार खलता रहा। चौदहवीं सदी में मुसलमानों से मुक्का बिला हुआ। देहली के किलाजी और तुगलक सुल्तानों ने दिक्लनी राजाओं को आसानी से हरा दिया पर दूरी के कारण और स्वयं आपस के भगड़ों के कारण निर्मल होने से यह धुर दिक्लन पर अपनी पूरी ससा कभी नहीं जमा सके। चौदहवीं सदी के उत्तर भाग

में हरिहर और बुका ने एक नये विजयनगर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जो कृष्णा नदी से समुद्र तक कील गया और जिसका शासन

पुराने हिन्दू सिद्धान्तों के श्रनुसार होता रहा। विजयनगर साम्राज्य दिक्खन में मुसलमान बहमनी राज्य से और १६ वीं सदी के प्रार्थभ में उसके टूटने पर बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों से बराबर की टकर लेता रहा। पर १५६५ ई० में दिक्खनी सुल्तानों की संयुक्त सेना ने तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर सम्राट् को पेसा हराया

कि साम्राज्य सदा के लिये टूट गया। धुर भ्रम दिस्सन का बहुत सा भाग सुल्तानों ने ऋपने राज्यों में मिला लिया और शेष भाग पर कोटे मोटे हिन्दू राजा राज करते रहे। स्पष्ट है कि धुर दिक्क्षन पर मुसलमानों का प्रभाव सब से कम रहा। दिक्क्षन-पच्छिप्र में दावनकोर राज्य सदा हिन्दुओं के ही हाथ में रहा।।

## राभनितिक विचार और संगठन

प्राचीन समय के अन्तिम युग में राजनैतिक इतिहास का यह कम रहा। अब इस युग की अर्थात् श्राद्यों सदी से बारहवी ईस्वी सदी तक की षंतिम युग की सभ्यता सभ्यता की कुछ बातों का उल्लेख करना है। सब से पहिले राजर्नेतिक संगठन और राजनैतिक विचार के सम्बन्ध में दो चार बातें कहनी हैं। इस समय उत्तर के राजने-तिक संगठन में कोई नये दंग नहीं निकले और न कोई ख़ास तरक्की हुई। इधर उधर थोड़ा अन्तर अवश्य राजनैतिक संगठन है पर चतु बहुत महत्त्व का नहीं है। भवभूति कौर विवार के मालतिमाधव, महाबीरबरित श्रीर उत्तर-रामचरित से माल्म होता है कि राजा यज्ञ किया करते थे, कोई यज रानी के बिना पूरा नहीं था, शायद कहीं कहीं शहीं को वेद पढ़ने या तंप करने की मनाही थी। आठवीं सदी के लगभग माघ के शिशु-पालबध में मंडल, साम्राज्य और गुप्त द्त भेजने का सिद्धान्त है।

१. धुर दिक्सन के इतिहास के लिये शिलालेख और ताम्रपत्र लेख इंडियन प्रेटिक्बेरी, एपिमाफ़िया इंडिका, साउथ इंडियन इन्स्किएशन्स, मद्रास एपिमाफ़िस्स दिपोर्ट, एपिमाफ़िया कर्नाटिका इत्यादि में हैं। इत्यादामी माइयंगार इत एशेंट इंडिया, साउथ इंडिया एंड हर मुसलमान इन्बेडर्स, सोसेंज़ आफ़ विजयनगर डिस्ट्री इत्यादि देखिये। आर० स्युएस, ए फ़ार्गाटन एम्पायर, और मेजर, इंडिया इन् दि फ़िफ्टीन्य सेंजुरी भी उपयोगी हैं। सक्षिस इतिहास बिसेंट ए स्मिय, एर्ववत ए० ४७८-९९ में है।

इसी समय के लगभग विशाखद्स ने मुद्राराक्षस में कुटिसनीति का भच्छा चित्र जींचा है। याठवीं और नवीं सदी में जैन कि जिनसेना-सार्य ने और उसके मरने पर गुणुभद्राचार्य ने आदिपुराणुऔर उत्तर-

पुराण में जैन मत के अनुसार कुलकरों और

बादिपुराण तीर्थंकरों के चरित कि हैं। कुलकरों ने लोगों को प्रकृति के बदलते हुये हथ्यों को समसाया

श्रीर उनके श्रवुतार श्रपना जीवन पलटने का आदेश किया। पहिले तीर्थंकर ऋषभदेव ने तीन वर्ण-क्षित्रय, वैश्य श्रीर श्रूद्ध स्थापित किये श्रीर उनके कर्नटर प्रनाये। कुछ दिन बाद उनके समय में ही उनके प्रव

चक्रवर्ती भरत ने तीन वर्णों में से योग्य आह.

वर्ग ध्यवस्था मियों को ले कर ब्राह्मण जाति बनाई भीर जनक. कर श्रीर दंड से मुक्त करके प्रजा के

सम्मान का पात्र बनाया। कहा है कि जैन ब्राह्मण ही सच्चे ब्राह्मण हैं; ब्राह्मण कहलाने वाले ब्रीर लोग कोरे पावंडी

राजा के कर्तव्य हैं। जैन आदिपुराण से बराबर ध्विन कि-कलती है कि राजा को आर्थिक, मानसिक

भीर अध्यात्मिक पानों में प्रजा का नेता होना चाहिये।

जैन हरिचंशपुराण में राजा श्रेखिक (बीड्रवंथों का विम्यिसार)

भग्य जैन प्रन्य देखा देखी सामन्त, मंत्री ग्रीर प्रजा भी मंदिर

९. मादिपुरासा की राजनैतिक अल्लों के लिये देखिये पर्य १६। २४१-४६, २११,२२'१-३२ २७१ ७५ १९७-२०८॥ १०। ५६-७७, १, २१६॥ ३०। १३-१४, २०-२२, १०८-२४, १२७-४२, १४४ ५७, २३०॥ ४०। ४०, ६३, ६७, १३०, १९२-९३॥ ४१। ४५-५५॥ ४२। १८१-९२॥ ३७। २-३, १९, १३ १४॥ ४३। २'१६, २०६-७८॥ २६। ५८॥ ४। १४१-५३॥ उत्तर पुराण, ४८। ९-१०, २६२७, ३--३३, ९०-४१॥ ५४। ८०-८२॥ ६७। १४-१०॥

षत्रशते हैं । इससे भी ज़ाहिर है कि हिन्दू राजा प्रजा की घामित उन्नति का प्रयत्न किया करते थे। सुप्रमंत्वामिगणभृथ के धीपश्तरवाकरणाङ्गम् से मालूम होता है कि ज़मीन्दारी संघ-शासन सब तरफ़ प्रचलित था; सामन्त माएडलिक भी कहलाते थे; राजा, सेनापित, पुलिस और कर वस्न करने वाले कभी कभी प्रजा पर बहुत अत्याचार करने थे । चन्द्रप्रभस्दि के प्रभावकचरित में और वाड़िमसिंहसूरि के गद्यविग्तामणि और क्षत्रव्युहामिल में भी इसी तरह को राजनैतिक भलकें हैं। अनुयोग-इद्यस्त्रम् में और हरिभद्र के धमंबिन्दु में राजभिक्त पर ज़ोर दिया है।

दसवीं ई॰ सदी में जैन सोमदेवस्रिने महाभारत, मनु, वितष्ठ भीर ख़ास कर कौटस्य के अध्यार पर नीतिवाक्यामृतम् में राजनीति का पूरा वर्णन सूत्रों में किया। वह कहता है कि राजाओं और मंत्रियों में

सब से ज्यादा ज़रूरत बान की है। मंत्री बाह्मण,

स्रोमनेश हरि श्रुत्रिय या वैश्य होने चाहिये। पर विदेशियाँ को कभी मंत्री न बनाना चाहिये। सेनापतियां

को नीति पर कभी अधिकार न देना चाहिये क्यांकि यह लड़ाई पर हमेशा कमर बांचे रहते हैं। राजा को खेती बढ़ानी चाहिये, बाज़ार की देख रेख करनी चाहिये, जीज़ां के दाम मुफ़र्रर करने चाहिये, अधिका-रियां और अजा के नथा दूसरे राजाओं के भाव और कर्म का पता सगाने के लिये दूतों को यित, ब्रह्म बारी, ज्योतियी, बैद्य, सिपाही, सीदा-गर, गायक, नट, जादूगर, इत्यादि के भेष में चारो ओर भेजना चाहिये?।

जैन हरिव तपुराक, १ प्रकाधिक ४९॥

<sup>»</sup> श्रीपदनस्थाक(गांगम् १। ७ ॥ ३। ११-१२ ॥

शिलिबाक्यासृतम् के राजनैतिक विचारों से लिये लास कर देखिये सूत्र, ६२-६६, ७६-८०, ८४ ९०, ९३-९५, ९८-६००, १०२-१०४ १०६-२५, १२७० १५, १९०-९०, ६४६-२०, २९५-२०५ ॥

तीसरे आश्वास में, इसी तरह की कुछ बातें हैं।

जन्म साहित्य के कुछ और अन्थ हैं जिनसे थोड़ी
सी राजनीतिक बातें मालूम होती हैं और
केयल ऊपर के कथनों का समर्थन होता है जैसे भोज का युक्तिकल्पतक, वैशाम्पायन की नीतिमकाशिका, चाणक्य के सूत्र, पद्मगुप्त
का नवसाहसांङ्क्रचरित, मेठतुङ्काचार्य का प्रवन्धचिन्तामणि, सोम
देव का कथासरित्सागर, विद्यापित ठाकुर की पुरुपपरीक्षा,
श्रीदर्ष का नेषध, बल्लालसेन का भोजपबन्ध, धनपाल की (अपग्रंश) भविसत्तकहा इत्यादि। इस काल में स्मृतियों के टीकाकार
बहुत हुये —जैसे मेधातिथि, विद्यानेश्वर। इन्होंने पुराने धर्म की
व्याख्या तो की है पर उस धर्म को नई परिस्थितियों के अनुकुल भी
बनाया है।

भिन्न भिन्न प्रदेशों के प्रकृत शासन के बारे में भिन्न भिन्न पुस्तकों और ताम्रपत्रों से कुछ बातें मालूम प्रदेशों हैं। सिंध के बारे में भ्राय लेखक सुलेमान ने सिल्सलतुत्तवारी में भीर इक खुर्ववा ने किताबुल्मसालिक बल्ममालिक में, भ्रत्मस्दी ने मुक्जुल् जहब में, भल इद्रोसी ने नुज़हतुल्मुस्तक में लिखा है कि हिन्दुस्तान में भ्रायात् सिंध और चारों शार के प्रदेश में बहुत से राजा थे पर वह सब बल्हरा प्रयात् बल्लभीराय की सत्ता मानते थे। चाचनामा या तारी खा हिन्द व सिन्ध में लिखा है कि इस

या ताराज़ । हन्द व । सन्ध म । छला ह । क इस संबन्नासन समय सिंध में सत्तर राजा थे जिनको एक आगामी लेखक मीर मुहम्मद मासूम ने तारीख़ु.

स्सिन्ध में ज़मीन्दार कहा है। इन अरव वर्णनों से उसी ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा की ध्वनि निकलती है जो हिन्दू ताम्रपत्रों और पुस्तकों से देश भर में व्यापक मालूम होती है। बाबनामा से मालूम होता है कि राज्य में एक सब से बड़ा मंत्री या वज़ीर होता था जो श्रफ़सरों को मुक़र्रर करता मंत्री था। राजधानी श्रलोर में बहुत से महल और इवेली, बाग और कुछ, तालाब और नहर, और बेलों और फूलों की क्यारियां थीं। राज्य चार सुबों में बटा हुआ था जिनमें से प्रत्येक के ऊपर एक अध्यक्ष था। न्याय के लिये न्यायाधीश थे जिनको मुसलमान इतिहासकारों ने काज़ी राजधानी कहा है। लड़ाई की सेना हमेशा तथ्यार रहती थी. सिपाहियों को वेतन ठीक समय पर दिया जाता था 1 कश्मीर के बारे में राजतरंगिणी से सामाजिक श्रीर राजनैतिक संस्थाओं के बारे में बहुत सी बातें मालम होती हैं। राजतरंगिणी संस्कृत साहित्य के इने गिने इतिहास प्रन्थी में से है श्रीर जैसा कि कह चुके हैं बारहवीं कश्मीर सदी में कल्हण के द्वारा इस की रचना हुई

थी। कश्मीर में मुख्यतः दो ही वर्ण थे—ब्राह्मण और श्रृद्ध । कुछ अस्पृश्य जातियां भी थीं। बहुत से ब्राह्मण वर्ण पुराहित थे जिन्हों ने अपनी श्रेणियां बना रक्खी थीं और जो पूजा पाठ और बत कराते थे। रोटी बेटी के सम्बन्ध में राजा, पुराहित और जनता कभी कभी जाति पात की अबहेलना स्वतंत्रता से करते थे। राजा से रोज

दान लेना ब्राह्मण श्रयना हक सममते थे। डामर इत्यादि कुछ नीच जातियों के साथ बहुत बुरा बर्नाव किया जाता था। श्रमेक राजा

भरव इतिहासकारों के लिये देखिये इलियट और डाउसन, पूर्ववत्, भाग १,
 १० १, ६००, १३, २०-२१,७५, १३८-४०, २११-६२ ॥

श्रौर द्वांरियों के चरित्र बहुत गिरे हुये थे। भूत मेत में बहुत विश्वास था ।

ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा कश्मीर में भी थी पर उतनी नहीं थी
जितनी कि मैदानों में '। कोई कोई राजा ब्राह्मणों
शासन श्रीर बीढ़ों को बहुत ज़मीन, द्रव्य, भोजन,
वस्त्र इत्यादि देते थे; मंदिर या विहार बनवाते थे; श्रकाल या श्रीर किसी श्रापत्ति के श्राने पर श्रपने सारे
लज़ाने से प्रजा की मदद करते थे, और यों भी सदावत श्रस्पताल, इत्यादि बनवाते थे; मंदिरों की देख रेख करते थे; विद्या की
बृद्धि करने थे; सिंचाई का प्रबन्ध करते थे श्रीर धर्म का प्रचार
करते थे '। जयापीड़ ने बहुत दूर दूर से विद्वान् बुला कर अपने
दर्बार में रक्खे; राजाश्रां से ज़्यादा उनका श्रादर किया श्रीर उनको
माला माल कर दिया। पर काई कोई राजा बड़े अत्याचारी श्रीर
व्यसनी थे, मंदिरों और विहारों को लटते थे, प्रजा को कष्ट देते थे'।

३ कल्ह्या, राजतरंगियाी, ७। ३६०, ३६८, १६१७, ११ ३८, २०७ ॥ ८। ७१०, ९०५, २३८३, ११०१ ॥ ४। ९६, ६०८ ॥ ५। ७३, ३८९ ॥ १। १३२, १४८, १६२ ॥

२. राजतरंगिषी, ३ । २७, २९ ॥ ४ । ६४३, ४४७ ॥ ४ । १३९, १४०, २५०. ४५१- ५२ ॥ ७ । ४८ ॥

इ. राजतरंगियी १। ९९, १२१, १४५ ४८ ॥ २। २७-३३, १३२ ॥ ३। ५, २७, २९, ८, ११-१४, ४६१ ॥ ४, १८१, २१२, ४८४, ४८९-२४, ६७३ ॥ ५। ३२, ३३, १२४, १५८, १६९ ॥ ६। ८९ ॥ ७। १०९६-९८ ॥ ८। २४३-४६, २६९१, २४१९, २४१९, ३३४३-४४॥

<sup>२. राजतरंगिया २ । १३२ ॥ ४ । १८९, ३४७, ३९५, ६२८, ६३९ ॥ ५ । ५२, १७०, १६-६९, २०६ ॥ ६ । १७५, ॥ ७ । ४३, १०६, ५००, ६९६, १३४४, १०९०, १०८१, १००८, १२१९-२७, २८५, ११०९-१४ ॥ ६ । १७५६, ६६६, ६७६-८० ॥</sup> 

राज को गड़बड़ों से तंग आकर प्राप्तण बहुधा अनशन वस करते हुये धरना देते थे। इन उपवासों से ग्रनशन बड़ी हलचल मचती थी और राजा महाराजा-श्रों के श्रासन होल जाते थे। अक्सर प्रजा के उद्देश्य इस तरह पूरे हो जाते थे। 'जब इन से भी काम नहीं चलता था नव प्रजा कभी २ बगावत करती थो या अत्याचारियों की हत्या करतो थी?।

सरकारो काम के लिये बहुत पहिले ही राजा जलोक ने अठारह कर्मस्थान या दएतर कायम किये थे जो राजकांचारी न्याय, कर, सेना, पुलिस, परराष्ट्र, धर्म हत्यादि का प्रवन्ध करते थे। लिलतादित्य ने पांच और अफ़्सर कायम किये—जिनके नाम थे महाप्रतिपीड़, महासंधिविग्रह, महार्थशाल, महाभाण्डागार, और महासाधन-भाग जो पञ्चमहाशब्द के नाम से प्रसिद्ध हुये। गृहकृत्य का मह-कमा महल के लर्च का और देवता, ब्राह्मण, परदेसी, गृरीब वगैरह के लिये दान का प्रयम्ध करता था।

राज की सेवा में बहुत से दिविर या लेखक ये जो घहुधा कायस्थ कहलाते थे और जिनको कल्हण ने कायस्थ अत्याचारी कह कर गालियां सुनाई हैं। गांव के मुख्या को प्रामकायस्थ कहते थे। इसी तरह हर एक शहर का भी एक अधिकारी होता था। राज की आमदनी ज़मीन के अलावा सरहद, गढ़ी, युल और बाज़ार में

१. राजतर नियो, ५ । १७४ ॥ ६ । ४३ ॥ ७ । १०८८, १३, ४००-४०१, ॥ ८ । २'४१३, ७१०, ८९८-९००, ९०३—९०७, ९३९—४० ॥

२, राजसर्थिणी १। १७१ ॥ १। ११६, ५२८ ॥ ७। ६०२ ॥

माल पर कर से भी होती थी। गरीब आदिमियों से बेगार भी ली जाती थी। ११ वॉ ई० सदी के बिक्सण कम्मीरी किव बिद्यापित विल्हण के विक्रमांक-वेबचरित से इतनी ही नई बात मालूम होती है कि कोई कोई राजा बड़े वानी और उदार होते थे और यह तो प्रगट ही है कि कम्मीर के राजाओं से विद्या और साहित्य को मोत्साहन मिला। राजकुमारियां ऊंची शिक्षा पाती थीं। इसी समय के लगभग क्षेमेन्द्र ने भारतमंजरी, रामायणमंजरी, बहत्कथामंजरी, बोधिसस्वावदानकल्पलता इत्यदि प्रन्थ लिखे जिनमें पुरानी रचनाओं का सरस मनोहर पद्य में संक्षेप है।

करमीर के पास चम्या रियासत में जो बहुत दिन तक कश्मीर की सत्ता मानती थी शिलालेख और ताझपत्र चन्या चहुतायत से मिले हैं। इनमें मंत्री को अमात्य और प्रधान मंत्री को राजामात्य या महामात्य कहा है। राजस्थानीय न्याय करता था, प्रमातार शायद सिर्फ़ हीवानी मुक्दमे फ़ैसल करता था। दिएडक और दएडवासिक मी न्याय के अफ़्सर मालूम होते हैं। क्षेत्रप न्याय सेती की रक्षा करता था। उपरिक, शौल्किक, गौल्मिक, चौरोद्धरणिक, अष्टपटलिक या महाक्षपटलिक और कायस्थ यहां भी वही काम करते थे जो और

१. राजतरंगिणी १। ११४-२० ॥ ४। १६७, १४०-४६, ६५६-५८, ६८० ६४७, ६२८, ६६९, ॥ ५। १२७-६०, २४८, १६२, १७१-७७, १८०-१, १८, १७०, १६७ ॥ ६। १९७, ६०, ६८, ७०, ४१ ॥ ७। ६६४, ४२-४६, ५७०, ११०५-११०७ ॥ ८। २९४, ५७६, ७१६, ८१४, ८५-१०६, १६१, ५६, ४६, ५५, ७४, १६६, २०१०, ६६६६, २५८-५९, २७६ ॥

राज्यों में। महल के अफ़्सरों में खएडरक्ष, छत्रद्वायिक और वेतकलि उल्लेख योग्य हैं। सैनिक विभाग में इस्त्य-मवोष्ट्बलव्यापृतक हाथी, घोड़े, ऊंट श्रीर राजकर्मचारी पैदल का प्रबन्ध करते थे। बरियात्रिक भी एक फ़ौजी अफ़्सर था। सेना में कुछ पहाड़ी जातियों के लोग भी थे जिनके अफ़ुसर अपनी ही जाति के होते थे। प्रादेशिक शासन में भोगिक या भोगपति और विषयपति के श्रकाचा निहेलपति और नरपति का भी जिक है जो जिलों के हिस्सों के श्रधिकारी मालम होते हैं। यहां ब्रामसमूह प्रशीत परगना के अधिकारों को चाट कहते थे और उसके मारेशिक शासन अधीन सहायक को भट। भोगिकों और विषय-पतियों के सहायक चिनियुक्तक कहलाते थे। दृत, गमागमिक और अभित्वरमाण इधर उधर संदेशा ले जाते थे। कर और न्याय का प्रबन्ध देश के श्रीर हिस्सों का सा ही था।

उत्तरी मैदानों के शासन पर ताम्रपत्रों से बहुत प्रकाश पड़ता

है। इस समय के मगध के ताम्रपत्रों से सिद्ध

मगध होता है कि कभी कभी महाराजाधिराज प्रसम

होकर योग्य पुरुषों को दो एक गाँव देकर

राजा बना देते थे। कभी मात्स्यन्याय प्रर्थात् राजनैतिक गड़बड़ से

तंग ग्राकर राजा महाराजा किसी बहुत योग्य

श्राधि शासक को सम्राट् मान कर महाराजाधिराज

परमेश्वर परमग्रहारक की उपाधियाँ देते थें।

फोगक, एंडिकिटी ज़ आफ़ चम्बा स्टेट, नं० १३, १५, २५, ३२॥ आर्कियोला-जिकत सर्वेरिपोर्ट, १९०२-१९०३ ए० २३९-७१॥ आई० ए० १८८८ ई० ए० ४ इत्यादि।

२, एपिप्राफ़िया इंडिका, २। न० २७॥ ४। नं० ३४ ॥ ५ न० २४॥

ज़मीन्दारी संघशासन की प्रधा इस समय पहिते से भी ज़्बादा प्रचलित मालूम होती है। बढ़े सामन्तों के लिए और उपाधियां— महासामन्ताधिपति और राजराजानक—इस समय जारी हुई। राजकर्मचारियों में राजानक और राजपुत्र भी अक्सर गिनावे हैं जिससे मालूम होता है कि महाराजाधिराज या महाराज या राजा के पुत्र बहुधा ऊ चे पदों पर नियुक्त किये जाते थे। मंत्रियों

को बहुधा राजामात्य कभी कभी और महा-बमात्व कार्चाछतिक कहते थे। मगधके ताम्रपत्रों में दीः

साधसाधिनक और वौरोद्धरणिक पुलिस म्रफ्सर हैं। दर्डशक्ति और दर्डपाशिक भी पुलिस म्रफ्सर हो सकते हैं पर बहुत कर के शायद न्यायाधीश हैं। शौरिकक और

गौल्मिक चुंगी और जंगल का प्रयन्ध करते थे।

राज्यकार्य दून, खोल, गमागमिक और अभित्तरमाण ६घर उधर खबरें ले जाते थे। सरकारी कानज पत्र

लिखने के लिए बहुत से लेखक थे जिनको कायस्थ कहते थे। मुख्य लेखक ज्येष्ठ कायस्थ कहलाता था। कर वस्त करने वालों में षष्ठा-धिरुत भी था जो ज़मीन की पैदाबार का षण्ठांश या बहुभाग जमा

करता था। तरिक घाटों की देख रेख करते थे

कर श्रीर घाट की खुंगी जमा करते थे। तदायुक्तक श्रीर चिनियुक्तक छोटे कर्मचारी थे। भट

शायद सिपाही थे, चाट पुलिस कर्मचारी। मगध के अन्य लेखों मं कुछ और अधिकारियों के नाम हैं, जैसे क्षेत्रप—खेतों की रक्षा करने वाला; आन्तपाल—सरहद की रक्षा करने वाला; कोहपाल या खर्ड-रक्षक—सैनिक या पुलिस अफुसर। राज के हाथी, ऊंट, गाय बैल,

प्रादेशिक शासन के लिये भी कर्मचारी नियुक्त थे। प्रादेशिक शासन पहिले का सा ही रहा। अकि और विषय के झलाया मंडल का भी ज़िक झाता है जो ज़िले का दिस्सा मालूम होता है। दश-प्रामिक शब्द से मालूम होता है कि इस दस गांवों के समूह पर एक अधिकारी रहता था। गांव में महत्तर, महत्तम, या महामहत्तर खर्थात् बड़े आदमियों की सलाह से प्रबन्ध होता था। करिक्क कागृज़ रखता था। कहीं कहीं गुम समय के नाम राजस्थानीय और उपरिक भी आये हैं। दाशापराधिक भी एक तरह का न्यायाधीश था।

११ वीं सदी के कन्नीज ताम्रात्रों में अन्य अधिकारियों के अलावा प्रतीहार, अक्षपटलिक (कागृज़ पत्र रखने वाले).

भिषज्, नैमित्तिक ( ज्योतिषी ), अन्तः

क्तीत पुरिक भी हैं। पष्टन (नगर), आकर (लान), स्थान (पुलिस के थाने), गोकुल (गोशाला),

भीर अपर (दूसरे) स्थानों के अफ़सरों का भी उल्लेख है। करीं में भागभोगकरे साधारण कर हैं, विषयदान

राजकर्मवारी जिले का कोई ख़ास कर है, तुरुक्तदर्ग्ड शायद उत्तर-पच्छिम के शत्रुओं लिए कोई कर है?।

१२ वीं ई० सदी के कजीज लेखों में जातकर श्रीर गोकर भी आये हैं। यहां श्रीर दूसरे श्रास पास के ताम्रपत्रों में सरकारी लेखक जो कायस्थ कहलाते थे, बहुत से हैं। १२ वीं सदी के कीर्तिपाल के

९. एपिन्नफिया इंडिका २ । नं० २७ ॥ ४ । नं० ३४ ॥ ५ नं० २४ ॥ ३ । नं० ३६ ॥ १२ न० २० ॥ इंडियन एस्टिकोरी १९ ए० ३३ ॥ १५ ए० ३०६ ॥ ९७ । ए० १९ ॥

२. धृषित्राफिया इंडिका, १४ नं० १५ ॥

इ. प्रिताजिया इंडिका थ। नं ११ ॥ ७ नं ११ ॥ ८ नं १४ ॥ ११ नं ६ ॥ २ नं २३ ॥ इधिडयन यृष्टिकरी १५ पृष्ट ६ ॥ १८ ४० ९ ॥ त्रे आए० ए० एस० १९०९ ई० ४० १०६६ ॥

तास्रपत्र में महापुरोहित, धर्माधिकरिएक, दैवागारिक, शंबधारि, पंडित, उपाध्याय, दैवझ, बठक्कुर, महाक्षपटिलक, आध्यत्रिक, करण्कायस्य, महाद्वाशास्त्रिक और महासाधितक—यह अधिकारी भी लिखे हैं। बगाल के लेखों में और सब साधारण अधिकारियों के अलावा महाधर्माध्यक्ष (न्यायाधिश), महामुद्राधिकृत (टकसाल या मुहर का अकृत्रर) महाव्यूहपति, महापपीलुपति (हाधियों का अकृत्सर) महाव्यूहपति, महापपीलुपति (हाधियों का अकृत्सर) महाव्यूहपति, महापपीलुपति (हाधियों का अकृत्सर) महाव्यूहपति, महापपीलुपति (हाधियों का

दूसरे राज्यों में भी बहुत कुछ ऐसी ही शासनप्रणाली थी। यहां केवल कुछ चिशेषताप बताने की आवश्य-उड़ीना कता है। उड़ीसा में महल के अफ़्सर अन्त-रंग कहलाते थे। राज के कागृज्यओं की देख रेख महाश्चपटलाधिकरणाधिकृत के हाथ में थी। महाश्चपटिलक-

रेख महाक्षपदेलाधिकरणाधिकृत के हाथ में थी। महाक्षपदेलिक-मोगिक शष्द से अनुमान होता है कि यह अधिकारी कभी २ कर प्रवस्थ करने के साथ साथ किसी प्राग्त का शःसक भी हो सकता था। यह प्राग्तों के शासक वृहद्भांगिक कहलाने थे 1 कामक्रप

(भ्रासाम) के वैदारेव के १२वीं सदी के भागाम ताम्रपत्र से मालूम होता है कि कभी २ मंत्रियों के पद मौकनी से हो जाते थे \*।

मालया में दक्किन की तरह बारह २ गांवों के समूह

पर पक पक शासक रहता था। ११ वीं

माडवा सदी के अवसिंह के ताम्रात्र में गांव

के मुखिया को पट्टकील कहा है। इस

१. प्रिमाफ़िया हूं डिका ७ न० १०

२. प्षिप्राक्तिया इंडिका १२ मं ० १, १८॥ १५ मं ० १५॥ १२ मं ० ८॥

वे. वै० साई० १४ मं ० १ H ३ मं ० ४० H

ध ई जाई २। मं ० २८ ॥

## ( **५**६२]ii)

ताम्रपत्र में एक पहुशाला - बहुत कर के पाठशाला - को दान दिया है।

श्रत्मोड़ा, मारवाड़, बुन्देललंड, छत्तीसगढ़ और वस्तर (मध्य-प्रदेश) के ताम्रपत्रों में अधिकारियों की श्रम्य प्रान्त संख्या कम है जिससे प्रगट होता है कि यहां शासन का विकास कम हुआ था। श्रद्मोड़ा की ओर कुलचारिक अर्थात् कुलों के मुलिया भी कुछ अधिकार रस्तते थें!

१२वीं रूदी के मारवाड़ लेखों से जान पड़ता है कि वहां गांवीं और कुरवां के आदमी अपना मारवाड़ शासन पञ्चायनों झारा आप ही कर लेते थे ।

इस काल के लेखों में भी व्यवसायियों की श्रेणियां श्रद्धा स्थान रखती हैं। कभी २ दूर २ के गांघों के श्रंथी पक ही व्यवसाय वाले लोग श्रेणी संगठित करते थे और मंदिर इत्यादि घनवाने के लिये अपने अपर कर लगाते थे !।

यह 'सब ताझपत्र दान के हैं जिससे स्पष्ट है कि हिन्दू राजा ज़मीन, रूपया, भाउन बस्म इत्यादि बहुत दान करते थे। सातवीं सदी की तरह अब भी बहु २ विद्यापीठ थे। उदाहरणार्थ, नवीं

१ अर्डिए० १४ पूर्व १५९ ॥ ३ नंद ७

२. ई. काई० १३ । वं० २ ॥ १० । वं० ५, ६, ११, १७ ॥ ९ वं० ६२ ॥ १ वं० ५, २५, ३४ । काई० ए० १६ पू० ३० १ ॥

इ. ई॰ साई॰ ११ मं॰ ४ (९,२१)॥ प्रिमिफ़ियाइंडिका, १ मं॰ २६॥

सदी के धर्मपाल के स्थापित किये हुये विकामशिला विदार में १०७ मंदिर थे, ६ बड़ी २ पाठशालाएं धीं, विधारीं १०८ शिक्षक थे और कुल मिला कर ८००० बादमी रह सकते थे। कहात्रत थी कि विकामशिला के दर्बान भी पंडित थे और विना शास्त्रार्थ किये किसी की बन्दर नहीं जाने देते थे । राज दर्बारों में वैद्य, ज्योतिषी, पहलवान बगैरह बहुत रहते थे । प्रास्त्र जैनप्रन्थ अन्तराङ्क्साझ में कहा है कि चम्पा में शहर और देहात के सभी लोग आनन्द सं रहते थे। कथा कहने वाले, पद कहने वाले, नाटक करने वाले, नावने गाने वाले, विदूषक, पहलवान, नट, जावन पर लेल करने वाले बहुत थे। कूप, नास्त्राब, भील, बागू बगीचे बहुतायत से थे। बाजार और राहतों में हमेगा बड़ी भीज रहती थी। यहां

थे। बाज़ार और रास्तों में हमेशा बड़ी भीड़ रहती थी। यहां राजा के स्नान का वर्णन वाणभट्ट का सा किया है। राजकुमार ७२ बिद्या सीखता है, जैसे लिखना, पढ़ना हिसाब, गाना, नाचना, बजाना, पक्षियों की बोली, रसायन, भूत, ड़ोबर कपड़ा वग़ैरह पहिनना, कुश्ती, तीरंदाड़ों, हथियार चलाना, हाथी घोड़ों की विद्या।

११ थी सदी में संस्कृत के मुसलमान पंडित अल्बेक्ती ने हिन्दू
सभ्यता का विस्तृत वर्णन लिखा जो।
सक्षेक्ती साधारण अवस्था के लिये बहुत उपयोगी है। यह
कहता है कि वैश्यों और शूद्रों में ज्यादा फ्रक़
वर्ष नहीं था; शासन क्षत्रियों के हाथ में था;
नवाय अदालत में जहां तक हो सके चार गवाह
होने चाहिये; लोक परलोक की क्समें लाई

१, मन्दो सास दे, जे० बी० ए० व्य० १२०२ ई० पू० १ ॥

र, प्रिप्राक्षिया इ'डिका, १४ नं १५ ॥

जातो थीं और पानी, आग, तराज़ू वगैरह की परीक्षाएं भी होती थीं। अपराधों के लिये ब्राह्मण क्षत्रियों के बनिस्वत वैश्य और शूद्रों को ज्यादा सज़ा दी जाती थी। शूद्रों को वेद पढ़ने और यह करने का अधिकार नहीं था । पर मनु के टीकाकार मेधातिथि से और यावश्रुख्य के टीकाकार विद्यानेश्वर से अनुमान होता है कि सातवीं सदी की तरह इस काल में भी कुछ अक्षत्रिय राजा थे।

न्याय के सम्बन्ध में पुरानी बंगला के मानसमंगल और जिल्डिकाच्य के कवियों ने भी झाठ परीक्षाएं लिखी हैं—धर्म, झिन, पानी, स्थान, अंगूठी, सांव, लोहा और तराज़ू।

## द्विखन का संगठन

उत्तर और दिक्छन की सभ्यता में कोई बड़ा अन्तर नहीं था। देश के धर्म, साहित्य, कला और आचार दिक्षन की सभ्यता के विकास में दिक्षन का भाग बहुत महत्व-पूर्ण था। हिन्दू सभ्यता में ओ परिवर्तन दुवे वह उत्तर की तरह दिक्षन में भी दिल्लाचर हैं। यहां केवल दिक्षन की दो एक विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक है।

विकान में केन्द्रिक और प्रान्तीय शासन वैसा ही था जैसा कि उत्तर में रे। विकास के राजदर्वारों में भी सैकड़ों दक्षितनी शासन पण्डित रहते थे; वहां भी राजा पाठशासाएं

१. सस्बेरूनी [सनु० जेकाक ] १ ए० ९९-१७०, १२५॥ २ ॥ ए० १३६, १५८-६२॥

२. प्विम्नाकिया इंसिका, ७ । मं० ६, २८, १६, २६, १८, १९, २५, १६, ६। मं० १६, ६, २, २४, ११, ८, ३१, ४, २१, १०, २६, १६ ॥ ५। मं० १८, ३, २७, १०, १५ ॥ ८। मं० ३६, ३१ ३। मं० ९,३,१०,२७,३७, ४०, १५ ॥

वनवाते थे, विशेष पम्धां के लिये व्याक्यानशाला स्थापित करते थे।
कूए, सराय वगैरह निर्माण कराते थे। वीरदर्शर चोल के पिथम्पुरम् ताम्रपत्रों में गांव का एक
हिस्सा वैयाकरण को, हो मीमांसक को, एक
वेदाम्ती को, एक एक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के शिक्षकों को,
एक पौराणिक को, एक एक वैद्य, नाई, विषयेद्य, अयोतिवी इत्यादि को
दिये हैं। विष्णु, कैलाशदेव और दूसरे देवताओं
किया के मंदिरों को भी हिस्से दिये हैं । चालुक्य
राजा कुमारणाल ने जैन धर्म प्रहण करने पर
हैमचन्द्र के उपदेश के अनुसार शिकार खेलना, मांस खाना इत्यादि
अपने राज्य में बन्द करा दिया था।

विकास की महत्त्वपूर्ण विशेषता प्रावेशिक शासन में है। नगर
प्राम और प्राम समूहों के शासन में पञ्चायतों
प्रावेशिक शासन का अथवा यों किहिये जनता का भाग बहुत
क्यादा था। दिक्कन के पुराने स्थानिक स्वराज्य
का मुकाबिका दुनिया के किसी भी देश या प्रान्त के स्थानिक स्वराज्य
से किया जाय तो यह घटिया न उहरंगा । एपिप्राफ़िया इन्डिका,
इंडियन एन्टिक री, एपिप्राफ़िया कर्नाटिका, साउध इंडियन इन्हिकप्रान्स, मद्रास एपिप्रीफ़िस्ट्स् रिपोर्ट इत्यादि में जो हज़ारों शिक्षालेख और ताम्रपत्र प्रकाशित हुये हैं उनसे सिद्ध होता है कि नगर,

४ मं० २०, ५०, ६, २४, ६६ ११ । मं० १ ॥ १३ मं० १४, २१२॥ १५ मं० २१ , ॥ १७ मं० १० १६ । मं० ८१९, ११, ॥ १२। मं० ३१, १९ ॥ ९ मं० १५ **इंडियन** एंटिकेटी ११प्र०२७३ ॥ १८ प्र० ३०९, ॥ ४। प्र० १२ ॥ ७१० १९, १८६, १८९ ॥ १२। प्र०९३ ॥ १३१०१३८ ॥ २०प्र०१७, १०६, ४१७ ॥

१. प्रिप्राफ़िया इंडिका, १५ न० २४ ॥

२. प्रिप्राफ़िया इंडिका, ५ मं • १० ॥

प्राम या प्रामसमूह के लोग प्रतिनिधि सभाग्नों के सदस्य सुनने थे और यह सभाषं सारा प्रयन्ध करती थीं।

प्रतिनिधि सभा जिन लोगों ने कोई बुरा काम किया हो, शासन का रुप्या हडम किया हो या अपनी अयोग्यता

सिक्ष कर दी हो वह सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। खित्र का निर्णय जनता स्वयं कर लेती थी। छोटी बस्तियों में लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और एक दूसरे के खित्र से खूब परिचित थे। खित्र के अलावा एक और बात मितिनिधियों में होनी चाहिये थी। या तो उनके पास लगभग दें ह एकड़ ज़मीन हो या उनको इतनी शिक्षा हो कि बेद या आहाण का पाठ सुना सकों। निर्वाचन के लिये अत्येक नगर या गांव के

कई हिस्से किये जाते थे श्रीर हर एक हिस्से

निर्वाचन के योग्य आदमियों की एक फोहरिस्त बनाई जाती थी। इनमें से कुछ लोगों

का निर्वाचन सम्मति से और कुछ लोगों का चिद्दी डाल कर होता था। इस तरह एक बड़ी समिति बनती थी। इसमें से पांच पांच हाः हाः सवस्थों को उपसमितियां बनती थीं जिनमें से हर एक को कोई ख़ास काम सुपुर्व कर दिया जाता था और अधिकार

नियत कर दिये जाते थे। जैसे एक उपसमिति

अपर्वामित तालाची की देखभाल करती थी, उनकी मर-म्मत कराती थी, सफ़ाई रखती थी। दूसरी उप-

समिति इसी तरह मंदिरों का प्रवन्ध करती थी। इन सब उपसमितियों में पश्चवारवारियम् अर्थात् पञ्जायत उपसमिति प्रधान थी जिसमें शायद् पांच सदस्य होते थे श्रीर जो सब मामलों की अध्यक्षता करती थी। यह उपसमितियां और समितियां सब स्थानीय मामलों का प्रबन्ध करती थीं। गांव या कुस्वे की ज़मीन इनके हाथ में रहती थीं। यह निकामी ज़मीन को उपजाऊ बनाती थीं और ऐसा ज़मीन को थाड़े
लगान पर किसानों को देती थी। जब कोई
कर्तांच ब्राह्मणों को या मंदिरों को दान देने के लिये
ज़मीन ख़रीदना चाहता था तो स्थानीय उपसमिति जांच पड़ताल कर के ज़मीन का दाम ते करती थी। बहुधा
गांव या क़स्ये की समिति स्वयं कुछ दान करती थी। बहुधा वह
दूसरों के दानों का पवन्थ करती थी। मंदिरों में दीप जलाने के
लिये लोग रुपया या ज़मीन ज़्यादातर समिति के पास जमा कर
देने थे।

सिमितियों को श्रामदिनी कर से होती थी जो यह अपने दायरे में
लगानी थी। यह कर कई तरह के होते थे
जामदिनी जैसे ज़मीन पर या माल पर और कभी
कभी इनसे गांववालों को तकलीफ़ भी
होती थी। उदाहरणार्थ, एक बार ब्याह पर कर लगा दिया गया
और पक बार नाक्ष्यों पर। करों के अलावा गांववालों को कभी
नालाब, मिन्दिन, सड़ क इत्यादि बनाने के लिये मुकृत मेहनन करनी
पक्षती थी।

यह सिमितियां पुलिस श्रीर न्याय का काम भी करती थीं।
इनके कुछ कर्मचारी अपराधों का पता लगाते
पुलिस थे, अपराधियों की खांज करते थे श्रीर मुक्दमे
के लिये उन्हें सिमिति के सामने पेश करते थे।
यदि जांच पड़ताल के बाद अपराध साबित हो गया तो सिमिति के
न्यायाधीश या राज्य के न्यायाधीश निर्णय करके दण्ड का फ़ैसला
सुनाते थे। दण्ड देने में नीयस का ख़याल

हत्या हो जाय तो प्राच्छण्ड नहीं दिया जाता

था। अगर कभी बहुत ज्यादा जुर्म होते थे जैसे अगर कभी डाकुआं के दल जनता को परेशान करने थे तो समिति राज्य से पुलिस या सेना को सहायता मांगती थो। यां भी समितियों पर राज्य के आधि कारी एक नज़र रसते थे। यदि समितियां अच्छा प्रबन्ध न करें या किसी आदमी या वर्ग पर अत्याचार करें तो राज्य के अधिकारी हस्तक्षेप कर सकते थे।

विकास के राज्य प्रयन्ध में दो एक भीर बातें विशेष उद्लेख योग्य हैं। खेती के लिये सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया जाता था। नहर, तालाव, बांध-विचार सैकडों क्या हजारी की तादाद में बनाये गये। इनके खबरोप अब तक मीजूद हैं। जैसा कि कह खुके हैं, राजाओं ने मंदिर भी बहुत से बनवाये जिनमें से कुछ तो संसार की अनोकी इमारतों में हैं। मदुरा, तंजीर, रामेश्वरम्, त्रिचन पत्नी, चिद्रस्वरम्, कामेक्रानम्, श्रीरकुम् इत्यादि के मंदिर बहुत लम्बे चीडे हैं प्रत्येक मन्दिर मन्दिरों का एक समृद्ध सा है, मन्दिरों का एक शहर सा है। उंचे चित्राल दर्वाजी पर श्रीर चारी श्रीर दीवाली पर देवी देवता, मनुष्यां भौर जानवरीं की पत्यर की मृतियां बहुत घनी बनाई हैं। मृतियों के द्वारा **6**31 ही कहीं कहीं रामायण, महाभारत या पुराणी की कथाएं बयान की हैं। कला के अलावा साहित्य को भी दक्खिनी राजाओं से बहुन प्रोत्साहन मिला। स्वयं बहुत से राजा संस्कृत या तामिल या तेलेगू साहित्य साहित्य के मर्मा पंडित थे. विद्वानी की अपनी समाओं में बुलाते थे, शास्त्रार्थ कराते थे, विद्वानों का आदर करते थे, उन्हें रुपया या अभीन देते थे। जो राजा स्वयं पश्चित न थे, उनमें से भी बहुत से इसी तरह विद्वानों का सरकार

करते थे। पाठशालाओं को मी कपये या ज़मीन की मदद दी जाती थी ।

## सामाजिक अवस्था

े कासीम भारत के श्रंतिम काल की सामाजिक श्रवस्था का पता अरब लेखक अल्बेकनी से और संस्कृत साहित्य से लगता है। बात्बेरुनी कहना है कि चारों वर्श के लोग गांव और शहर में पास ही पास मिले हुये रहते थे। क्षत्रिय बेंद पहने थे पर पढ़ाते न थे। शुद्र, अगर चाहें तो, सून का मामाजिक प्रवस्था जनेक पहिन लेते थे। यह यह नहीं कर सकते धे। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के साथ भोजन नहीं करते धे और दूमरे वर्ण वालों को बेवकूफ़ समझते थे। शूद्रों से नीचे श्रम्यत थे जैसे मोची, जुलाहे, बाजीगर, केवट, मछूये जिन्हीं ते अपनी श्रेणियां अलग बना रक्खी थीं पर जिनमें से ज़्यादातर लोग एक दूसरी वर्ण से व्याह कर सकते थे। उनसे भी नीचे हाडी, डोम चण्डाल इत्यादि थे जो गांव का मन्दा काम करते थे। ऊंचे वर्ण के श्रीर पढ़े लिखे श्रादमियों की भाषा साधारण लोगों की भाषा से ब्रलग थी। वाल ब्याह प्रचलित था, सगाई माता पिता तै करते थे, रस्में ब्राह्मण कराते थे, न दहेज था और न तलाक। पुरुष एक से लेकर खार द्याह तक शादी कर सकता था। घर के सब मामली में स्त्रियों की राय ली जाती थे। राजाओं की विधवाएं आकरत

दिन्छनी शासन के लिये जपर वस्केस किये हुवे शिकालेखों भौर ताम्मपत्रों के संग्रहों के सलावा देखिये कृष्यास्वामी भाग्यंगर, पृथ्शेन्ट इन्डिया, एवं सम कन्द्रिश्रवान्स भाफ साउथ इन्डिया ह इन्डियान करूचर।

सती हो जाती थीं पर बढ़ी या पुत्रवती विधवाएं सती न होती थीं। स्वामी के मरने पर वारिस का धर्म था कि विधवा की पालना करें। पर बहधा विधवाओं स्त्री के साथ अच्छा बर्ताव न होता था । बहुत सं लोग अपनी अमदनी के चार हिस्से करते थे-एक हिस्से से मामूली ख़र्च चलता था, दूसरा हिस्सा जमा कर दिया जाता था, तीसरा दान में दिया जाता था, जीथा अन्य श्रेष्ठ कामों में लगाया जाता था। कुछ और लोग थे जो कर देने के बाद आमदनी के तीन हिस्से करते थे: एक हिस्सा खर्च किया जाता था, दूसरा जमा किया जाता था, तीसरे के तीन हिस्से फिर किये जाते थे जिनमें से एक दान में दिया जाता था, और बाकी दो शेष धन की तरह खर्च किये जाने थे। हिन्दू लोग दान श्रापन में तो बहन कम भगड़ा करते थे पर बिदेशियों से बड़ी घुणा करने थे। वह समभते थे कि हमारा देश सबसे श्रच्छा है, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता. हमारा विज्ञान, हमारी रोति रिचाज सबसे देश का अभिमान श्रच्छे हैं। श्रयने देश का इतना गर्च था कि श्रीर सब की नीचा, तुच्छ, और हेय मानते थे। विदेशियों से अलग रहते थे। अल्बेरुनी कहता है कि हिन्दुओं के बहुतेरे रीति रिवाज हमारे रीति रिवाजों से इतने मित्र हैं किमानो जान बूभ कर उल्टे बनायं हैं। कथासरित्सागर की कथाश्रों से मालूम होता है कि विद्या की प्यास बात्रों को दूर दूर नामी गुरुश्रों के **कथा**सरित्सागर पाम ले जाती थी । उत्सवों में या श्रीर

१, श्रस्वेरूनी श्रनुक ज़ैकज, भाग १ ए० १०१-१३२, १०७, १३६ ६३७, १४९, १८-२२, २७, ५१, ६१, १७९ १८१ ॥ सागर । ए० १४२, १५४ ५५, १६४ ॥

२. कथ'सरित्सागर १।३।

भवसरों पर कभी कभी अवक युवितयों में प्रेम हो जाता था और गम्धर्व ब्याह होता था । पर ज्यादातर सगाई माता

पिता ही करते थेर । बहुत से समुदायों में

स्वाह लड़कियां पुरुष गुरुओं से पढ़ती थीं, संस्कृत का अध्ययन करती थीं । कहीं कहीं जवान

लड़िकयां श्रतिथियों की ख़ातिर करती थीं।

स्त्री सोमप्रभाकी कथा में लड़की अपने बाप से

कहती है कि अभी मेरी शादीन करों ।

कमी २ बहुत दहेज दिया जाता था"। कमी कभी किसी सिस्यु-दाय में जाति पात का विवार किये विना ही शादी होती थी"। कभी कभी पिता और पुत्र भिन्न भिन्न धर्मों के अनुपायी होते थे जिलसे आपस में कुछ मनसुटाव की सम्भावना रहती थी"। एक कथा में पक राजा वन्या की पैदाइश पर रंग करता है। एक बूढ़ा ब्राह्मण समभाता है कि यह तो खु,शी की बात है"। एक दूसरी कथा में भी एक राजा अपनी रानी से कहता है कि कन्या बड़े दुस की चीज़ है क्योंकि ज्याह करने में बड़ी कठिनाई होती है"। की तिसेना और उसकी सास की कथा से मालूम होता है कि सम्मिलित कुटुम्बों

१. कथासरित्तागर १।४,६॥२।११॥७।३६॥१२।६८॥

२, कथासरित्सागर ५२। १३॥

३. कथासरित्सागर १।६॥२। १३॥

४. कथासरित्सागर ३। १६॥

५. कथाबरित्वागर ४।२१॥

६. कथासरित्सागर ३ । १८ ॥ ५ । २४ ॥

कथासरित्सागर ६ । १८ ॥

<sup>4.</sup> कथासरित्सागर ६ । २८ ॥

९, क्यासरित्सागर ७। ३५॥

में कभी कभी सास पतोह में बड़े भगड़े होते थे। इसके प्रेम ने मेरा बेटा लट लिया—यह समभ कर कभी कभी सास पताह पर बहुत अत्याखार करती थीं। एक कथा में एक स्त्री के सती होने का हाल हैं। कोई कोई लड़िकयां जन्म भर कुमारी रहना पसन्द करती थीं। एक कथा में एक जवान महुब्रा एक राजकुमारी से ब्याह करता हैं। यह भी मालूम होता है कि कभी बड़े बड़े ब्रादमी—मंत्री ब्राद्दि भी—नाचना सीखते थें। नाटक मंडलियां जिनमें खियां भी पात्र होती थों इथर उथर घूमा करती थीं। श्राह्म इत्यादि के लिये बहुत से राजा प्रयाग, काशी ब्राद्दि तीथों को जाया करते थें। कथा सरित्सागर में बहुत सी कथाएं हैं जिनमें राजा पुत्रों को गद्दी दे कर बानप्रस्थ हो के बन को जाते हैं।

रामकृष्णकवि के तापसवत्सराजनाटक संभी मालूम होता है
कि नाटक प्रग्डलियां बहुत थीं जो इधर उधर
सापसवत्सराज
दौरा किया करती थीं। तपस्वी स्त्रियों के मठ
थे जिनमें संसार से तंग आकर राजकुमा-

रियां तक शरण लेती थीं। मेरुतुक्काचार्य के प्रवन्धचिन्तामिण में राजकुमारियां पण्डितों से शिक्षा पाती हैं; कभी कभी अपनी मर्ज़ी के अनुसार जिससे चाहे ज्याह करती हैं। राजा कित्रयों और विद्वानों का आदर करते हैं; सब लोग दान और तीर्थ की महिमा

१. कथासरित्सागर ६। २९॥

२. कथासरित्सागर १० । ५८ ॥

<sup>3</sup> कथासरित्सागर १२ । ६९ ॥

४. इथासरित्सागर १६। १०२॥

५ कथासरित्सागर ९। ४९॥

६ कथासरित्सागर १२।७४॥

कथासिरित्सागर १२ । १०३ ॥

मानते हैं। एक मंत्री ज्योतिय् के सब मन्थ जलाना चाहता है क्यांकि उनसे घोखा हुआ था।

ताम्रपत्रों से भी कुछ समाजिक परिस्थितियों का पता लगता
है। जोधपुर के मतीहार वाउक लेख से सिख
बनुकोम व्याह है ता है कि श्रमुलोम अन्तर्जातीय व्याह कम
से कम नवीं सदी तक कभी कभी होता था'।
मुसलमान लेखक इब्न खुर्द्वा का भी बयान है कि ब्राह्मण क्षत्रिय
कत्या से व्याह कर सकता था पर क्षत्रिय ब्राह्मण कत्या से नहीं'।
कई ताम्रपत्रों में कायस्थों को ब्राह्मण या ठाकुर कहा है'।

कायस्थ शब्द शुद्ध संस्कृत नहीं है। कायध

कायस्थ से बनाया गया है। कायथ का मूल ठीक ठीक नहीं बताया जा सकता पर शायद स्कि-

थियांज या स्क्युथीज हो जिससे हिन्दुस्तान में किथियो या क्युथि बनेगा और जो बाहर से आनेवाली एक जाति का नाम था। इनमें कुछ लिखने वाले थे। ग्रीस में स्किथियन लोग लेखक का काम करते थे। इनसे शायद किथियो = कायथ शब्द लेखक के आर्थ में प्रयोग होने लगा। शायद कुछ कायस्थ समुदाय स्किथियन जाति के रहे हों पर धीरे धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, शूद्र जो कोई भी लेखक का काम करते थे कायथ = कायस्थ कहलाने लगे। धीरे धीरे इनकी कई जातियाँ बन गई। १२ कायस्थ जातियाँ आज तक मीजुद हैं।

९ एपिप्राफ़िया हृहिका १८ म० १२ ॥

र. इक्षियट चौर डाइसन पूर्ववत १ प्र•१६ ॥

३. एपिप्राफ़िया इण्डिका १ नं० ५, ३८॥

यह भारत्या लेखक को डा॰ ताराचन्द्र, प्रिंसिपल कायस्य पार्डशाला सूनीवर्सिटी कालिज इसाहाबाव ने सुकाई थी ।

एक साथ ही दो संतान होतो थी—यक लड़का और एक लड़की जिनके जन्म के ज़रा बाद ही माता पिता मर जाने थे और जो आगे पतिपत्नी की तरह रहते थे। सुखम सुखम काल मानो अनिगित बरसी तक रहा। इसके बाद सुखम काल आया और कुछ परिवर्तन

बुये। कल्पवृक्षीं की ज्योति कुछ मन्द हो जाने

सुवम सं दो सूरज और दो चन्द्रमा बारी बारी से नज़र आये और फिर बहुत दिन के बाद तारे

दिखाई देने लगे। इन परिवर्तनों से डरे हुये लोगों को प्रथम कुलकर प्रतिश्रुति ने ढाढ़स दिलाई श्रीर सब मेद सम-

कुलकर भाया। फिर करोड़ों बरस पीक्षे कल्यवृक्षों के कम होने पर और लोगों में भगड़ा होने पर

पांचवं और खठे कुलकर सोमन्तक और मीमन्घर ने बृश्नों पर निशान लगा कर सीमाएं नियत कर दीं। ११ वें कुलकर नामि के समय में कल्पवृक्ष बिल्कुल लोप हो गये और बादल, मेह, साधारण वृक्ष, बनस्पति, फल फूल पैदा होने लगे। पशु भयंकर होने लगे। नाभि ने ब्याख्यानों के द्वारा यह सब भेद बताया और पैदावार का प्रयोग

सिलाया। श्रव तो सारा जीवन ही बदल गया।

जीवन का विधान अस्तिम कुलकर श्रीर पहिले तीर्थंकर ऋषत-देव ने गांत श्रीर नगर बसाये, दो सी, चार सी

श्राठ सी गावां के समूह शासन के लिये स्थिर किये; चार बड़े राजा श्रीर उनके नीचे एक हज़ार छोटे छोटे राजा स्थापित किये; दण्ड श्रीर जेलानाने का विधान किया; श्रीस, मिस, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प—इन छः उद्योगों को व्यवस्था की; लोगों को गुणों के

अनुसार क्षत्रिय वैश्य, और श्द्र जातियों में वर्ण बांटा; शूद्रों के दो भाग किये, एक तो काढ जैसे नाई, धोबी, इत्यादि और दूसरे झकार।

कारु शृद्धों के फिट दो भाग किये एक तो स्पृश्य श्रीर दूसरे श्रस्पृश्य ! पुरानी भोगभूमि अब बिल्कुल कर्मभूमि हो गई। ऋषभ के पुत्र चकवर्ती भरत ने तीनों जातियों से कुछ कुछ लोग लेकर ब्राह्मण जाति बनाई और उसे सब से बड़ा ठहराया। पर उसी समय ऋषभ को स्वप्न इन्ना कि यह ब्राह्मण आगे जैन धर्म से पतित हो कर हिंसा श्रोर पाखंड में गिर जांयगे । उत्तरपुराण में बाक़ी तेईस तीर्थंकर श्रीर राम, कृष्ण, जीवंधर, श्रेणिक ब्रादि महापुरुपी के चरित्र हैं। यहां एवं अन्य जैन प्रन्थों में भी **इसरपुरा**ग्र धर्म की बड़ी महिमा गाई है, अर्थ, काम, सुल सब का आधार धर्म है। धर्म ही आत्मा की मुक्ति में धरता है। अहिंसा श्रीर वैराग्य की बड़ी प्रशंसा है। महापुराण की बहुत सी कथाओं से मालम धर्भ होता है कि उस समय पर्दे का रिवाज नहीं था, पति पत्नी साथ २ मंदिर, वाग वगैरह जाते थे। कुछ जगह माता पिता अपने लड़कों का ज्याह इस लिये जल्दी करते थे कि कहीं वह वैरागी न हो जांय। मामाजिक अवस्था नाचने गाने वाले बहुत थे और इधर से उधर

घूमा करने थे। चकवर्ती भरत के राज्य में ३२,००० नाट्यगृह षताप हैं। बाग बग़ीचे भी बहुत थे। आध्रमों और विद्याओं का वर्णन ब्राह्मण ब्रन्थों के ढंग का ही है। ब्याह, स्वयंवर इत्यादि भी उसी ढंग के हैं। विद्याधर, ब्रप्सरा, गंधवं इत्यादि का जीवन पूर्ण धानन्द प्रमोद का है?। हेमचन्द्र के विपण्टिशलाकापुरुपचरित्र में

१. आविपुरास ३ ॥ १६ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

२. कादिपुराण ४ ॥ ५ ॥ ७ ॥ ८ ॥ १२ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १९-२२ ॥ २०-४५ ॥

भ्रष्टिया के पूर्व भवीं का भी वर्णन है जो एक शरह के जैन जातक हैं।

इस समय के विश्वास के अनुसार जैन साहित्य के चार भाग थे

(१) प्रथमानुयोग जो २५५४४२३१०४५००
जैन साहित्य श्लोकों में तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन करता है, (२) करणानुयोग जिसमें विश्व का वर्णन है, (३) चरणानुयोग जिसमें मुनियों और श्रावकों (गृहस्थों) के चरित्र का वर्णन है, और (४) द्रव्यानुयोग जिसमें द्रव्यों का वर्णन है अर्थात् भौतिक शास्त्र हैं। प्रत्येक अनुयोग में यहुन से प्रन्थ थे। एक और जैन पुराण का उल्लेख यहां उचिन है। हरिचंशपुराण में महाभारत की कथा का कुछ परिवर्तन कर के

जैन इरिवंशपुराख इत्यादि जीन रूपान्तर किया है। यहां कीरव, पाण्डव स्रोर प्रजा सब जैन हैं। यहां भी स्वयंवर है। द्वीपदी केवल सर्जन से व्याह करती है,

पाँचों पागडवों से नहीं। यहां भी सीतों में ख़ूव भगड़े होते हैं।
महापुराण की तरह हरिवंशपुराण में भी सुखम मुखम इत्यादि कालों
का वर्णन है '। पद्मपुराण इत्यादि अन्य जैन पुराणों में रामायण की कथा का तथा और बहुत सी कथाओं का जैन क्यान्तर और, कुछ बातों में, नया संस्करण है। उदाहरणार्थ, जैन कथा में रामचंद्र के बन जाने पर दशरथ का देहान्त नहीं होता; वह संसार त्याग कर बन को चले जाते हैं।

इस काल में बीसों कवि हुये पर कालिक्षास क्या भारिव के टक्कर का भी कोई नहीं है। पुराने कवियों कान्य की नकुल करते २. काव्य के नियमों की ज़ंजीरों की ज़ेवर मानते २, वह अपनी थोड़ी

१. हरिवंशपुराख ९॥

बहुत प्रतिभा से भी हाथ थे। बैठे। उनमें जहां तहां अच्छा शब्द-विन्यास है, प्रकृति का वर्णन कहीं २ बुरा नहीं है, श्रुङ्कार की दो चार अच्छी चोट हैं पर गुण दोष कविता में स्वाभाविकता न होने से सच्चाई नहीं है। फेबल कुछ मुख्य प्रन्थीं का उल्लेख करने की यहां आवश्यकता है। भीमक ने रावणार्जुनीय या आर्जुनरावणीय में रावण ब्रार ब्रार्जुन कार्तवीर्य का संग्राम रामायण के आधार पर बयान करते हुये ध्याकरण के उदाहरण दिये हैं। कश्मीर में शिव-स्वामी ने अवदानशतक से एक कथा लेकर कप्कणाभ्युद्य नामक एक बौद्ध काव्य किरातार्जुनीय श्रीर शिशुपालयध की शैली पर लिखा । कश्मीर में ही अभिनन्द ने कादम्बरीकथासार, क्षेमेन्द्र ने ११ घीं सदी कुछ भारत ग्रन्थ में रामायणमञ्जरी, भारतमञ्जरी, दशावतार-चरित और मेख ने श्रीकण्डचरित लिखा। ११-१२ वीं ई० सदी में सध्याकर नन्दों ने रामपालचरित में ऐसी भाषा लिखी है कि एक साथ ही रामकथा भी और बंगाल के राजा रामपाल की कथा भी बयान हो गई है । इसी तरह कविराज ने राघवणाण्डवीय में रामायण और महाभारत की कथाएं एक साथ कही हैं। जैन श्रुतिकीर्तिने भी एक ऐसा ही राघवपाण्डवीय काव्य लिखा है। भाषा पर यह श्रधिकार प्रशंसा के योग्य है पर इस जंजाल में कविता की फाँसी हो गई। जैन कवियों में दक्षिखनी कनकसेन-वादिराज ने यशोधरचरित, माणिक्यस्रित ने उसी नाम का दूसरा काव्य, हरिबन्द्र ने धर्माभ्युदय, देवप्रमसूरि ने पाग्डवचरित श्रीर मृगावतीचरित, सुन्द्रगणिन् ने महीपालचरित, लंशिम्बराज ने हरिविलास श्रीर श्रमरचन्द्र ने बालभारत की शैली पर रचे। १२वीं सदी के जगभग श्रीहर्ष ने भारिव और माघ के ढंग पर नैवधीय या नैवधचरित लिखा जो पांच महा-

काव्यों में गिना काता है और जिसमें महाभारत के नलद्मयंती
उपाच्यान को काव्य का क्रप दिया है।
नैषयचित आठवें सर्ग में नल के अकस्मात् प्रगट
होने पर दमयन्ती कहती है:—

श्राप को देखते ही उठ कर में ने श्रापना श्रासन जो श्राप की श्रोर कर दिया, वह यद्यपि श्राप के योग्य नहीं है, तथापि उसको—श्राप श्रौर ही कहीं जाने की रच्छा मले ही क्यों न रखते हो—क्षण भर के लिये तो श्रलंकृत कीजिये (३३)।

नल ने अपना नाम तो न बताया पर कहा:--

अपने स्वामिवर्ग के संदेश को प्राणों के समान अन्तः करण में बड़े आदर से घारण कर के दिक्पाल देवताओं नल का उत्तर की सभा से मैं तुम्हारा ही अतिथि होने आया हूँ (५५)। बस, रहने दीजिये; मेरा आदर हो खुका । बैठिये, आसन क्यों छोड़ दिया ? मैं जिस काम के लिये तुम्हारे पास आया हूँ उस काम को यदि तुम सफल कर दोगी तो उसी सफलता को मैं अपना सर्वोत्तम आतिथ्य समभूंगा (५६) ।

नर्जे सर्ग में भेप बदले हुये नल के समकाने पर कि देवता उसे चाहते हैं पर बह अपने चाहे हुये नल को नहीं पा सकती दमयन्ती घबड़ाती है, रोती है और विलाप करती है:—

हे कामाग्ने ! तु शीध्र ही मेरे शरीर को भरम कर के अपने यशः समृह का विस्तार कर। है विधाता! दूसरे की कामना भक्त करना ही तेरा कुलवत है ! दमयन्ती का विलाप तु भी मेरे इन दुष्ट प्राणीं से तुस हो कर पतित हो जा! (८८) हे अन्तःकरण ! वियोग रूपी ज्वाला से प्रज्वालित हो कर भी त क्यों नहीं बिलय की प्राप्त होता १ यदि त लंहि का है तो भी तप्त होने से तुभी गल जाना चाहिये! . . त् कामवाणों से विध रहा है। श्रतएव त् बज्ज का भी नहीं। फिर तू ही कह, तू किस वस्तु से बना है ? क्यों नहीं तू विदीणं हो जाता ? (८६) । हे जीवित ! तू देरी क्यों कर रहा है ? क्यों नहीं भटपट निकल खड़ा होता ? क्या तुभको सभ नहीं पडता कि तेरा घर अर्थात् मेरा हृदय, जहाँ तू बैठा है, जल रहा है ? तेरा आ-लस्य देख कर आश्चर्य होता है (१०)। इस समय मेरा एक एक क्षण एक एक युग के समान जारहा है। कहां तक सहन करूं! मुक्ते मृत्य भी नहीं आती। मेरा प्रियतम मेरे अन्तः करण को नहीं छोड़ता और मेरा प्राण मेरे मन को नहीं छोड़ता। हाय हाय ! आपार दुखपरम्परा है ! (६४) हे वियतम ! तुम्हारे लिये दमयन्ती कथाविशेव हो गई--यह तुम पीछे से क्या न सुनोगे ? अतः हे नाथ ! यदि इस समय तुमको सुक्त पर द्या नहीं आती तो उस (समय) . . . . तो

अपनी दया के दो एक कर्णों से मुफे अनुगृहीत करना (६६) ।

\* \* \* \* \*

%-८ वी सदी के लगभग अमरु ने भी एक शतक रचा जिसमें
मुख्यतः श्टंगार का विषय है। बिट्डण ने
अमरु
विषहण
वीरपञ्चाशिका में प्रेम पर ५० पद
बनाये हैं। बंगाल में लक्ष्मणसेन के राज्य में
जयदेव ने राधाकृष्ण के प्रेम में गीतगोविन्द
जयदेव
रचा जो सर्वोत्तम संस्कृत कविताओं में
गिना जाता है। यहाँ श्रीकृष्ण के गुण, रास,
खरित्र और विरह गाये हैं और प्रार्थनाएं की हैं। दो चार पदों के

## गीतगोविंद

उदाहरण लीजिये :--

किंद्रग्राम के त्रास वयार भले मलयाचलनाथी प्रवास लियो।
तनताप मिटावनकास खल्यो तुहिनाचल जाय नहाय जियो॥
लिल फूले रसाल के मौलि पै मौल हैं मोदित कोकिल कूर्कियो।
तिन की कल कोमल मन्द्रमहा मधुरी धुने वानी में कानिद्यो॥

\* \* \* \* \*
रस बासना बन्धन मांकरि राधिका धारि हिये बजनारि बिसारी।
हुं दि हती उत हारे हरी हिये चातुरता उमड़ी क्रितभारी॥
तापतचे शर मैनके घाव मिट्यो चित चाव करै हुग चारी।
ऐसे कलिन्द्सुतातट व्याकुठ गोकुठ चन्द चकोर तृपारी॥

\* \* \* \*
कंचे इसासन कास बंध्यो मग ताकत बीतत सांक सवारो।
कुञ्ज में जाइ सुद्दाइ कट्ट न फिर फिर देखि के दौरि दुवारो॥
सेज संवारि बिहारि के हेतु निहारि क्रवेन है जात बिवारो।
कामक बान ते कातर ऐसो निहारयो पियारी निहारो पियारो॥

\* \*

१. भावानुवाद - पं महाबीर प्रसाद द्विवेदी ।

भीं इक्सान समान बनी घड़कें महकें गुनहों धनुमानों।
बहु विछोकिन बायन को अपमान कियो अभिमान हिरानों।
धहुन की छिन राधिका जीत्यो धनङ्ग धम्यो नहिं जात यहानों।
जीतनहार इथ्यार दिये जगके इसके धरि हारिकै मानों।

# # # #
पूजित है मनदार प्रसूनितें मानो महा अयराज शिरी के।
कैयों सिंदूरक धहुन बहुन कीन्ट्रं निश्च है युद्ध करी के।
पीड़ हत्यो कुवछय गजपीड़ छगे कथा शोधितधार मही के।

कैथों सिंदुरक चड्डित चड्डित कीन्ड निशक्त है युद्ध करी के ॥ पीड़ इत्यो कुवक्य गजपीड़ लगे कथा शोधितभार मरी के । होहु चखण्ड सहाय तुन्हें छिविसों मुजदण्ड प्रचएः हरी के ॥ १

इस काल में फुटकर कविता के बहुत से संग्रह भी बनाये गये।

उदाहरणार्थ, कवीन्द्वचनसमुख्य में बहुत से
फुटकर किता कवियों के पद्यों का संग्रह है जिनमें से कुछ

बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। राजनीतिसमुख्वय,
धाणक्यनीति, बृद्धचाणक्य इत्यादि में सांखारिक मामली पर बहुत
सी नीति कही है। चातकशतक में जीवन के सिद्धान्त हैं।

इस समय के साहित्य में व धार्झों के प्रन्थ विशेष उठलेख के
योग्य हैं। कथा लिखने की प्रणाली देश में बौद्ध
कथायन्थ जातकों के समय से चली आती थी। इसमें
हिन्दुओं ने इतनी उस्रति की कि संसार में कोई
साहित्य उनकी बरावरी न कर सका और स्वयं उनकी कथाएं अनेक
देशों में फैल गईं।

गुणाद्य की पैशाची वृहत्कथा स्तो गई है पर बहुत से लेखकों ने उसका ज़िक किया है। बुद्धस्वामी ने श्लोक बृहत्कथा संग्रह में वृहत्कथा का संक्षेप किया है। दूसरा संक्षेप है क्षेमेन्द्र कृत बृहत्कथामअरी।

१. अनुवादक-पं शयवन्द नागर ।

सोमदेव के कथासिरित्सागर पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। इस बड़े प्रन्थ में कथाओं के भीतर कथाएं हैं और फिर उनके अंतर्गत कथाएं हैं, यहां तक कि तह पर तह जमती चली गई है। कथा की कला—परिमाण, प्रसाद, रोचकता, सरलता कथाविरतागर — बड़े ऊंचे दर्जे की है। शैली का अनुमान पहिले लम्बक की तीसरी तरङ्ग के इन वाक्यों

से कुछ कुछ हो जायगा। एक कठिन दर्भिक्ष के समय ब्राह्मण यशद्त राजा पुत्रक से कहता है:--

धी काशीपुरी में बहादत नाम एक राजा हुये हैं। उन्होंने रात्रि के समय देखा कि हंस का एक जोड आकाश में उड़ा जाता है जिसके शरीर में सोने की सी भलक है और सैकड़ों राज-हैंस उस जोड़े को चारों झोर से यों घेरे हैं मानो श्वेत बादलों का समूद विद्युत्युंत के वारों झोर मर्डल वांधे हों। राता को उस जां है के पुनः देखने की ऐसी उत्कण्ठा घढी कि उनका मन महल के समों में किसो प्रकार न लगता था। मंत्रियों की सलाह से उन्होंने पक परम सुन्दर स्वच्छ तलाय यहां बनवाया और इस बात की दुग्गी फिरवा दी कि हमारे राज्य में प्राणीमात्र को श्रमयदान दिया गया। कुछ दिनों के उपरांत हंसों का वह जोड़ा लीट आया। राजा उन्हें देख कर बहुत प्रसन्न हुये और जब उन हंसों को भी अभय का विश्वास हो गया तो समीप भाकर बैठ गये। राजा ने पूछा कि अ। प लोगों का शरीर सोने का क्यों कर हुआ ? तो वे दोनों मनुष्य-बाणी से यो कहने लगे कि हे राजन ! हम दोनों पूर्व जनम के कौबे 🗜 बिल ( भोजन ) के निमित्त लड़ते लड़ते एक पवित्र शियालय के शिखर पर गिर के मर गये। इसी कारण इस जन्म में हंस हुये और शिवालय में मरने के कारण हमारे शरीर में सुवर्ण की सी चमक हो गई और हमें अपने पूर्व जन्म की कथा भी स्मरण रही। वेसी उनकी बात सुन राआ बहुत प्रसन्न हो गये और चिरकाल तक उन्हें देख कर

परम सन्तुष्ट हुए। इसी लिये कहता हूं कि अब और धन का सदावत खोल देने से आप अपने खोये हुये पिता तथा ताया आचा (जो दुर्मिक्स के मारे कहीं चले गये थे) को पा जावेंगे। यहदस का पेसा उपरेश सुन पुत्रक राजा ने सदावत खोलने की आहा उसी स्वा दे दी। इस दान की चारों ओर धूम मच गई जिसे सुन कर वे आहाण लोग भी लौट आये और निज भार्याओं द्वारा पहिचाने जाकर धन धान्य से सुखी हो रहने लगे। . . . . कुछ दिनों के उपरान्त उन सगों की पेसी इच्छा हुई कि पुत्रक को मार कर स्वयं राज्य छीन लेचें . . . . ! ."

यह युग नाटकों के लिये बहुत प्रसिद्ध नहीं है पर दो पक अञ्झी
रखना अवश्य हुई । विशालदत्त का
नाटक मुद्राराक्षस बड़ा ज़ोरदार पेतिहासिक और
राजनैतिक नाटक है जिसमें पाटलिपुत्र के
नन्दवंश के पतन और जाणक्य की सहायता से चन्द्रगुप्तमौर्य
के उत्थान के बाद कुछ राजकीय क्रूटनीति
मुद्राराक्षस की घटनाएं हैं। पहिले अंक में अपने ही घर
पर जाणक्य अपनी खुली शिखा को हाथ से
फटकारता हुआ आता है।

चाग्रक्य-धता ! कीन है जो मेरे जीते चन्द्रगुप्त को बल से प्रस्ता चाहता है ?

सदा दंति के कुंभ को जो विश्रहै। छकाई वए चन्द्र सी जीन भारै॥ जंभाई समै काक सो जीन बाढ़ै। भको सिंह को दांत सो कीन काड़ै॥

<sup>1.</sup> अनुवादक-श्री रामकृष्ण वस्ती।

#### और भी

कालसर्पिका नन्दकुछ, क्रोध धूम सी जै।न । ध्य हूं बांधन देत नहिं, बहा शिखा मम कौन ॥ दहन नन्दकुछ बन सहज, धति प्रज्यखित प्रताप । को मम क्रोधानल प्रताम, भयो चहत सब पाप ॥

शारंगरव शारंगरव !! (शिष्य प्राता है)

शिष्य—गुरु जी ! क्या झाझा है ! चाणक्य—बेटा ! में बैठना चाहता हूँ। शिष्य—महाराज ! इस दालान में बंत की चटाई पहिले ही से बिछी है, आप विराजिये।

> नवनन्दन की मूल सहित खोधो छन भर में। चन्द्रगुष्ठ मैं श्री राखी निल्मी जिमि सर में॥ क्रोथ प्रीति सो एक नासि के एक बसायो। सत्र मित्र के। प्रगट सबन फल लै दिखलायो॥

भ्रथवा जब तक राक्षस नही पकड़ा जाता तब तक नन्दों के मारने से क्या और चन्द्रगुप्त को राज्य मिलने से ही क्या ? ( यम का चित्र हाथ में लिये योगी का वेश धारण किये दूत आता है) दूत-अरे,

> चीर देव के काम नहिं, जम को करो प्रनाम । जो दूजन के भक्त को, प्रान हरत परिनाम ॥ चौर

वलटे ते हूं बनत हैं, काज किये चित हेत।
जो जम जी सब को हरत, सोई जीविका देत॥
तो इस घर में चलकर जमपट दिखा कर गार्थे।
( घूमता है )

शिष्य-रावल जी! ज्योड़ी के भीतर न जाना।
दूत-अरे ब्राह्मण ! यह किस का घर है ?
शिष्य-हम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरु चाणक्य जी का।

दूत—(इंस कर) अरे ब्राह्मण, तब तो यह मेरे गुरुमाई ही का घर है, मुक्ते भीतर जाने दे, मैं उसको धर्मा प्रदेश कर्ज गा।

शिष्य—(क्रोध से) छिः मूर्ख ! क्या तू गुरुती से भी धर्म विशेष जानता है ?

दूत-अरे ब्राह्मण ! कोध मत कर, सभी सब कुछ नहीं जानते, कुछ तेरा गुरु जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते हैं।

शिष्य—(क्रोध से) मूर्ख ! क्या तेरे कहने से गुहजी की सर्वज्ञता उड़ जायगी ?

दूत-भला ब्राह्मण ! जो तेरा गुरु सब जानता है तो बतलावे कि चन्द्र किस को अच्छा नहीं लगता ?

शिष्य—मूर्ख ! इसको जानने से गुरु को क्या काम !

दूत—यही तो कहता हूँ कि यह तेरा गुरु ही समभेगा कि

इसके जानने से क्या होता है ! तू तो सूधा मनुष्य है, तू केवल

इतना ही जानता है कि कमल को चन्द्र प्यारा नहीं है।

जदिप देशत सुन्दर कमक, बकटा सदिप सुभाव । जो निस पूरन चन्द सों, करत विरोध बनाव ॥ १

भट्ट नारायण ने वेणीसंहार में द्वीपदी के अपमान के बाद महाभारत की कथा कही है। अनंगहर्ष मात्रराज बन्य साहित्य के तापसवत्सराजवरित में योगन्धरायण

हारा घत्स और पद्मावती के ज्याह कराने की

पुरानी कथा है। पर इसमें भास का चातुर्य और चमरकार नहीं है। ८-६ ई० सदी के लगभग मुरारि के अनर्घराघव में फिर वही राम-कथा है। १-१० ई० सदी में राजशेखर ने दस अड्डों के महानाटक बालरामायण में राम की अथवा यों कहिये रावण की कथा कही है। अधूरे बालभारत में द्रीपदी की कथा का ज्याह और बनकी हा का श्रंश है। कर्प्रमञ्जरी नाटिका बिल्कुल प्राहृत में है। विदशालभिक्षका नाटिका में एक प्रेमकथा है। पर इन नाटकों में वरित्रवित्रण न तो स्पष्ट है और न ऊंचा है; भाषा क्रिष्ट है; कविता भी बहुत सरस नही है। क्षेमीश्वर के नैषधानन्द में महाभारत उपाख्यान की नलकथा है और चण्डकीशिक में सत्यहरिश्वन्द्र की कथा बिना किसी चातुर्य के दी है। इसके बाद के नाटक जैसे कृष्णमिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय, जय-देव का प्रसन्नराघय, जयसिंहसुरि का हम्मरीमद्मदंन, जैन रामचन्द्र कौमुदीमित्रा सन्द, जैन रामभद्रमुनि का प्रबुद्धरीहिसेय, प्रवृहाद्वनदेव का पार्थपराक्रम इत्यादि २ बहुत साधारण कोटि के हैं। मुसलमान विजय के बाद भी बहुत से तरह तरह के नाटक-जैसे नाटक, नाटिका, प्रकरण, प्रइसन, भाग, डिम, ब्यायोग-लिखे गये पर सब प्रतिभा से शुन्य हैं, यद्यपि इधर उधर कछ अच्छा पद्य और चरित्रचित्रण मिलता है।

१. अनुवादक-भारतेन्दु श्री इरिश्चंत्र ।

#### कला

गुप्त काल के बाद भारतीय निर्माणकला में नई २ शैलियां निकलीं और बहुत सी इमारतें वनीं। आबु ग्रम काल के बाद पर्वत पर सफ़ेद संगमरमर के जैन मंदिर वर्ण-भारतीय कला नातीत हैं। इनमें से विमलसाह का वनवाया हुआ आदिनाथ का मंदिर १०३१ ई० का है: तेजपाल का बनवाया हुआ दूसरा मंदिर १२३० ई० का है। पर दोनों की शैली एक ही है श्रीर दोनों संसार की सब से सुन्दर इमारतों में से हैं। तीर्थंकरों की मूर्तियों पर शान्ति काब के जैन मंदिर श्रीर वैराग्य का भाव ख़ब दिखाया है। प्रत्येक मंदिर के दर्वांजे पर एक कमरा है जिसमें दस २ हाथी और सवार हैं। राजपूताना की सिरोही रियासत में बसन्तगढ़ के सूर्यमन्दिर में, जो बसन्तगढ शायद ७ ई० सदी का है, एक खिडकी से काई मांक रहा है। यह मूर्ति अत्यन्त सुन्दर और स्वाभाविक है। उड़ीसा में पुरी, भुवनेश्वर और केानारक के मंदिर बहुत बड़े हैं। उनमें भी मूर्तियों और चित्रों की बहुतायत है। भुवनेश्वर में काई पांच छ सी मंदिर हैं भीर अवनेश्वर मूर्तियां हजारों हैं पर बहुत सी अश्लील हैं और कंबल कामशास्त्रके रुप्टान्त देती हैं। भुवनेश्वर का बड़ा मंदिर दसवीं ई० सदी में बना था। जगन्नाथ पूरी के मंदिर में जो ११०० ई० के लगभग बना था एक माता और बच्चे की मूर्ति बड़ी सुन्दर और भाव प्रदर्शक है। कोनारक के १३ वीं सदी के सूर्य मंदिर में कुर्सी के ऊपर आठ पहिये हैं जिनमें से प्रत्येक १ फ़ीट ८ इंच ऊंचा है। बाहर, सात विशास घोड़े हैं। यह सूर्य के रथ के पहिये और घोड़े समके

जाते हैं। यहां पर हाथियों की भी विशाल मूर्तियां हैं।

चंदेलों ने भी बहुत से मिन्दर बनाये । बुंदेलखण्ड की धर्तमान खतरपुर रियासत में खजुराहों खजुराहों में ६००-११०० ई० के बोस से अधिक मिन्दर अब तक मौजूद हैं । इनका कड़ा पत्थर ऐसा है कि उसकी मूर्तियां अच्छी तरह नहीं बन सकती । मूर्तियों के लिए रेतीले पत्थर से काम लिया है।

११ वीं इंस्वी सदी में महमूद गुजनवी के सेवक अलउत्बी ने मथुरा के मन्दिर का हाल इस तरह | लिखा है। "शहर के बीच में एक मन्दिर है जो भौरों मधुरा का मंदिर से बड़ा और सुन्दर है, जिसका न वर्णन हो सकता है, न चित्र खींचा जा सकता है। खुल्तान (महमूद गृजनवी) ने इसके बारे में लिखा कि 'अगर कोई इसके मुकाबिले इमारत बनाना चाहे तो एक अरब सोने के दीनार खुर्च किये विना न बना सकेगाः योग्य से योग्य और तज्ञरुवेकार से तज्ञरुवेकार कारीगर लगाये जांय तो भी बनाने में २०० बरस लगेंगे।' मूर्तियों में पांच देसी थीं जो लाल सांने की बनी थीं, पांच २ गज लम्बी थी और हवा में लटक रही थीं। एक मुर्ति की आंखों में दो ऐसे लाल थे कि अगर उन्हें कोई बेचे तो पचास हज़ार दीनार पाए। दूसरी मूर्ति में पक माणिक था जो पानी से भी ज्यादा लाकु था और शीरो से भी ज्यादा चमकदार था; तौल में ४५० मिस्काल था। एक 🗇 इसरी मूर्ति के दें। पैर तील में ४४०० मिस्काल थे। इन मूर्तियों से ६८३०० मिस्काल सोना मिला। चाँदी की मुतियाँ २०० थीं। विना तोड़े हुये इनका तौलना नामुमकिन था।" मथुरा के मन्दिर इतने मज़-बृत थे कि महमूद गुजनवी बड़ी कठिनता से उन्हें नष्ट कर सका।

करमीर शैली के मंदिर जो बहुधा ७५०-१२०० हैं में बनाये गये ये ज़रा छोटे हैं। कहीं २ इनके चारों मोर करमीर शैली भी दीवारें हैं। मार्तण्ड का मन्दिर जो लिलता-दिस्य (७२४-७६० हैं ०) ने बनवाया था ६० फ़ीट लम्बा मौर ३८ फ़ीट चौड़ा है। इसके चारो मोर जो दीवारों का घरा है वह २२० फ़ीट लम्बा मौर १४२ फ़ीट चौड़ा है। दीवारों के पास ८४ स्तम्मों का पक घेरा है जिनके बीच में मेहराब चग़ैरह बने दुये हैं। मन्दिर की सब छनें नष्ट हो गई हैं। इस लिये उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राजा मवन्तिवर्मन् (८५५८८३ हैं ०) के बनवाये दुये वान्तपुर या मयन्तिपुर मंदिर में नक्क़ाशी ज़्यादा है पर कहीं उतनी नहीं है जितनी कि कम्मीर के दिख्यन प्रदेशों में।

नेपाल में इस समय भी लगभग २००० मिन्दर मौजूद हैं। यहाँ की शैली चीन की शैली से मिलती जुलती है

नैपाल पर हिन्दू शैली के भी कुछ तस्त्र सम्मिलित हैं। नैपाल के मन्दिरों में छत ख़ास चीज़ है;

दीवारों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता; वह तो मानों स्तम्मों के बीव के पर्दे हैं। कुछ मन्दिरों में चबूतरे पर चबूतरे हैं जिनको सीड़ियों पर दाथी, शेर, और वीरों की मूर्तियां हैं। सब से ऊंचे चबूतरे पर मन्दिर है जिसके कई खन हैं जो छोटे होते गये हैं।

उत्तर और धुर-दिक्लन की शैलियों के बोच की शैली बांच के देश को है। इस तीसरी शैली के बहुत से दिक्लन की कला। मंदिर दिक्लनी राजाओं ने बनवाये। चालुक्यों ने पट्टक्ल और बादामी में मंदिर बनवाये। राष्ट्रकृटों ने भी बहुत हमारतें बनवाई। इनमें इलूरा का कैलाश मंदिर सब से प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर पक इलूग चट्टान लम्बाई में १६० फ़ीट और चौड़ाई में २८० फीट काट कर यह बनाया गया है। यह भी गुफ़ा मंदिर है। इसके भीतर बड़े २ कमरे हैं और मूर्तियाँ बड़ी सुन्दर बनाई हैं।

मैसूर में हलवीय, बेलूर इत्यादि स्थानों पर होयसल राजाओं के बहुत से मंदिर हैं। यह मन्दिर तारे के भाकार मैद्रर के से हैं और इनकी ज़मीन पर बहुत से चित्र पने हैं। वेलूर का मंदिर १११७ ई० में होयसल

राजा बेलिग ने, जिसने जैनधमं छोड़ कर वैद्याव धमं अङ्गीकार किया धा, बनवाया धा। कुछ दिन पीछे हलवीद का मंदिर बना। इस की ५-६ फ़ीट ऊँ नो कुर्सी बड़े २ पत्थरों से पटी हुई है। इस पर मूर्तियों को बहुन सी पिट्टियों हैं। एक पट्टी में जो ७१० फ़ीट लम्बी है हाधियों की कोई दो हज़ार मूर्तियों हैं। हाधियों पर सव र बैठे हैं और ही है, ज़ंजीर, ज़ेबर घग़ैरह सब बने हुये हैं। हाधियों की पट्टी के ऊपर शादूंल अर्थात् शेरों को एक ऐसी ही पट्टी है। इस के अपर एक पट्टी पत्थर की नक्ष्राशी की है जिसमें तरह २ के अपूर्व सीन्दर्य के बेल बूटे हैं। इसके ऊपर घुड़ सवारों की पट्टी है और फिर नक्ष्राशी के बेल बूटे हैं। इसके ऊपर घुड़ सवारों की पट्टी है और फिर नक्ष्राशी के बेल बूटे की पट्टी है। इसके बाद ७०० फ़ीट की पट्टी पर रामायण के दृश्य अंकित हैं। लंका विजय हो रही है एवं राम के जीवन की अन्य घटनाएं हो रहा है। उसके बाद सर्व के जन्तु और पिट्टीयों की और मानवी जीवन के हश्यों की पिट्टियों हैं। इनके ऊपर पत्थर की जालियों की खिड़-कियों हैं। इनके ऊपर पत्थर की जालियों की खिड़-कियों हैं।

मद्रासं प्रान्त के विलारी ज़िले के पिच्छिमी हिस्से में तुङ्गभद्रा नदी के किनारे कुछ पुराने मंदिर हैं जिनकी शैली विकाश मदिर द्राविड़ शैली का एक कपान्तर है। इनकी ख़ास बात है स्तम्मों की सुन्द्रता और नक्काशी की निपुणता। पत्थर में ऐसे कौशळ से काम किया है कि आज भी सुनार इस के नमूने पर सोने चांदी की चीज़ें बनाते हैं। मांगला के सूर्यनारायणस्थामी मन्दिर की छन पर बेल बूटे और रेखा-गणित के भाकार प्रसुरता से बनाये हैं।

बौद्धों की तरह जैतियों ने भी बहुत से स्तम्भ बनाये थे पर अब थोड़े से ही शेष रह गये हैं। दिक्खन कनारा जैन स्तम्भ ज़िले में मंगलोर से कुछ दूर मूलबद्दी में दल ग्यारह ईस्त्री सदी के लगभग जैन मंदिर के सामने ५२३ फ़ीट ऊंचा एक चिक्कने पत्थर का स्तम्भ खड़ा किया गया। दिक्खन कनारा में इस तरह के लगभग २० स्तम्भ और हैं। प्रत्येक स्तम्भ पर पत्थर की नक्काशी है, एक टोपी है और उसके ऊपर चोटी है। स्तम्म की शोभा अपूर्व है। मारतीय कला में इन स्तम्भों का दर्जा चहुत ऊंचा है।

धुर दिक्किन में निर्माणशैली उत्तर से भिन्न थी। यहां गुम्बज सीधी होती है पर उसके बहुत से खन होते हैं धुर दिक्किन की कला जो बहुधा नीचे से ऊपर की श्रोर छोटे होते जाते हैं। ऊपर पक छोटी सी चोटी होती है।

प्रधान मंदिर के चारो ग्रांर ऊं वी दीवारों से घिरा हुआ एक विशाल दायरा होता है जिसमें बहुत से छाटे छोटे मंदिर, तालाब ग्रीर कमरे होते हैं। चार गोपुरम् या दर्वा होते हैं जो कभी कभी बहुत ऊंचे होते हैं। इन दर्वा ज़ों, मन्दिरों और गुम्ब जों पर प्रांरम से ही मूर्तियां होतो थीं पर घीरे घीरे मूर्तियां बढ़नी गई यहां तक कि पिछले मंदिरों में मुश्किल से कोई जगह ज़ाली है। दक्षित में मंदिर सातवीं ईस्वी सदी से पाये जाते हैं। पहलव राजा भों ने वर्तमान मदास से ३५ मील दक्षित मामहलपुरम् में सात रथ या पेगोडा बनवाये और कां जीवरम् में भी कई मंदिर बनवाये। पहलवी के बाद चील राजा भों ने तं तीर, विश्वनायकी इत्यादि स्थानों में विशाल मंदिरों की रचना कराई।

# चौदहवाँ अध्याय

# हिन्दू सध्यता पर एक दृष्टिपात

### बारहवीं ईस्त्री सदी के बाद हिन्दू सन्वता

हिन्दुस्तान के इतिहास का प्राचीन काल बारहवीं-तेरहबीं सदी में अर्थात् मुललमान विजय के समय हिन्दु सभ्यता की समाप्त होता है। इधर तीन चार हज़ार बरस प्राचीन प्रशति से हिन्दू सभ्यता स्वतंत्रतापूर्वक विकसित हो रही थी, खारो स्रोर देश देशान्तर में फैल रही थी, विदेशी श्रागन्तुकों को हिन्दू बना रही थी। इसमें संदेह नहीं कि उसका सम्पर्क दूसरी सभ्यतात्रों से रहा था और दूसरों का असर भी उस पर पड़ा था पर मुख्यतः वह अपने निराले मार्ग पर ही चलती रही और अपने ही ढग पर विकलित होती रही। अपने देश की सीमा के भीतर उसे श्रभी तक किसी ऐसी विपत्ति या कठिनाई का सामना न करना पड़ा था जिसे वह जीत न सके। विदेशी आक-मणों के सामने उसे कभी कभी सिर भुकान पड़ा था पर थोड़े ही दिन में या तो उसने धिदेशियों को, उदाहरणार्थ, श्रीक, हुए और अरब लोगों को निकाल दिया था या उनको, जैसे सिथियन, यूची,

कुशान आदि को बिन्कुल हुज़म कर लिया था। समावेश सच है कि वर्णव्यवस्था के कारण हिन्दू समाज दूसरे समुदायों का पूरा पूरा हेलमेल न कर सका पर दिन्दू सभ्यता की-धर्म, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज, कता, विज्ञान की—अमिट छाप उन पर शीव्र ही लग गई श्रीर वह पुराने समुदायों की तरह बिल्कुल उसी सभ्यता के भाग हो गये।

पर बारह्वीं-तेरहवीं सदी में हिन्दू सभ्यता का मुक़ाबिला पिछ्छम पशिया की पेसी प्रबल शक्तियों से हुआ कि सदा

बारहवीं सदी के बाद के लिये उसकी प्रगति बदल गई, उसका विकास उलट पुलट हो गया और उसका क्षेत्र

संकुचित हो गया। पैग्म्थर मुहम्मद के समय से ही मुसलमानों में पेसा धार्मिक जोश था कि फ़ारस, ग्रीस, स्पेन, हिन्दुस्तान, चीन आदि किसी देश की सम्यता उनको अपने में न मिला सकी। इस्लाम ने ख़्दा की एकता, मुहम्मद की पैग्म्बरी, फ़ुरान की सच्चाई, बेहिश्त और दोज़ख़, चग़रह के पेसे कड़े और साफ़ सिद्धान्त रक्खे थे और लोक परलांक के लिये पेसा निश्चित सुसम्बद्ध तस्त्रज्ञान बना लिया था कि वह किसी भी सम्यता का मुक़ाबिला कर सकता था। दूसरे, हिन्दुस्तान में आ कर भी मुसलमानों ने दूसरे मुसलमान देशों से राजनैतिक और मानसिक सम्बन्ध क़ायम रक्खे। अगर इस्लाम

संसारव्यापी या पशियाई धर्म न रहता और

इस्लाम का कल केवल भारतीय धर्म हो जाता तो शायद कई सदियों के बाद धीरे धीरे हिन्दू धर्म में समा

जाता। पर पिन्छुम पशिया के सम्पर्की की बदौलत इस्लाम ने, हिन्दू धर्म का कुछ प्रभाव प्रहण करने पर भी, अपना न्यक्तित्व न छोड़ा। तीसरे, मुसलमानों की राजनैतिक प्रधानता के कारण भी हिन्दू सम्वता के लिये असम्भव था कि इस्लाम को अपने में मिला सके। अस्तु, अब अपने इतिहास में पहिली बार हिन्दू सभ्यता के सामने यह स्थिति प्रगट हुई कि वह देश के कुछ निवासियों को हिन्दू बनाने में असमर्थ थी। दूसरों को हिन्दू बनाना तो दूर रहा, अब तो राजनीतिक प्रभुता को जाने पर हिन्दू सम्यता को आतमरक्षा के नये नये उपाय हूंढने पड़े। अब तक ऐसी समस्या हिन्दुओं के सामने न आई. थी। इसको हल करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ पुराने जाति पाँत और अधि छुआछूत के नियम बहुत कड़े कर दिये, पुरोहितों का प्रभाव और भी बहा दिया; हर के मारे वह कुछ पुराने

भारम-रक्षा के प्रयत्न सिद्धान्तों से प्रेसा चिपट गया कि मानी वह जीवन के एकमात्र सार थे। इसके ग्रालावा

बिदेशयात्रा इत्यादि का निषेध कर के, अहिन्दुओं को हिन्दू बनाने की बहुत पुरानी परिपाटी का निराकरण कर के, उसने अपनी इसा के लिये अपने को अपने में ही समेट लिया। यह आप्रह उस अनुकूलन शक्ति का नया निराला काथा जिसका प्रयोग हिन्दू समाज ने नई परिस्थितियों के समय किया था। इसका मूलमंत्र आक्रमण करना नहीं था जैसा कि अब तक हिन्दू सभ्यता ने बार बार, यद्यपि धीरे घीरे, किया था किन्तु इसका मूलमंत्र दूसरों के आक्रमण से अपनी रक्षा करना था। नये अनुकूलन में बहुत ज़ोर नहीं था पर ज़िद बहुत कड़ी थी। यहाँ दृष्टि अबिच्य की अपेक्षा भूतकाल पर अधिक थी। आशाचाद की जगह भाग्य पर विश्वास था।

यह ज़रा और स्पण्ट होना चाहिये कि बारहवीं-तेरहवी सदी
से हिन्दुओं के चिदेशी सम्बन्ध प्रायः टूट
विदेशी सम्पर्कों का
हूरना
के बाहर था; अपने ही बसाये हुये उपनिवेशी

सं सम्बन्ध रखना भी असम्भव था; विदेशी राजधों से वैसे सम्पर्क रखने का प्रश्न ही न था जैसे कि चन्द्रगुप्त मौर्य, बिन्दुसार या धशोक, हर्षवर्धन या पुलकेशिन ने स्थापित किये थे। दूसरे देशों में अपनी सभ्यता फैलाने का उद्योग बिल्कुल बन्द हो गया। चिदेशी ज्यापार भी बहुधा हिन्दुओं के हाथ से निकल गया और साधारण विदेश- यात्रा भी लगभग बन्द हो गई। शायद कई सी बरस तक किसी हिन्दू ने हिन्दुस्तान के बाहर कृदम नहीं रक्षा। जातियों और सभ्यताओं के पारस्परिक सम्पर्क से जो नये २ विचार और भात्र पैदा होते हैं, झान या संगठन में जो नये आविष्कार होते हैं, विचा और जीवन की जो स्वाभाविक समालोचना होती है उससे हिन्दू समाज बंखित हो गया। जो कुछ परिवर्तन हुये यह देश के भीतर की मुसलमान सभ्यता के सम्पर्क से ही हुये पर जैसा कि ऊपर दिखा खुके हैं यह सम्पर्क भी पूरा २ नहीं हुआ। इस परिस्थिति में हिन्दू सभ्यता की कूपमण्डूक की गति हो गई; स्वतंत्र विकास और प्रसार दक गये, यह और प्रभाव कम हो गये।

पर के इं यह न समके कि मुसलमान विजय के बाद हिन्दू सभ्यता का अन्त तो सभ्य वुग कभी हुआ ही नहीं; वह आज भी जीती जागती मीजूद है। तेरहवीं ई० सदी से हिन्दुस्तान के इतिहास का मध्य काल प्रारंभ होता है जो लगभग १८ वीं ई० सदी तक रहा। इस युग की हिन्दू सभ्यता की विवेचना इस पुम्तक की सीमा के बाहर है पर उस की समीक्षा के प्रयोजन से यह बताना ज़करी है कि बारहवीं तेरहवीं सदी की राज्य-कान्ति, पराजय और संकोच के बाद भी देश में हिन्दू प्रभाव

सबसे पहिले राजनीति के क्षेत्र पर एक दृष्टि डालिये। जैसा कि
पिछले अध्याय में कह खुके हैं, धुर दिक्खन में
राजनीति में
हिन्दू प्रभाव मुसलमान आक्रमणों के बाद १४ वीं सदी के
प्रारंभ में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ जो १५६५ दि तक क़ायम रहा। उसके पतन के बाद भी

बहुत कुछ स्थिर रहा।

त्पत हुआ जा १५६५ ६० तक कायम रहा। उसके पतन के बाद भी इचर उधर के प्रदेशों में भिकार हिन्दू राजा राज करते रहें। १७-१८ वीं सिंदियों में कुछ हिन्दू नरेशों का सम्वकं अप्रेज़ों से और फ़रासीसियों से हुमा। अठारहवीं सदी की क्टनीतियों का और सड़ाइयों का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है। १८ वीं सदी के अन्त में वर्त-मान मद्रास प्रान्त अप्रेज़ों के हाथ में आया पर उन्होंने पुराने

हिन्दू शासन की बहुत सी वार्ते अंगीकार कर

पुर दक्षित लीं। उदाहरणार्थ, ज़मीन का जो बन्दोबस्त आज मदास प्रान्त में प्रचलित है वह

बोल और विजयनगर साम्राज्यों के सिद्धान्तों पर अवलिक्त है। अनेक परिवर्तन हो जाने पर भी प्रादेशिक शासन में आज तक हिन्दू विन्ह मौजूद हैं। धुर दिक्वन में ट्रावनकोर के अलावा मैस्र का एक बड़ा हिन्दू राज्य और कोचीन, पुदूकोटा आदि छोटे छोटे हिन्दू राज्य आज तक मौजूद हैं।

कृष्णा नदी के उत्तर में चौदहवीं ईस्त्री सदी में दक्किनी मुसल-

मान शासकों ने देहली की अधीनता का

दक्षिन निराकरण करते हुये स्वाधीनता का अव-

लम्बन किया। इसन गंगू की अध्यक्षता में

षहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ जो १५१८ या यों कहिये १५२६ ६० तक कायम रहा। जब वह भीतरी फूट के कारण टूट गया तब पांच मुसलमान सहतनतें प्रगट हुई—विदार, बरार, महमदनगर, बीजापुर और गोलकुण्डा,—जो सबहवीं सदी के भिन्न २ वरसी तक अर्थात् उत्तर के मुगुल साम्राज्य में मिल जाने के समय तक स्थिर रहीं। इनके अलावा कुछ उत्तर की ओर नर्मदा नदी के पास ख़ानदेश का मुसलमान राज्य था। इन तमाम राज्यों के

इतिहास में हिन्दू ममाय पग पग पर दिश्लोखर

मुसक्रमान राज्य है। हिन्दू शासन के सिद्धान्त यहाँ से कभी न मिटने पाये। जमीन का बन्दोबस्त, कर, पादेशिक नियम,—जहां देखिये कुछ न कुछ हिन्दू लक्षण मौजूद हैं। धार्मिक सहनशीलता की नीति जिसकी गणना हिन्दू संगठन के प्रधान और सर्वोक्षम सिद्धान्तों में है यहां अधिकतर मानी गई। हिन्दू राज्यों की तरह मुसलमान राज्यों से भी साहित्य और कला को बहुत प्रोत्साहन मिला जिसके प्रमाण और परिणाम आज तक मौजूद हैं। यह भी याद रखना चाहिये कि इन मुसलमान राज्यों की हज़ारों छोटी र नौकरियों पर और बहुतेरे जैंचे पदों पर हिन्दू मुकूर्रर थे। उन्होंने बहुतेरी पुरानी सरकारी रीतियाँ कायम रक्षी और साधारणतः हिन्दू प्रभाव को स्थिर रक्षा।

दिवलन में एक प्रान्त ऐसा भी था जहां हिन्दू सदा थोड़े बहुत स्वतंत्र बने रहे और जहां से फिर सन्न-के।कन हवीं सदी में हिन्दू विद्रोह और स्वाधीनता का भंडा उठा। श्ररब सागर और पच्छिमी घाटों के बीच में जो लम्बा और तंग पहाड़ी मैदेश है वह कोकन

कहलाता है। यहां के रहने वाले मराठा आधे स्वतंत्र और आधे परतंत्र थे। उनको पूरी तरह जीतने का उद्योग मुसलमान नैरशों ने नहीं किया था; वरन् सीलहवीं सदी में उनसे मेल कर लिया था। कुछ मराठों ने दिक्किनी सज्तनतों में नौकरी की, सेना और शासन

में अंचे पद पाये और कभी कभी जैसे अहमद-

नगर की निज़ामशाही सल्तनत में सिंहासन तक का बार बार निपटारा किया। जब १६

वीं सदी के अन्त में और सत्रहवीं सदी में आगरा और देहली के मुगल बादशाहों ने अर्थात् अकवर (१५५६-

सराठा

सुगढ इमले १६०५ ई०) जहांगीर (१६०५-२७ ई०) शाह-जहां (१६२७--१६५८ ई०), श्रीर श्रीरंगज़ेब (१६५८--१७०७ ई०), ने दिखन को विजय करने के लिये श्रापनी पूरी शक्ति से इमले किये और बड़ी बड़ी सेनाएं भेजीं तब मराठों ने सल्यनतों की ओर से युद्ध कर के शत्रु को ख़्य छकाया। स्वयं बादशाह जहांगोर ने अपो तुज़ुक अर्थात् रोज़नामचे में मराठों के बल और कौशल की दाद दी है। पर मुग़ल साम्राज्य के पास इतना हाया था और इतने सिपाही थे और इधर दक्षिणन में आपसी फूट इतनी थी कि एक एक कर के दक्षिणनी मुसलमान रियासतें जीत ली गईं। मराठों की जो पुरानी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी वह भी अब संकट में आगई। इस भवंकर परिस्थित में मराठों ने अपने यल को बढ़ा कर संगठित किया और कान्तियों की गड़बड़ से लाभ उठा कर मुग़ज साम्राज्य को चिनीती दी। अनेक पराक्रमों के बाद शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नीव हाली, १६७४ ई० में रायगढ़ में अपना

शिवाजी राज्याभिषेक पुरानी हिन्दू राति के अनुसार कराया और १६८० ई० तक राज्य किया।

शिवाजी की शासनव्यवस्था में कुछ बात दिक्छनी सहतनतों से और उनके द्वारा मुगल साम्राज्य तक से ली गई थीं। पर बहुत सी बातें पुरानी हिन्दू परम्परा की ही थीं। शिवाजी का अष्टप्रधान शामायल और महाभारत की याद दिलाता है। अमास्य, मंत्री, सिखव, संनापति इत्यादि उपाधियां जो पुराने हिन्दू प्रम्थीं, शिकालेलीं और ताम्रपत्रों में मिछती हैं एक बार फिर प्रचलित

हुई। मराठा समासद में श्रठारह कारकानी

मराठा शासन का वर्णन पढ़ते समय कौटल्य के छर्थशास्त्र का स्मरण होता है। प्रादेशिक शासन में भी

यांव का पाटिल पुराने अक्षपटिलक या महा श्वपटिलक का क्यान्तर है और कुलकर्णि करिणक का क्यान्तर है। शासन के सिद्धान्त भी पुराने हिन्दू सिद्धान्तों से मिलते जुलते हैं। गुरु रामदास (१६०८-१६८२ ई०) ने शिवाजी के पुत्र सम्माजी को उपदेश दिया था कि महाराष्ट्र के धर्म का प्रतिपादन करो। धर्म की युद्धि का ही उपदेश पुराने आवार्य हिन्दू राजाओं को दिया करते थे। मराठा बास कों ने मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, तालाव, बांध इत्यादि बनवाने में और कविता, गायन, कला, शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देने में भी पुराने हिन्दू राजाओं का अनुकरण किया। प्राचीन शासन प्रणाली को निर्वलता भी मराठा संगठन में इष्टिगोचर है। शिवाजी के बाद मराठों ने दिक्खन के अलावा मध्य भारत में, उत्तर भारत में और धुर दिक्खन में भी कई प्रदेश जीते और एक विशाल साम्राज्य की स्प्टि की। इस साम्राज्य का आधार पुराने ढंग का संघ सिद्धान्त ही था। बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वा-

लियर में सिंधिया, इन्दौर में होल्कर, नागपुर

संघ सिद्धान्त

में भोंसला और पूना में पेशवा बहुत कुछ स्वतंत्र थे पर एक साम्राज्य में संयुक्त थे।

आवस में लड़ते भिड़ते थे और मेल भी करते थे। संघ प्रधा से श्रद्धारहर्यी सदी में भी कुछ लाभ अवश्य हुये पर राजनैतिक और सैनिक नेतृत्य और शक्ति बिखर जाने से बल भी कम होगया।

१७६१ ई० में पानीपत की लड़ाई में मराठी

मराठों का हास की विशाल सेना अफ़ग़ानिस्तान के अहमद-शाह अन्दाली से हार गई और मराठों की

आधिपत्य की आशाप सदा के लिये मुर्भा गई। इसी कारण अठाहरवीं सदी के अन्त में और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में मराठा रियासतें एक एक कर के अप्रेज़ों से हार गई और या तो मिट गई या अप्रेज़ी साम्राज्य के अधीन हो गई। तथापि उनका इतिहास यह सिद्ध करता है कि हिन्दू सम्यता का राजनितिक अंश भी बारहवी सदी के बाद अनेक शनब्दियों तक स्थिर

रहा '। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि गायकवाड़, होसकर और सिंधिया की रियासतें अब तक मौजूद हैं।

मध्यहित में भी बहुत से हिन्दू राजा बराबर राज करते रहे

जीर उनके वंशज अब तक मीजून हैं। बुदेळमध्यहिंद खंड और बघेलखंड को देहली या आगरे
के कोई मुसलमान सम्राट् पूरी तरह म जीत
सके। यहां के शासन में परिस्थित के अनुसार परिवर्तन अवश्य हुये
पर हिन्दू संगठन के बहुत से सिद्धान्त स्थिर रहें। सोलहवीं
सदी के अन्त में और सत्रहवीं सदी के मारम्म में ओरक्षा के
राजा बीरसिंह बुदेला ने पंडितों से बहुतेरे संस्कृत प्रन्थ जैसे यीरमित्रोदय रचवाये। इस युग के राजाओं के बनवाये हये मंदिर,

 कपर के विकलित फ़ारसी अन्य देखिने। छत्तरपुर आदि के राजनगरों में बुं देख, बघेळ, इत्यादि के इतिहास से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से इस्तिक्षित्र
 अन्य है। अंग्रेज़ी में देखिने पःगसन, हिस्सी आफ़ दि बुंदेकज़।

श. मराडा इतिहास के लिए मराठा चिटियास विशेष कर समासद देखिये। राजवाड़े, पारसिनस, सरदेसाई कादि मराठा विद्वानों ने बहुत सी मीलिक सामग्री इक्ट्री की है। सुसम्बद्ध इतिहास के लिए सरदेसाई कृत मराठी प्रम्थ 'मराठा रियासत' देखिये। आदरों के लिए विशेष कर रामदास, दास बोध, दशक १०, सभास ६॥ फ़ारसी में तुज्ज, क जहांगीरी, मोतमद लां कृत इक्काक-मामा, आब्दुल इमीद लाहीरी कृत बादशाहनामा, मिज़ों मुहम्मद काज़िम कृत आलमगीरनामा, मुहम्मद साक़ी मुस्तईद लां कृत मासिर आलमगीरी, ल्या लां कृत मुन्यलबुक्लवाब, सैर्क्स्मतािल्रीन आदि में मराठों का कृत हाल है। अग्रेज़ी में देखिये ग्रांट डफ़, हिस्ट्री आफ़ दि मराठाज़, महादेव गोविन्द राणाहे, राह्ज़ आफ़ दि मराठा पादर, किनकेड और पारसिनस, हिस्ट्री आफ़ दि माराठा पीएल, यदुनाध सरकार, शिवाजी, सर देसाई, मेन करेन्ट्स आफ़ मराठा हिस्ट्री। मराठा इतिहास का मजुसंधान इपर बहुत से विद्वानों के द्वारा हो रहा है।

तालाय, भील, पुल वगैरह अव भी मौजूद हैं या कमसे कम उनके संडहर रुण्डिगोचर हैं।

उत्तर में भी कुछ छोटी २ हिन्दू रियासतें बहुत दिन तक स्वतंत्र रहीं। उड़ीसा में ऐसे अनेक राज्य इसर में थे। उड़ीसा और गोलकुंडा की सीमा पर खुद्दां नामक एक राज्य सत्रहधीं सदी के प्रारंभ तक स्वतंत्र रहा और पुराने हंग की सी सेना से संतोष करता रहा'। कश्मीर के दक्खिन में पंजाब की सीमा के पास किष्टवाड़ भी सोलहबीं सदी तक स्वतंत्र रहा'। उत्तर-पिष्क्षम पंजाब में कांगड़ा ५२ घेरों के बाद १६२० ई० में ही मुसलमानों के हाथ आया'।

उत्तर-पूरव में बंगाल के पक छोटे से प्रदेश में कुछ हिन्दू ज़मीन्दारों ने अपना अभाव जमाया और उत्तर-पूरव में सत्रहवीं सदी तक हिन्दू मजाते रहे। यह बारह भुइंया कहलाते थे और इनका संगठन पुराने हिन्दू संघ का ही कपान्तर था, वरन् उससे भी ढोला था। इनके नेता अतापादित्य का उल्लेख बंगला साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता

१५ तुज्ज.क महांगीरी ( रामपं श्रीर बेवरिस ) १ ए० ४३६ ॥ षहारिस्ता-न ग़ैबी ( पेरिस की इस्तिलिप ) देखिये, यदुनाथ सरकार, जर्नेल आफ़ दि बिहार ऐंड बढ़ीसा रिसर्च सुलाबटी, जिल्द २ भाग १ ए० ५३-५६ ॥

२. मोतमद खाँ, इक्रवाकनामा, ए० १४३-४६ ॥ तुजु, क जहांगीरी ( राजसं भीर वेबरिज ) २ ए० १३७-३९॥ शाहनवाज खाँ, मासिर उक्र बमरा ( अनु० वेबरिज) १ ए० ४९०॥

सुजु.क जहाँगीरी पूर्ववत् २ ए० १८४॥ फतहकांगड़ा (रामपुर इस्तमित)।
 इलियह खौर डाइसन पूर्ववत् २। ए० ३४, ४४४-४५॥ ३। ए० ४०५- ४०७,
 ५१५, ५७०॥ ४। ए० ६७, ४१५, ४५५॥

है। श्रासाम श्रीर क्ष्मिवहार में हिन्दू राजाओं का शासन मुग़ल सम्राट् शाहजहां और औरंगज़ेव के समय तक अर्थात् १७ वी ईस्वी सदी तक रहा । नैपाल तो सदा ही स्वतंत्र नैपाल रहा और उसकी शासन पद्धति में बहुत सी

प्राचीन हिन्दू रीतियां प्रचित्तित रही । उन्नी-

सवीं ईस्वी सही में जो कानून, न्याय पदित और दर्खिषधान नैपाल में प्रचलित थे वह प्राचीन हिन्दू परम्परा के ही थे। राज्य ने जो बहुत से भार अपने ऊपर ले रक्खे थे वह भी हिन्दू परम्परा के साक्षी हैं। मध्य काल में उत्तर में हिन्दू स्वतंत्रता या अर्थस्वतंत्रता का

केन्द्र था राजपूताना । बारहर्वी-तेरहर्वी राजपूताना सदी में मुसलमानी से हारने पर बहुतेरे राजपूत उस बहेश में चले आये जिसका

नाम उनके कारण राजपूताना हो गया। यहां उन्होंने आमेर, मार-वाड़, मेवाड़, बूंदी, इत्यादि बहुत से राज्य स्थापित किये जो किसी न किसी कप में अब तक मौजूद हैं। इनके इतिहास में पुरानी हिन्दू

१. निलिकनाथ राय और सत्य चरन शास्त्री कृत प्रतापादित्य के जीवनचरित्र देखिये। निलिकनाथ राय कृत मुशिंदावाद का इतिहास भी देखिये। रलाकदास बनतीं कृत बाङ्गाकार इतिहास बहुत उपयोगी है। सभेजी में देखिये जेम्स व इज़, जर्नल साफ़ द एशियाटिक सुतायटी साफ़ बंगाल १८७४ ए० १९४-२१४॥ १८७५ ए० १८१-८३॥

देखिये गैट, हिस्ट्री बाफ़, आवाम । सुधीन्द्र नाथ महाचार्य कृत हिस्ट्री भाफ़ सुगुक नार्थ ईस्टर्न फ्र'टियर पालिसी में भाषाम भीर कृष बिहार के माषा प्रन्थों और दिम्बद्गियों का सविस्तर उद्खेख है ।

३, राइट, हिस्ट्री चाफ़ नैपाल । नैपाल का पूरा चौर प्रमाशिक इतिहास चभी तक नहीं लिखा गया हैं। जब लिखा जायगा तब इससे इत्तर की सम्बता के इतिहास में बहुत सहायता मिलेगी।

राजनैतिक प्रधा के बहुत से सक्छ पाये जाते हैं। यहां छंटि बड़े बहुत से राज्य थे; संघ और ज़मीन्दारी के सिद्धान्तों पर राज-नैतिक संगठन अवलम्बित था; आपस में ख़ूब लड़ाइयां होती थीं। धर्म में सहनशीलता थी; विद्धानों का मान था; राज्य की ओर से मंदिर, धर्मशाला, पाठशाला, ताळाब इत्यादि बहुत बनाये जाते थे; साहित्य, कला, गायन आदि को बहुत प्रोत्साहन मिलता था। यहां भी सैन्यसंखालन में पुरानी नीति का अवलम्बन करने से कभी २ बहुत हानि उठानी पड़ी। कुछ राजपूत रियासतों ने तो जल्द ही देहली या आगरे की प्रधानता स्वीकार कर ली पर मेवाड़ ने अनुपम बीरता से अपनी स्वतंत्रता की

न अनुपम वारता स अपना स्वतंत्रता का नेवाड़ रक्षा की। १५वीं सदी में और फिर १६वीं सदी के प्रारंभ में मेवाड़ के रानाओं ने राज-

प्ताने के बाहर भी अनेक प्रदेशों पर अपनी प्रभुता जमाई। राना सांगा ने तो सीकरी की लड़ाई में पहिले मुगल सम्राट् बाबर से १५२७ ई० में टक्कर ली। अकबर बादशाह के समय में राना प्रताप ने जो साहस और शौर्य दिकाये वह संसार के इतिहास में अहि-तीय हैं। मेवाड़ का पतन १६१४ ई० के पहिले नहीं हुआ और तत्पश्चात् भी घरेलू मामलों में वह अन्य राजपृत रियासतों से अधिक स्वतंत्र रहा।।

श्वामपूरताना के किये नैस्ति रुवात आदि मौसिक प्रंप देखिये। कविशक श्यामखदास इत बीरिवजीए बहुत अपयोगी है। इसकी एक प्रति काशी-नागरीप्रचारिखीसभा के पुरतक क्षय में है। राजपूताना में भी कहीं २ प्रतियां मिल जाती हैं। टाड इत एनेस्स एंड एन्टिकिटीज़ आफ़ राजस्थान प्रसिद्ध है। गीरीशंकर दोराचन्य जोका इत राजस्थान में बहुत सी नई बातें हैं। देवी प्रसाद गु'सिक़ और विश्वदेश्वरनाथ रेट के अनेक क्षेत्र भी उपयोगी हैं। कुरसी में बहु प्रथ्य देखिये जिनका उस्लेख मराठों के सन्वरूप

स्वतंत्र या अर्थस्वतंत्र हिन्दू राज्यों के ग्रलावा हिन्दू राजनैतिक , प्रभाव उत्तर के मुसलमान राज्यों पर भी मुनलमान राज्यों पर किन्दू प्रभाव मध्य काल में दृष्टिगोचर है। एक तो मुसल-मानों ने पुराने हिन्दू राजनैतिक शासन की

बहुत सी बातों को अंगीकार कर लिया। उन्होंने भी वैसे ही प्रान्त और ज़िले बनाये और कुछ २ वैसे ही प्रधिकारी नियुक्त किये; गार्चों को वैसे ही प्रवन्ध के अधिकार दिये; ज़मीन पर और आने जाने वाले माल पर वैसे ही कर लगाये। सोलहवीं सदी में उन्होंने धार्मिक सहनशीलता भी सीख ली यद्यपि औरंगज़ेब आदि कुछ बादशाहीं ने आगे चल कर इस नीति को छोड़ दिया। ज़मी-

न्दारी संघशासन की प्रथा भी मध्य काल में

प्रधान रुक्षण कुञ्ज २ मीजूद रही। बहुत से हिन्दू राजा या मुसलमान शासक भीतरी मामलों में स्वतंत्र

रहे। इसमें कोई संहेद नहीं कि प्राचीन हिन्दू शासन में और मध्यकालीन मुसलमान शासन में बहुत से अन्तर थे पर यहां हिन्दू सभ्यता के इतिहास के सम्बन्ध में इस बात पर जोर देना है कि उस सभ्यता के राजनैतिक अंशों का लोप राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ नहीं हुआ। वादशाह अकबर के समय की पुस्तक आईन अकबरी के मुगल शासन के वर्णन की तुलना प्राचीन हिन्दू प्रन्थों से कीजिये तो कहीं २ विचित्र सामंत्रस्य दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि १६ शें सही में शेरशाह के समय में बहुत से हिन्दू राजा और बहुत से अन्य योग्य हिन्दू मुगुज शासन में बहुत

में किया है। फारवी इतिहासों के बहुन से बागों के अंतुनाद इकियट बीर बाउसन में हैं। परलोकात इटैलियन टैनीटोरी का हिस्टारिक्क एंड बार्खिक सर्वे बाफ राजाूताना बाबूस रह गरा। अभी बहुत सी मीकिक ऐतिहासिक सामग्री बायकाशित एडी है। उन्ने २ पदों पर नियुक्त हुये। उनके भी हिन्दू राजनैतिक सिद्धान्तों कीं स्थिरता में बहुत सहायता मिली । मुग़ल साम्राज्य के हारा हिन्दू संगठन के कुछ तत्त्व अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी को भी अठारहवीं सदी के अन्त में और उन्नोमवीं सदी के प्रारंग में मान्य हुये और अब तक मौजूद हैं।

रवतत्र स्रीर शर्थस्यतंत्र हिन्दू राज्यों में संरक्त साहित्य का पठन पाठन पहिले की तरह जारी रहा श्रीर साहित्य काच्य, श्रलंकार, ध्यनि, ज्याकरण, तत्त्वकान, गणित, ज्योतिष् इत्यादि के यहुत से नये प्रस्थ भी लिखे गये। मुसलमान राज्यों में भी हिन्दुश्रों ने संस्कृत लिखना पढ़ना जारी रक्ला। इस सानसिक जीवन का ज्यारेवार इतिहास यहां स्थानाभाव के कारण नहीं लिखा जा सकता पर यह स्पष्ट है कि प्रध्य काल का संस्कृत साहित्य यहुन विशाल है। इस के कुछ प्रस्थ प्रकाशित हो चुके हैं श्रीर बहुतरे हस्तप्रतियों के कप में देश के लगभग प्रत्येक प्रान्त के पुस्तकभडारों में देखे जा सकते हैं। इस साहित्य में मीलिकता बहुत नहीं है, प्रतिभा यत्र तत्र ही मिलती

र इस विषय पर वन्हीं जन्यों में सामग्री है जिनका इवाका राजपृतकीर मराठा इतिहास के सम्बन्ध में दिया है। मुगल शासन के लिये बेनीप्रसाद, हिस्ट्री चाज जहांगीर, कथ्याय ५ कीर धदुगाय सरकार, मुगल ऐड्रिमिनिस्ट्रे-शक भी देखिये। कानूनगी इत शेरकाह भी देखिये। मीलिक सामग्री में ... चातकफुल्ल इस चाईन चारकारी, जहांगीर इस तुलक चौर सुजान, शय , इस , खुलासतुलवारीन , विशेष, कर वपयोगी हैं। अन्य जारसी, प्रनथ भी जिनके चंत्र इकियट चौर टाइसन ने बद्ध त किये हैं देखिये। शाहनवाज़ चां के फारसी प्रनय मासिर-वर्ल-वंगरा में हिन्दूं राजाओं चौर चंफसरों के जीवन की भी बहुत सी वार्त कियी हैं।

है पर टीका, टिप्पणी, संक्षेप और संकलन में इसने बहुत विद्वसा और चातुर्य दिखाया है।

नाटकों में यामनमह्याख का पार्चती परिखय जो १४०० ई० के लगभग लिखा गया था और गंगाधर का गंगादासप्रतापिक्षास जो १५वीं सदी के बीच में लिखा गया था विशेष उज्लेख के योग्य हैं। मिथिला में पद्ममह ने एक नया व्याकर इस ह्या और भावद सिध ने नेपध की टीका के अलावा सलंकार और रस पर एक महत्त्वपूर्ण प्रग्थ रचा। स्मृतियों पर बहुत सी टीकाएं लिखी गईं। जिनमें समय के सनुसार कुछ परिवर्तन भी सम्मिलित हैं।

तथापि इसमें कोई सदेह नहीं कि राज्य का सहारा बहुत कुछ उठ जाने से, भनेक पश्चितों और कवियों देवभाषा के निराधय हो जाने से और भनेक माझख, बीज तथा जैन मठों या पाठशालाओं के नष्ट

हो जाने या ट्रट जाने से संस्कृत का प्रचार कम होने लगा। १४-१५ वीं ईस्वी सदी में देशी भाषायं जिनके विकास का निर्देश इसकें अध्याय में कर शुके हैं साहित्य का माध्यम होने लगीं। १५-१६ वीं सदी में वंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि प्रीढ़ साहित्यक भाषा हो गई और अनेक प्रतिभाशाली कवियों ने उनमें रचना की। अनेक मुसलमान सुस्तानों और वादशादों से इन भाषाओं को आश्रय मिला और हिन्दू राजाओं तथा जनता ने भी प्रोत्साहन दिया। उदाहरणाधं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने बहुत से हिन्दी कवियों को दर्बार में दुलाया और सत्कारपूर्वक द्रम्य दिया। नई सामाजिक और राजनैतिक परिस्थित में देशी भाषाओं

देखिये मिश्रवश्युविनोवः शिवसिंहसरोगः, भिवसैनः, वर्शाव्युक्तर किटरेक्ट काकृ हिन्दुःसानः दिपोर्टं कान दि सर्वं काकृ हिन्दी मैनस्किप्ट्सः वेनी प्रसादः, मोसीहिन्स काकृ दि इंडियन हिस्टारिकक रेक्ट्स कमीसम् १९२२ ॥

की उन्नति मनिवार्य थी। एक तो संस्कृत का प्रचार घटने पर हिन्दुओं को ही देशी भाषा के साहित्य की आवश्यकता थी। दूसरे,

हिन्दू मुसलमानों में सरवक्षात श्रीर साहित्य हिन्दू मुमलमान पर्णकं का सम्पर्क श्रवश्यं भावी थी पर यह संस्कृत के द्वारा नहीं होसकता था। संस्कृत बोलवाल

की भाषा न थी। उसका व्याकरण भी बहुत क्रिव्ट है। हिन्दू विद्यार्थी बरसों के निरन्तर परिश्रम केबाद कही संस्कृत के पंडित हो सकते थे। मुसलमानों के ब्रिये संस्कृत टेडी बीर थी। ११ वीं सदी में अल्बेकनी और सोलहवीं सदी में फैजी और अब्दूलकादिर बदायनी को छोड कर कोई मुसलमान संस्कृत के पंडित नहीं हुये। इस के विपरीत देशभाषाएं भ्रासान थी, मुसलमान स्वभावतः उन्हें सीख लेते थे। श्रमीर खुशक, मलिक मुहम्मद जायसी, अब्दुर रहीम खानखाना, ताज इत्यादि इत्यादि बहुत से मुसलमानों ने हिन्दी में श्रच्छी कविता की। स्वयं कयीर जिसकी वाणी और बीजक हिन्दी की सर्वोत्तम रचनाम्रों में हैं और कुछ शंशों में तो भनुवम हैं शायद मुसलमान जलाहा था। मुसलमानस शासक, अमीर और विद्वान देशी भाषा की रचनाओं का ज्ञानन्द उठा सकते थे । अस्तु, हिन्दू-मुसलमान सम्वर्क का एक यह अवश्यक परिणाम हुआ कि साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत का स्थान देशी भाषात्रों ने बहुत कुछ प्रहण किया। सुरदास. तलसीदास, चैनन्य, नानक, दादू, मीराबाई, तुकाराम, राम-दास इत्यादि की प्रतिभा संस्कृत को छोड़ कर देशी भाषा के द्वारा प्रगट

हुई। पर यह न समफना चहिये कि पुराने संस्कृत संस्कृत का प्रभाव साहित्य, दर्शन और धर्म का प्रभाव जाता रहा। देशी भाषाओं की कविता पुराने विचारी

मिश्रवन्युविनोद में हिन्दी के बहुत से मुसलसान कवियों के नाम और
 वनकी स्थना के उदाहरण मिलेंगे।

आर भावों स भरी हुई है। छत्तिवास की बंगला रामायण पुरानी कथा मों का कपान्तर है। तुलसीदास का रामचिरतमानस, केशव-की रामचित्रका, इत्यादि इत्यादि मन्थ वात्मीकि रामायण और अध्यात्मरामायण के आधार पर लिखे गये हैं। सुरदास के सुरसागर का आधार श्रीमद्भागवत है। नन्ददास इत्यादि की किवता भी पुराने भक्तिकाव्य का रमरण दिलाती है। कबीर ने प्रचित्तत हिन्दू धर्म की तीय आकोचना की है और पुराहितों को बहुत जली कटी खुनाई है पर उसकी रचना में उपनिपदों के कुछ सिद्धान्त ज्यों के त्यां रसखे हैं। सम्भव है कि उसने उपनिपद स्वयं न पढ़े हों पर उनके सिद्धान्त कहीं न कहीं से उसके पास आ ग्रे थे। रैदास, नानक, पीपा, सेन, इत्यादि में भी पुराने तत्वशान और मिकसिद्धान्त की मात्रा कम नहीं है। इसी तरह बंगला साहित्य ने भी पुराने साहित्य के कम की

इबीर का एक संस्करण वेंकटेश्वर प्रेत बम्बई से निकला है, बीजक का सम्पादन श्रह्मद जाह ने किया है। श्रयोध्यासिंह एपध्याय का मंकलन उपयोगी है। वेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद ने कबीर की साखी प्रकारित की है। सिक्कों के प्रादिप्रस्थ में कबीर के बहुत से पद हैं। एक नया सस्करण काशीनागरीशचारिणीसभा से प्रकाशित होने वाला है। वबार के तत्वज्ञान और मिक्तरदस्य के लिये रवीन्त्रनाथ ठाकुर के संकलन की भूमिका देखिये। ऐतिहासिक समालोबना के लिये देखिये येनीप्रसाद, कबार प्रदर्श, कबीर, हिज़ सांग, दुमारो, श्रह्मदाबाद १९२४। बेनीप्रसाद, स्वाह सक्षस टुरसागर, (इंडियनप्रंस, इलाहाबाद) भूमिका, भी देखिये।

इन कवियों की रवना सन्तवानीसंग्रह में देखिये। नानक के लिये आदि-प्रम्य सब से उपयोगी हैं। जोधार, जेंपुर इत्यादि के राजपुरतकालयों में और व्यक्तिगत पुस्तकालयों में सन्त कवियों की रचनाओं की बहुत सी इस्तलिखित प्रतियां हैं। साभारण हिन्दी साहित्य के लिये मिश्रवन्धु-यिनोद और दिन्दी नवरत्न के खलावा ज्ञिवलिंइसरोज, काजीनागरी-प्रचारिणी सभा की इस्तप्रतियों की खोज की रिपोटें, प्रियमेंन छुत्त हिस्ट्री खाफ वर्गाक्यूलर लिटरेचर खाफ हिन्दुस्तान और के ज्ञत हिस्ट्री खाफ हिन्द्री लिटरेचर भी देखिये।

उन्हांचन नहीं किया है । गुजराती, मराठी, उड़िया इत्यादि के विषय में भी यही कहा जा सकता है। इन सब भाषाओं में १५ वीं सदी से लेकर आज तक संस्कृत प्रन्थों के अनुवाद भी बहुतायत से होते रहे हैं। प्राकृत, अपभ्रंश और देशी भाषाओं में जैनों ने सिकड़ों क्या हज़ारों प्रम्थ रसे जिनमें से कुछ तो प्रकाशित हो खुके हैं और अधिकांश मंदिरों और मंडारों में

जैन प्रन्थ हस्तप्रतियों के रूप में ही रचले हैं। इनमें से बहुत से तो प्राचीन पाली और संस्कृत जैन

ब्रम्थों के भावानुवाद या छायानुवाद हैं श्रीर शेष ब्रम्थों पर भी पुराने जैन साहित्य की छाप लगी हुई है। स्पष्ट है कि भाषा की श्रं खला टूट जाने पर भी हिन्दू मानसिक जीवन की श्रं खला मध्य काल में नहीं टूटी।

हिन्दू भाषा, साहित्य और दर्शन ने अपनी रक्षा की सामर्थ्य दिखाने के अलावा मुसलमाना पर भी बहुत प्रभाव डाला। कह खुके हैं कि हिन्दू-मुसलमान सम्पर्क की आवश्यकताओं के कारण मुसलमान स्वमावतः लोक भाषायं सीख रहेथे। हिन्दी में कुछ फ़ारसी और थोड़े से अरबी शब्दों की मिलावट से उर्दू भाषा की

उत्पत्ति हुई अथवा यह कहना अधिक उपयुक्त रहा होगा कि हिन्दी ने वह रूप धारण किया

जिसे उदू कहते हैं। सच पूछिये तो बहुत

दिन तक नाम का भी भेद न था। जिस बोली को आज कल लोग उदूं कहते हैं वह प्रारंभ में हिन्दी ही कहलाती थी। उदूं का ऐति-हासिक अनुसंधान हाल में ही प्रारम्भ दुआ है पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि इसके पहिले किन हिन्दी नाम से ही किनता रचते थे।

देखिये दीनेशचन्द्र संन, हिस्ट्री आफु बंगाळी करवेत्र पृ'ड क्रिटरेचर ।

बह यही सममते थे कि हम हिन्दी काव्य लिख रहे हैं। उत्तर में ही नहीं किन्तु दिखन में भी यही अवस्था थी। हिन्दी और उद्दं का पार्थक्य जो आज कल दिखाई देता है पीछे प्रारम्भ हुआ। मुसलमानों की इस हिन्दी या उद्दं कियता में हिन्दू विचार और भाष, पौराणिक और पैतिहासिक उल्लेख भी भरे हैं। किव का नाम न मालूम हो तो सहसा कोई नहीं कह सकता कि रचयिता हिन्दू था या मुसलमान ? हिन्दी उद्दं का पार्थक्य हो जाने पर भी होनों का व्याकरण एक ही रहा है और साधारण शब्द भी समान रहे हैं। उद्दं के कप में हिन्दी सारे देश के मुसलमानों में फैल रही है।

हिन्दू धर्म और दर्शन ने मध्य काल के मुसलमानों के जीवन पर
बहुत असर किया—यह स्वामाविक ही था।
मुसलमान धर्म हिन्दुस्तान के बाहर उपनिषद, गीता और
वेदान्त के मूल सिद्धान्त पहुंच गये थे। ब्रह्म की सर्वव्यापकता, परमेश्वर की पकाब भक्ति, ब्रह्म में तल्लीनता,
"तत्त्वमसि", त्याग और तप—यह सिद्धान्त कुछ मुसलमान
सिद्धान्तों से जा मिले। यहाँ अन्य सिद्धान्तों का भी संघर्षण हुआ
जो पारसी और ईसाई धर्मों के प्रभाव से धौर ब्रीक तत्त्वज्ञान की
कुछ विचित्र शालाओं के प्रभाव से पिच्छम पशिया में इधर उधर
प्रचलित थे। इस घनिष्ट सम्पर्क से मुसलमान संसार में सुफ़ी
मत की उत्पत्ति हुई जिसने सारे मुसलमान तत्त्वज्ञान और साहित्य

इस विषय पर अब्दुल इक के ब्याख्यान जो हिन्दुस्तानी एकेडेमी यू० पी० से प्रकाशित होने वाले हैं उपयोगी होंगे । उद्दु साहित्य के इतिहास के सिये देखिये रामनाबू सक्सेना, हिस्टी आफ़ उद्दू किटरेंचर । इसका इद्दु अनुवाद भी हो गया है ।

पर अपनी खाप लगा दी। सूफ़ी कवियों के उद्गार हिन्दू भक्तों के से ही है—यही इंग्वरप्रेम है, यही एकाप्रता सूफ़ी मत है, वही आत्मसमपंश है, वही भाव, वही उपप्राप हैं। हिन्दुस्तान में भी सूफ़ी मत ने बहुत प्रसिद्धि पाई। इस के अलावा साधारण मुसलमान विचार भी हिन्दू तस्त्रज्ञान से अलूना न बचा। हिन्दुस्तान में जो फ़ारसी और अरबी साहित्य रचा गया और जिसकी वैद्यानिक आलोचना अब प्रारम्भ हो रही है हिन्दू प्रभाव का साक्षी है। बहुत से मुसलमानों ने हिन्दू सिद्यानों को पसन्द किया। बादशाह अकबर आदि कुछ मुसलमान नरेश उनके पक्षपाती थे। शेख मुबारक,

श्रमुल फ़ैज़ी, श्रमुल फ़ज़ल श्रादि बहुतेरे साधारण प्रभाव विद्वान् मुक्त कंड से दिन्दू धर्म और वेदान्त की प्रशंसा करते थे और तदनसार अपने

जीवन को चनाते थे। बादशाह शाहजहां कट्टर मुसलमान था पर उसका बड़ा लड़का दाराशिकोह वेदान्ती था। उसने अल्लोप-निपद की रचना कराई जिसमें इस्लाम और हिन्दू तत्त्वज्ञान का मिश्रण है । इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मुसलमान विजय के बाद जिन हिन्दुओं ने इस्लाम अङ्गोकार किया था वह अपनी विचारपद्धति को और अपने पैशृक विश्वासों को

इसकी प्रति ख़ुदावल् श कोरियंटल लाइब री, पटना, में हैं। हिन्दुस्तान के फरसी बीर करबी साहित्य के संप्रह हैदराबाद (दिवलन), रामपुर, टॉक कादि रियासतों के रामपुस्तकालयों में बीर व्यक्तिगत पुस्तकालयों में भी हैं। बंगाल प्रियाटिक सुमायटी, कलकत्ता बीर ख़ुदाब खूग बोरियंटल लाइब री, पटना, में भी बहुत सी हस्तप्रतियां हैं। लम्दन के बिटिशा-म्यूज़ियम बीर ह'हिया आफ़िस के पुस्तकालयों में और भी ज्यादा सामग्री हैं।

विन्कुल छोड़ नहीं सकते थे। उनके द्वारा भी मुसलमान समाज में हिन्दू विचार फैलते रहे।

इस वर्णन से स्पष्ट है कि अनेक अंशों में हिन्दू और मुसलमान सभ्यताप एक हो गई या कम से कम एक मूर्तिकला दूसरे के बहुत निकट आ गई। मध्य काल की भारतीय कला के इतिहास से भी यही ध्वनि

निकलती है। यह मानना पड़ेगा कि इस युग में हिन्दू कला का हास अवश्य हुआ। इस्लाम में मूर्तिपूजा का विरोध मूर्ति का ही विरोध हो गया था। मुसलमानों ने बहुत सी मूर्तियां तोड़ डाली, स्वयं उनके मूर्ति बनाने की तो कोई बात ही नहीं थी। जब सहनशीलता का युग प्रारम्भ हुआ जब हिन्दू फिर स्वतंत्रतापूर्वक मूर्ति बनाने लगे पर विजयनगर साम्राज्य को छोड़ कर और कहीं उन्होंने इस

कता में कोई उन्नि नहीं की। वरन् इसके चित्रका न्नादर्श गिरने ही रहे। अस्तु, मध्य काल की हिन्दु मूर्तिकला में कोई विशेष बात नहीं है

पर भवननिर्माण, चित्रण और गायन में हिन्दू प्रतिभा और सिद्धान्त ने नये नये पंथों पर पग रक्का। सोलहवीं—सत्रहवीं सदी में चित्रकला के सेत्र में हिन्दू और फ़ारसी तत्वों के सिम्प्रण के नये चमत्कार प्रगट हुये। मुग़ल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां चित्रकला के शौकीन थे, चित्रकारों को आश्रय देते थे और प्रतिभाशाली कृतियों पर घड़ी उदारता से इनाम देते थे। उन के समय के बहुनेरे चित्र अब तक मौजूद हैं और अपने कौशल पर आश्चर्य दिलाते हैं। मध्यकाल में राजपूत चित्रकला ने भी बहुत उन्नति की और आमेर, जोधपुर, इत्यादि रियासतों में सैकड़ों हदयमाही चित्र अकित किये गये।

इस युग में रचनात्मक प्रतिमा का सब से अधिक विकास भवन-निर्माण के क्षेत्र में हुआ। मुसलमान नरेशी को इमारत बनाने का शौक हमेशा से था। भवननिर्मा स हिन्दुस्तान में मुसलमानों के आने के धोड़े दिन बाद ही हिन्दू और मुसलमान निर्माणिसद्धान्तों का सम्बद्ध भीर मिश्रण प्रारंभ हुआ भीरनई नई रीतियों का भाविष्कार हुआ। मध्य काल की हिन्दुस्तानी इमारते आज भी दर्श में की चिकत करती हैं और सदा संसार की सर्वात्तम इमारतों में गिनी जायगी। पुरानी हिन्दू इमारतों से और हिन्दू निर्माणिसद्धान्तों से इनकी तुलना करने पर हिन्दू प्रभाव साम्र प्रगार होता है। उदाहरणार्थ, आगरे के पास सिंहदरे में अकपर की कुन्न की इमारत हिन्दू रीति की याद दिलाती है। देहली और आगरे के किले की इमारते. फ़तहपुर सीफरी के महल, लाहीर के मकुबरे और झागरे का ताज महल भी हिन्दू प्रभाव से खाली नहीं हैं। राजपूराना में आमेर मादि के महल भी बहुन करके उसी प्रधा का अनुकरण करते हैं जो उत्तर भारत के और प्रदेशों में प्रचलित थी। अस्तु, हिन्दू कला का इतिहास मध्य काल में पलट ब्रह्म गया पर समाप्त नहीं हुआ।

श. सध्य काल की कला के किये फर्गुमन, हेनेल और विसंट ए, रिसथ के वहीं प्रमथ देखिये जिनका वस्लेख पहिले कर चुके हैं। अर्कियोलाजिकल सर्वें की रिवोर्टें बीर अर्नेल आफ़ इंडियन ऑट एंड इन्डस्ट्री बहुत उपयोगी है अराज, सुगुल पेंटिंग भी देखिये।

चित्रों के नमूने ख़दायत् इा चोरियटल लाइने री, पटना, कलकता । प्रियाटिक सुसायटी चाफ़ बंगाल के पुस्तकालय में, महाराजा बनारस, नवाब रामपुर इत्यादि के पुस्तकालयों में एवं जयपुर, जोधपुर चादि के चनायब्ज़ानों में हैं। देहली, लाहौर इत्यादि में व्यक्तियों के पास भी बहुत से चित्र हैं।

उसके तस्य नष्ट नहीं हुये, चरन् श्रीर तस्यों से मिल कर नये नये करों में प्रगट हुये।

श्चार सामाजिक जीवन पर एक नज़र सालिये। मध्य काल में
पुराना हिन्दू संगठन कई अंशों में अवश्य
सामाजिक जीवन वन्त गया। कह सुके हैं कि अन्य धर्मी और
जानियों से अपनी विलक्षण सभ्यता की रक्षा
करने के लिये हिन्दू समाज ने जाति पांत के, खाने पीने के, बंधन
भीर भी कहे कर लिये, पुरोहितों को महिमा और भी बढ़ा दी।
स्वतंत्रता के समय में हिन्दू समाज का नेतृत्व राजा और पुरोहित
होनों के द्वार में धाः सुन नमान विजय के बाद वह नेतृत्व केवल

पुरं। दितों के हाथ में आ गया। साम स्व

नेतृस्व का से कह सकते हैं कि पुराहितों के नेतृस्व में सामाजिक जीवन को संकुचित करने बाली शक्तियां बहुत प्रवल हो गईं। विदेशों से सम्पर्क बहुत कम हो गया था। जिन हिन्दुओं ने पशिया, यूरुप और अफ्रीक़ा में अपने धर्म, तस्वज्ञान और साहित्य, कला का प्रचार किया था और समुद्र पार करके बहुत से देश और टापू आबाद किये थे वह अप विदेशयात्र। को ही पाप समफने लगे। स्नूमास्नून का भेद तो पहिले भी था पर अब वह बहुत बढ़ गया। अन्तर्जातीय अनुलोम व्याह पहिले ही कम हो गया था; अब बह क़रीब २ विवक्तल मिट गया। स्त्रियों का पद हिन्दू स्वतंत्रता के अन्तिम काल तक बहुत गिर चुका था; पर्दा शुक्क हो गया था। १२ सी सदी से जो राजनैतिक खलबत मची उसमें स्त्रियों की जोस्निम

बढ़ गई और पर्दा बहुत कड़ा हो गया। स्वयं स्विगें का पद मुसलमानों में पर्दा बहुत होता था; उनके अनुकरण से भी उत्तर भारत के हिन्दुओं में यह प्रथा बसकान हो गई। पर्दें से स्त्री मिक्स को गहरा धका समा-वह स्वाभाविक ही था। हिन्दुओं के बहुत से समुदायों में बासव्याह पहिसे ही प्रारंभ हो गया था। स्मृतियों में उसका विधान है और पुराणीं ALE SAIL से भी उसकी ध्वनि निकलती है। १३ मीं सदी के बाद स्त्रियों के पद के ज्ञास से, वर्णव्यवस्था की कठोरता से. भीर राजनेतिक गडगड से बालम्याह और भी वह गया और मन्द्रे २ वर्षो तक की शादियां होने लगी। इस अकार हिन्दु समाज की निर्वेसताएं वढ गई पर संगठन के मूल सिद्धान्त प्राचीन समय के से ही रहे। मध्य काल में वर्णव्यवस्था को एक धका जकर लगा। अब तक हिन्दू न्याय में वर्णभेद का धोड़ा बहुत विचार अवश्य किया जाता था। स्ट्रतियों में एक ही अपराध के लिये भिन्न २ वर्णीं के लिये भिन्न २ दण्डों न्यस्य का विधान है। पर मुसलमान न्यायाधीश इस

भेद को न मानते थें। उनकी दृष्टि में सब हिन्दू बराबर थे। सो, जहां वर्ष्यवस्था के और नियम कड़े हो गये वहां न्यायसम्बन्धी नियम मिट गये।

मध्य काल में हिन्दुकों के जीवन का साधारण भाव कहां तक बद्द गया—इस बावश्यक प्रश्न का उत्तर जीवन का भाव देना सहज नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए कि प्राचीन युग में भी हिन्दू जीवन का भाव सदा एक सा नहीं रहा था। कह खुके हैं कि ऋग्येद के पहिले नी मंडलों के बुग में जीवन का जैसा ब्रानन्द और आहाद था वैसा आगामी काल में नहीं रहा। तत्पश्चात् बीज और जैन धर्मी की प्रधानता ने कुछ और परिवर्तन किये। बन्त में बाहर से थाने बाली जातियों की उथल पुथल ने काशावाद को निर्वल कर दिया। मध्य काल में राजनैतिक स्वतंत्रता मिट जाने से, राजनैतिक गड़-बड़ से, सामाजिक कुरीतियों के टढ़ हो जाने से, विदेशी सम्पर्क टूटने पर साधारण संकुचन से और पुरोहिनों की प्रधानता से माग्य-

वाद की मात्रा बहुत बढ़ गई और भ्रान्तरिक

निराशा सामाजिक निराशा प्रवल हो उठी। हिन्दुश्रों ने कर्म और संसार का जो सिद्धान्त निकाला

था और जो उपनिषदों के बाद सब को मान्य हुआ वह मानो दुधारी तलवार थी। जिस समाज में आत्मविश्वास हो उसके लिये यह आशावाद और स्वावलम्बन का सिद्धान्त है। साहसी व्यक्तियों के चित्त में कर्मसिद्धान्त यह भाव उत्पन्न करता है कि हम

ही अपने भाग्य के विधाता हैं; हम अपने कर्मी

कर्म सिद्धान्त के बल से सब कुछ कर विखायेंगे; जो कुछ हमारा हक है वह हमें ज़कर मिलेगा; हमारा

पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं हो सकता। पर यदि आत्म-विश्वास नहीं है और साइस नहीं है तो कमं सिद्धान्त से विपरीत भाव उत्पन्न होते हैं। तब यह धारणा होती है कि जो होना है वह होगा; भाग्य में जो लिखा लाये हैं वह भुगतना ही होगा; सुख दुख जो कुछ पड़े सब सहना होगा; हाथ पैर पटकना व्यर्थ है। दैव पर निर्भर रहने का यह भाव मध्य काल में बहुत प्रवल मालूम होता है। रामचरित-मानस में रामचन्द्र के बनवास और दशरथ के मरख के बाद

> हानि लाभ जीवन मरण, बश अपयश विधि हाथ। सुनहु मरत मावी प्रवरु, विलक्षि कहेर सुनि नाथ ॥

स्रदास भी कहते हैं कि कर्म की गति टाले नहीं टलती।

ऐसे वाक्यों से मध्य काल का हिन्दी या

भाग्यवाद बंगला साहित्य भरा पड़ा है। इसमें कोई
संदेह नहीं कि कहीं २ विपरीत भाव भी हैं

त्रैसे कि" दैव २ आलसी पुकारा"। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि संस्कृत साहित्य से भी भाग्यवाद के सैकड़ों वाक्य उत्तृत किये जा सकते हैं। पर एक ओर समस्त मध्यकालीन साहित्य को रिक्षये और दूसरी ओर समस्त माचीन साहित्य को, विशेष कर, सातवीं दें सदी तक के संस्कृत साहित्य को रिक्षये, तो मानना पड़ेगा कि मध्य काल में भाग्यवाद और निराशा की मात्रा अधिक है। एक संस्कृत कि का श्लोक है कि उद्योगी पुरुषसिंह के पास लक्षमी आती है, "देव देता है" यह तो उरपोक आदमी कहते हैं, देव को खोड़ कर अपनी शिक से पौरुष करो, यत्म करने पर सिद्ध न हो तो क्या दोष है? आत्मावलम्बन के ऐसे ओजस्वी कथन देशभाषाओं के मध्यकालीन साहित्य में बहुत नहीं मिलते।

मध्यकाल में भगवदुगीता की जो गति हुई उससे यह निष्कर्ष बहुत स्पष्ट हो जायगा । गीता का उपदेश रण-भध्य काल में भगवद्र-भूमि में दिया गया था और अर्जुन से कठोर गीता युद्ध कराने के प्रयोजन से दिया गया था। भीकृष्ण की गर्जना है कि उठो, जागो भीर भृतिकर्में। भें लगो। कर्म में ही तम्हारा अधिकार है, फलों में नहीं; परमेश्वर को समर्पण करते हुये कर्म करो। निष्काम कर्म करो—यह गीता का सार है। गीता के सारे तत्वज्ञान, योग और भक्ति का परिणाम वही होता है जो श्रीकृष्ण का ध्येय था श्रधांत श्रर्जन फिर गार्डीय धतुष को उठाता है और पूर्ण जय तक घमासान युद्ध करता है। गीता में यों तो बहुत सी बातें हैं किन्तु उपयुक्त पेहि।सिक सम्बन्ध में पढ़िये तो प्रधान सिद्धान्त अनवरत कर्म का है। पर मध्य काल का वायुमंडल पेसा था कि लोग गीता के तारिवक प्रयोजन को भूल गये। मध्यकाल के साहित्य में गीता की चर्चा बहुत है और बहुत सी टीकाएं भी मिलती हैं पर यहां धारता है कि गीता योगध्वाम और तत्त्वक्रम-की पुस्तक है। गीता के आधार पर कर्मयोग की दुंतुमी बद्धाना अध्य-काल का काम नहीं था। बात यह है कि जिल युग की जैली आवक्ष होती है उसे शास्त्रीय सिद्धान्तों के रूप भी वैसे ही विकार देते हैं। हज़ार बरस तक हिन्दू गीता के मर्म को भूले रहे। गीता के रहस्य को समआना वर्तमान वीसवीं सदी के नेताकों और लेखकों का काम था।

मध्य काल में साधारणतः हिन्दू भावना इस तरह की थी। पर याद रखना चाहिये कि यह तमाम युग पक परिवर्तन सा नहीं था। १३ वीं ईस्वी सदी से १५ वीं ईस्वी सदी तक जो अवस्था थी वह १६ वीं सदी में कुछ बदल गई पवं किर सबहवीं सदी में कुछ और परिवर्तन हुये। जब मुसलमान राज्यों ने धार्मिक सहनशीलता की नीति अंगी-कार की, जब उन्होंने हिन्दुओं के लिए शासन के द्वार खोल दिये और उसके बाद जब हिन्दुओं ने विप्लव कर के नये नये स्वतंत्र राज्य स्थापित किये तब जीवन का भाव भी बदलने लगा। तथापि सामान्यतः प्राचीन हिन्दू युग में और मध्य काल में वह अन्तर बा जिसका निर्देश अभी उत्पर किया है।

पर कोई यह न समभे कि मध्य काल में देश ने किसी तरह की उक्रति न की और मुसलमानों के सम्पर्क से मध्य काल में देश ने किसी तरह का लाम न हुआ। मध्य काल में उक्रति हिन्दुओं को किसी तरह का लाम न हुआ। मध्य काल में उक्रति हिन्दुओं को किसी तरह का लाम न हुआ। मध्य काल में जीवन युग में बड़ी २ घटनाओं से तरह २ की लहरें पैदा होती हैं और तरह तरह के परिजाम निकलते हैं। जैसे प्राचीन काल में जीवन और आन्दोलन की बहुत सी धाराष्ट्रं और कोई कोई एक दूसरे के प्रतिकृत थीं वैसे ही मध्य काल में भी प्रगति के मार्ग तरह तरह के थे। उत्पर दिक्षा सुके हैं कि सुक्कर

मानों के सम्पर्क से माथा, विजयसा और निर्माणकता में नये गर्ने विकास हुये। देशी भाषाएं मौढ़ साहित्यक भाषा हो गई और बहुतेरे प्रतिभाशासी कवियों ने उनमें रचना की। इसका अधिकांश अप उन प्रभावों को है जो मुसलमानों के आने पर प्रगट हुये थे। अगर बारहवीं-तेरहवीं सदी में राजनैतिक कान्ति न होती तो शायद सोक माथा और साहित्यक भाषा का पुराना भेद ज़रा भी कम न होता। सोक भाषाओं का मध्यकालीन साहित्य उत्यक्ति के लिए भी मुसलमानों का

ऋषी है। मुसलमान धर्म का प्रधान सिकान्त

भक्तिबाद है परमेश्वर की यकता । हिन्दू तस्त्रवान

इस सिद्धान्त तक बहुत प्राचीन समय में ही

पहुँच गया था पर ब्राह्मण धर्म में इस पर उतना ज़ोर नहीं दिया गया था जितना कि इस्लाम में। मुसलमान विद्वानों और तरक्का-नियों के सम्पर्क से हिन्दू ओं ने भी परमेश्वर की एकता पर ज़्याका ज़ोर दिया। इस परिवर्तन का प्रतिविश्व मध्यकालीन साहित्य में है। पक परमेश्वर की भावना इड़ होने से एवं वेद्यान्त ग्रीर स्फ़ी मत के संधर्षण से भक्तिमार्ग के प्रचार में सहायता मिली। हिन्दी, बंगला, मराठी, इत्यादि के मध्यकालीन साहित्य में सब से अच्छे प्रन्थ मक्ति के ही हैं। हिन्दू मुसलमान धर्मी के सिन्दर्भ से कुछ नये धार्मिक भान्दोलन भी उत्पक्ष हुये। उदाहरणार्थ, १५ घीं—१६ घीं ईस्बी सदो में ग्रुक नानक ने सिक्का धर्म खलाया जिसमें दोनों धर्मी के तत्वों का समावेश है ।

गृह नानक के किये चादिन्नस्थ देखिये। इसका संस्करण बहुचा गुरुमुली में है। देवनागरी कक्षरों से एक संस्करण कजनक से प्रकाशित हुचा था पर अब वह दुष्पाप्य है। अन्नेज़ी में फ़ाम ट्रंप का चनुवाद बहुत ग़कत है। सेकारिफ़ का सिक्स रिक्षीजन बेहतर है। हिन्दी में गुद नावक की काश्यिमों का एक संकक्त "संतकानी संग्रह" में भी प्रकाशित हुचा है।

अन्यं धार्मिक कवियों और उपदेशकों में भी मुसलमान प्रभाष नज़र आता है।

राजनीति में भी मुसलमानों ने एक बड़ा भारी परित्रतंन किया जिस से देश की असीम लाम हुआ। पिछले राजनैतिक संयो-जक शकि का राजनैतिक इतिहास संयोजक और

विभाजक शक्तियों के संग्राम का सक है। जब संयोजक शक्तियां अधिक प्रवत हुई' तब मार्थ, गुप्त, वर्धन इत्यादि साम्राज्य बने; जब विभाजक शक्तियों ने जोर एकडा तब देश छोटे २ स्वतंत्र राज्यों में बट गया। प्राचीन काल के तमाम राजनैतिक इतिहास पर विचार कीजिये तो प्रधानता विभाजक शक्तियों की ही मालुम होती हैं। मध्य काल में भी संयोग और विभाग का पुराना चक खलता रहा, देहली या आगरा के खुल्तानों या बादशाहों का भंडा कभी २ तो लगभग सारे देश पर फहराया और कभी २ एक दे। प्रदेशों पर ही जैसे तैसे हिलता रहा। पर इस काल में पहिले की अपेक्षा संयोजक शक्तियां अधिक प्रवत्त हैं: साम्राज्यों का जीवन अधिक है, बल अधिक है। साम्राज्य का होना अब एक स्वामाविक बात मालम होती है। राजनैतिक एकता की पुरानी रुकावटें निर्वल हो रही हैं। ग्रस्तु, मुसलमान नरेशों की राजनितिक ज्ञाकांक्षाओं ने और सामरिक बल ने देश की पक्यता बढाने में बडा काम किया और राष्ट्रीयता के उस भाव के लिये जमीन तय्यार की जो उन्नीसवीं सदी में पैदा हुआ।

राजनैतिक एकता को इंद्र करने के साथ २ मुसलमानों ने हिन्दू-पने का भाष भी बढ़ाया। जब तक देश में हिन्दूपने का भाव केवल हिन्दू ही रहते थे तब तक उनकी कभी अपनी एकता का ज्यान न भाषा। बहु जानते थे कि इम दूसरे देशों के निवासियों से भिन्न हैं और वह कर हैं। ग्यारहर्वी ईस्वी सदी में अल्बेकनी ने देखा कि हिन्दुओं को अपने ऊपर बड़ा गर्व है और दूसरी जातियों के लिये बड़ा अपमान है। तथापि हिन्दुत्व का माच बहुत निर्वत था। कुछ प्रादेशिक भाष थे, मत मतान्तर के भाव थे, वर्ष के भाव थे, जातियों के, उपजातियों के, उनकी भी शाखाओं के, भाव थे पर हिन्दत्व की घारणा बहुत कमज़ोर थी। जब मुसलमान मा कर बस गये तब तारतम्य के द्वारा हिन्दूपने की वृद्धि हुई और हिन्दुओं ने समभा कि हमारी भी कोई एकता हो सकतो है। स्वयं हिन्दू शब्द जो सिन्ध नदी के नाम से निकला है और जो मूल अर्थ में सिन्ध के भास पास रहने वालों का चोतक है मध्य काल में प्रचलित हुआ । प्राचीन सभ्यता के सम्बन्ध में हमने इस शब्द का प्रयोग केवल इस कारण किया है कि और कोई शब्द ही नहीं है जो धर्म और वर्ण के भेदों को छोड़ कर देश के सब निवासियों का द्योतक हो। प्राचीन समय में हमारे देश में विचार ही वर्ण और धर्म के भेदों के अनुसार चलता था। पुराने इमृतिकारों की कल्पना ने जीन और यूनान आदि देशों के निवा-सियों की उत्पत्ति वर्णसंकरता के आधार पर लिख मारी। वर्ण के अञ्चलार सब कुछ सीचने और लिखने की इस परिवाटी की उस समय धका लगा जब देश में बहुत से पेसे लोग भा बसे जिनके लिये वर्ण कोई जीज ही न था। उनसे अपना भेद देख कर हिन्दुओं ने हिन्दृत्व का भाव प्रहण किया।

मुसलमानों के आने पर हिन्दुस्तान का सम्पर्क पव्छिमी देशों से बहुत हो गया; मध्य काल में बरावर आमद-साधारब भीवन रफ़्त होती रही और स्थापार भी ख़ूब हुआ। हिन्दुस्तान में बहुत से नये फलों का जलन हुआ। मई तरह की मिठाइयां और पकान बनने हागे। इन सब के खिदेशी नाम आज तक प्रचलित हैं और इतने साधारण हो गये हैं कि इनकों कोई विदेशी नहीं समभता। कई तरह के नये बस्त भी प्रचलित हुये जो अब सारे देश में और विशेष कर उत्तरी मैदानों में साधारण हो गये हैं। बाग बनाने की विद्या में भी बहुत उल्लित हुई। यह स्पष्ट है कि मच्य काल में हिन्दुओं ने अपने जीवन को नई परिस्थिति के बहुत कुछ अनुकूछ बनाया। विश्व सं तथापि उनकी सभ्यता के पुराने सिद्धान्त पुराने क्य में या परिवर्तित क्य में बराबर प्रचलित रहे। पुरानो भ्रांकला कभी इटने न पाई।

## अर्वाचीन काल

सर्वाचीन काल में भो हिन्दू सभ्यता ने बड़ी स्थिरता दिवाई है और अनुकूलन की शक्ति का भी परिचय धर्वाचीन काल दिया है। यूरुप के इतिहास में अर्वाचीन काल १५ वीं—१६ वीं ईस्वी सदी से मारंभ होता है क्योंकि उस समय वहां बहुत से राजनैतिक, सामाजिक, व्यामिक भीर मानसिक परिवर्तन एक साथ हुये भीर जीवन का बक्त नया भाव प्रगट हुआ। पर हिन्दुस्तान के इतिहास में अर्वाचीन काल कठारहवीं सदी के अन्त में अथवा यों कहिये उन्नीसवीं सदी के मारंग में शुक्त होता है। अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना होते ही देश संसारव्यापी मानसिक, आर्थिक और राजनैतिक शक्तियों के बक्त में पड़ गया। कान्तिकारी राजनैतिक परिवर्तन ने जीवन के सब अंग्रें को धीरे २ छाप लिया। हिन्दुस्तान में यूरोपियन सभ्यता का वह प्रभाव प्रारंभ हुआ जो अब तक जारी है और जिसका अन्तिम परिवान सम्मता का महत्त्वम परिवान के स्वाची का सह प्रभाव प्रारंभ हुआ जो अब तक जारी है और

पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं का सम्पर्क भीर संघर्षण जो भाज पशिया के सब देशों में दिखाई देता है विश्वव्यापी महत्त्व की बात है। पारस्परिक प्रभाव वैज्ञानिक श्राविष्कारों के कारण-अर्थात रेल. जहाज, विमान, तारा, बेतार, छ।पा इत्यादि के कारण-ग्रब एक सभ्यता दसरी सभ्यता पर बडी तेज़ी से श्रीर बड़ा गहरा प्रभाव डाल सकती है। संसार की सब जातियां एक दूसरे के निकट आ रही हैं और कही एक दूसरे की नक्ल कर रही है, कहीं घुणा कर रही हैं, कही सीच विचार के बाद कुछ विदेशी तस्वों का अपने संगठन में समाचेश कर रही हैं। मविष्य में हिन्द्रस्तान की सम्बता क्या ह्य धारण करेगी-वह निश्वयपूर्वक कोई नहीं कह सकता। पर अब तक तो पुरानी सभ्यता के लक्षण मौजव हैं और उन की हज़ारों वरल की स्थिरता यह आशा दिलाती है कि भविष्य में भी ऐसे ही या किसी परिवर्तित हुए में मौजूद रहेंगे। यह बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि इस समय तक हिन्दु औं में पुराने धर्म प्रचलित हैं, पुरानी समाजिक व्यवस्था का चलन है, पुराने साहित्य का अध्ययन होता है और जीवन की दिन्द भी बहुत कुछ पुरानी सी है। परिवर्तन अवश्य हो रहे हैं पर इनसे

हिन्दू सभ्यता की निर्यलता नहीं किन्तु शक्ति ही प्रगट होती है।
हिन्दू सभ्यता ने अपने को समय के अनुकूल बनाने की शक्ति
पहले भी दिखाई थी। इसी शक्ति ने उसको
अनुकूलन जीवित रक्का था और आज भी यही शक्ति
उसको थामे हुये हैं। गत सौ बरस में यह
अनुकूलन अनेक करों में प्रगट हुआ है। धर्म और समाज के क्षेत्र

अनुकूलन शनेक करों में प्रगट हुआ है। धम आर समाज के क्षेत्र में ब्रह्म समाज, श्रार्थ समाज, प्रार्थना समाज श्रादि के आन्दोलन इस अनुकूलन के द्योतक हैं। सारे समाज में बिदेश यात्रा, खानपान, जाति पांत, व्याह की आयु इत्यादि के बारे में जो भाव बदल रहा
है वह भी अनुकूलन का प्रमाण है। वारों और राजनैतिक जागृति
हो रही है। आसार में कुछ नई नई धातों पर ज़ोर दिया
जा रहा है। इस अनुकूलन में भी पुरानी सभ्यता के तस्व
हिंदगोचर हैं। वेदों के या उपनिषदों के कुछ सिद्धान्तों के
आधार पर नये धार्मिक समाज बनाये गये हैं। जीवन के नियमन
के लिये गीता आदि के नये अर्थ हो रहे हैं। समाज-सुधारक भी
बहुधा किसी न किसी प्राचीन वाक्य की दुहाई दिया करते हैं।
साहित्य के क्षेत्र में रचीन्द्रनाथ ठ कुर और दूसरे किवयों में प्राचीन
अध्यात्मविद्या और तत्त्वज्ञान का प्रभाव सर्वत्र हिंग्दर्भ पर भी
कुछ पड़ रहा है। शापनहायर, डायसन, वर्गसन आदि प्रसिद्ध
यूरोपियन तत्त्वज्ञानी हिन्दू तत्त्वज्ञान के प्रभाव के नीचे आ चुके हैं।

## समीक्षा की आवश्यकता

जो सभ्यता कम सं कम चार हज़ार बरस पुरानी है और श्रब

तक जीती जागनी मौजूद है, जो हिन्दुस्तान
हिन्दू मभ्यता का
पेसे विशाल देश के सब भागों में प्रचलित
रही है, जिसके बहुतेरे सिद्धान्त देश देशान्तर

में फीले हैं, श्रीर जिसने स्थिरता, श्रनुक्रुलन श्रीर परिवर्तन का ज्यलंत संयोग दिखाया है वह श्रवश्य ही संसार की प्रधान सभ्यताश्रों में गिनी जायगी। सच पृद्धिये तो वह बिल्कुल अनोखी और श्रनुपम है। मिस्न, बैबिलन, पंसिरया, मीडिया, फ़ारस, प्रीस श्रीर रोम में भी वड़ी बड़ी सभ्यताएं प्राचीन काल में उत्यक्ष हुई पर वह सब काल के गाल में समा गई। श्राज कल जो सभ्यताएं यूक्य या श्रमरीका या पिच्छम पशिया में प्रचलित हैं वह बहुत नई हैं। चीन की सभ्यता श्रवश्य वहुत पुरानी है पर उसका प्रभाव हिन्दू

सभ्यता का सा नहीं रहा और उसपर बाहर से श्रसर भी बहुत पड़ा है। संसार के इतिहास में हिन्दू सभ्यता का एक विलक्षण स्थान है।

इस सभ्यता के सिद्धान्तों की समीक्षा में किसी पक्षात की आवश्यकता नहीं है। इसका स्थान सदा समीक्षा में पक्षपात ऊंचा रहेगा; अतपत्र इसकी समालोजन से भिभकने का कोई कारण नहीं है। पर अभी तक हिन्दू सभ्यता की निष्पक्षपात समीक्षा बहुत कम हो पाई है। बहुत से यूरोपियन लेखक तो इसको समभने में ही असमर्थ रहे हैं और इधर उधर की बहुत सी निर्मूल बातें लिख गये हैं। हिन्दुओं को स्वभावतः अपनी सभ्यता का इतना गर्व रहा है कि उनको वह सब गुणों से परिपूर्ण और सब दोषों से रहित मालूम होती है। अपनी जाति या इतिहास का अभिमान तो सारे संसार में दिखाई देता है पर हिन्दुस्तान में यह विशेष प्रवल है। एक तो वर्तमान पतन के समय में पुरानी श्रेष्ठता और परिपूर्णता के चिंतन से कुछ मानसिक संतोष होता है। दूसरे,

कारण लोग भ्राशा करते हैं कि पूर्वजों की मर्यादा जितनी ऊंची ठहरेगी उतना ही प्रोत्साहन

वर्तमान काल की उन्नित को मिलेगा। अस्तु, कई हिन्दू इतिहास-कार प्राचीन समय में वर्तमान यूरोपियन ढंग की सामाजिक व्यवस्था, जनसत्ता, इत्यादि २ ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं। यह

प्रयक्त पाठकों को भी बहुत सुहाते हैं पर

पक्षपात से हानि इनकी उपयोगिता संदिग्ध है। एक तो राष्ट्रीय उन्नति का आधार पैतिहासिक सत्य ही हो

सकता है, कल्पना नहीं। जो व्यक्ति अपनी निर्वलताओं को पहिचानने से ही इन्कार करता है वह कभी २ घोखा खाता है। जो देश अपनी भूलों को भुलाता है और उनके स्थान पर श्रेष्ठता की कल्पना करता है वह अवश्य ही धोला खायेगा। प्रत्येक देश को अपना इतिहास ठीक २ जानना चाहिये और सन्य घटनाओं से ही स्वाभिमान, श्रात्मविश्वास, शिक्षा और चेतावनी ग्रहण करनी

चाहिये। सच्चे निष्पक्षपात इतिहास के द्वारा इतिहास की ही भिन्न २ प्रश्नों पर यथार्थ विचार हो सकता है। यही इतिहास का उपयोग है। जहां खीच-

तान हे।ती है वहां इतिहास की उपयोगिता जाती रहती है। दूसरे, पक्षपातपूर्ण इतिहास बहुत दिन स्थिर नहीं रह सकता। मौलिक सामग्री का अध्ययन करने वालों का विश्वाम उससे जाता रहेगा और तरह २ के संदेह पैदा होंगे। एक वात और है। ग्रगर हमारी प्राचीन सभ्यता सर्वथा परिपूर्ण थी, ग्रगर उसमें कोई दोप न था, कोई निवंदता न थी, तो देश का पतन क्यों हुन्ना? अगर परिपूर्णता होते हुये ऐसा गहरा पतन हुन्ना, तो पतित अधस्था के बाद क्या न होगा? किर भविष्य के लिये क्या जाशा है? सच तो यह है कि पतिहासिक सत्य को उत्लंघन करके ग्रपनी सभ्यता को दोपरहित सम्भना भीषण निराशावाद है, एक तरह की श्रात्महत्या है। अन्तु, पुरानी सभ्यता को समीक्षा बिना किसी पक्षपात के श्रीर बिना किसी भय के होनी चाहिये— विशेष कर वर्तमान समय में जब संसार संगठन के मूल ग्राधार श्रीर सिद्धान्तों पर बहुस कर रहा है।

## सभ्यता के लक्षण

सभ्यता क्या है ? सभ्यता की अधवा यों कहिये सभ्यता की अगति की कसौटी क्या है ? समाजशास्त्र एवं सभ्यता की कसौटी नीतिशास्त्र के इस अत्यंत जटिल प्रश्नकी पूरी मीमांसा के लिये यहां स्थान नहीं है। पर इतना

कह सकते हैं कि सभ्यता को एक कसौटी प्रकृति की श्रर्थात् प्राकृतिक शक्तियों की विजय है। पशु, पश्ची सदा प्रकृति के अधीन हैं। श्रांधी पानी, गर्मी सर्वी, श्रकाल इत्यादि से वह श्रपनी रक्षा अञ्छी तरह नहीं कर सकते। जंगली ब्रादमी पशुत्रों से . श्रव्छे हैं पर प्रकृति की चोटें उनपर भी बड़े जोर से पड़ती हैं और वह यथेए रूप से अपना षचाव नहीं कर सकते। बाद आये तो वह पानी में वह जाते हैं: सुखा पड़े और शिकार भी न मिले तो वह मर जाते हैं। जानवरों से भी उनको बहुत हर रहता है; उनकी कल्पना के भूत प्रेत भी चारों श्रोर से उन्हें सताते हैं। सूरज, चन्द्रमा श्रीर नक्षत्र, मेह, श्रांधी श्रीर विजली, पृथवी और पहाड, नदी और समुद्र आदि को देवता समभ कर वह पूजते हैं श्रीर प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं पर उनका ज्ञान प्राप्त कर के उनको जीतने की श्रर्थात् उनसे रक्षा का पूरा प्रबन्ध करने की श्रीर उनकी शक्ति से श्रपना काम निकालने की चेष्टा नहीं करते । जैसे २ ज्ञान बढना जाता है, बैसे वैसे प्रकृति पर विजय होती जाती है। यह सभ्यता की एक कसौटी है और इसका मुत्रमंत्र है ज्ञान।

प्रकृति पर विजय दो एक उदाहरणों से यह सिद्धान्त स्पण्ट हो जायगा। श्रक्षान की श्रवस्था में श्रादमी नदी से

पानी पी सकता है पर श्रीर कुछ नहीं कर सकता। यह नदी से डरेगा श्रीर श्रगर बहुत साहस करेगा तो डूब मरेगा। पर कान होने पर श्रादमी किश्ती बना कर नदी को सुगमनापूर्वक पार कर सकता है; पुल बना कर श्राने जाने की ककावट को लगभग विटकुल दूर कर सकता है; नदी से खेत सीच सकता है; नहर काट कर दूर दूर तक सिंवाई कर सकता है; नदी की घारा से पनचकी चला सकता है श्रीर विज्ञली बना कर रोशनी, पंखे श्रीर मशीन का प्रबन्ध कर सकता है; नदी के किनारे बड़े २ नगर बसा सकता है श्रीर

नदी से व्यापार कर सकता है। इसे नदी पर विजय कह सकते हैं। यह सब है कि कभी २ नहीं का चेग ऐसा बढ सकता है कि गांव भौर नगर इब जांय, पुल और किश्ती बह जांय और चारों ओर हाहाकार मच जाय। द्रव्यान्त पर एक तो पेसा बहुत कम होगा और दूसरे इससे इतना ही सिद्ध होता है कि नदी पर विजय श्रमी पूरी नहीं हुई। जैसे २ ज्ञान बढ्ना जायगा और उसका उपयोग होता जायगा वैसे २ विजय की मात्रा भी बढ्ती जायगी। श्रांघी, मेह पर भी ज्ञान के द्वारा विजय होती है अर्थात् ज्ञान के उपयोग से मज़बूत मकात बनाये जाते हैं और पानी के बहाच का यथांचित प्रबन्ध किया जाता है। ज्ञान के द्वारा प्रधिवी पर खेती होती है; खान खांद कर बहुत सी घातु निकाली जाती हैं और उद्योग, ब्यापार, रहन सहन इत्यादि का सारा इन्तिजाम होता है। गणित श्रीर भैतिक शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भाष और विजली की जीत कर रेल, तार, बेतार, जहाज इत्यादि चलाये गये हैं, हजारों चीज बनाने के लिये प्तलीघर स्थापित किये गये हैं। प्रकृति की यह सब विजय झान के झारा होती है; इससे कब्द दर होता है और सुख, पेश्वयं के साधन बेहिसाब बढ़ सकते हैं। श्रस्त, प्रकृति पर मानवी विजय

को सभ्यता की एक कसीटी मान सकते हैं।

पर उस ज्ञान के अलावा जिससे प्रकृति पर विजय होती है

एक और तरह का ज्ञान भी है। प्राकृतिक

काष्यात्मिक जिज्ञासा शक्तियों के पीछे कोई चेतन शक्ति है या नहीं?

इस तमाम विश्व को रचने वाला और इसका
नियमन करने वाला कोई है या नहीं? अगर है तो मनुष्य में उसका
कोई अंश है या नहीं? अगर है तो इस अप्राकृतिक पदार्थ का
सम्बन्ध विश्व के स्वामी से किस प्रकार का है? मरने के बाह

क्या होता है ? यह प्रश्न जिस विषय से सम्बन्ध रखते हैं वह शायद स्रक्षेय है, जैसा कि हर्षर्ट स्पेन्सर का विश्वास था; शायद वह हमारी बुद्धि की पहुँच के बाहर है। पर मानवी मस्तिष्क इन स्रवश्य-भावी प्रश्नों के। यों ही नहीं छोड़ सकता। वह विश्व की समस्या

की तह पर पहुँचने का प्रयक्त करता है भीर

तत्त्वज्ञान तरह २ के सिद्धान्त निकालता है। जो लोग इस जीवन को ही सब कुछ मानते हैं और

परलोकसम्बन्धी प्रश्नों को निरा विद्युडाचाद समभते हैं वह भी कभी २, जैसे मृत्यु के दृश्य के सामने, हक बक्के रह जाते हैं और श्रास्तत्त्व के रहस्य की श्रोर भुकते हैं। सार्थक हो चाहे व्यर्थ हो, श्राध्यात्मिक जिज्ञासा मिटाये नहीं मिट सकती। संसार में सेंकडों क्या हज़ारों भिन्न भिन्न श्राध्यात्मिक सिद्धान्त निकले हैं श्रीर निकल रहे हैं। इनके पारस्परिक सत्यासत्य का निणंय कोई नहीं कर सकता पर यह परीक्षा श्रवश्य की जा सकती है कि किस जाति ने तत्त्वज्ञान में कितनी गम्भीरता और युक्ति से काम लिया है। तत्त्वज्ञान से चाहे भौतिक सुब की वैसी यृद्धि न हो जैसी भौतिक ज्ञान से होतो है पर वह एक दूसरी तरह के सुख का साध्रन है। उससे श्राभ्यंतिक शान्ति मिल सकती है या कम से कम यह संतोप हो सकता है कि हमने यथोचित श्रवसंघान कर लिया। श्रस्तु, प्राकृतिक ज्ञान के श्रलावा श्राध्यात्मिक श्रतुसंघान, श्रथवा यों कहिये तत्त्वज्ञान, भी सम्यना की एक कसीटी है।

पर एकमात्र झान के आधार पर किसी भी सभ्यता की श्रेष्ठता या परिमाण का निर्णय नहीं किया जा ज्ञान का संकट सकता। यह एक कसौटी है, पूरे निश्चय की सामग्री नहीं है। सम्भव है कि कोरे झान-संचय का अन्तिम परिणाम सभ्यता का नाश ही हो अर्थात् इनना झान इकट्टा हो जाय कि सभ्यता उसे सम्हाल न सके श्रीर उसके बोभ से चूर २ हो जाय। श्राज पच्छिमी सभ्यता इसी संकट के सामने खड़ी है श्रीर पच्छिमी सिद्धान्त और राजनीति इस दुविधा में पड़े हैं कि यह वैज्ञानिक सभ्यता इस शताब्दी में हो लोप हो

पब्छिमी सम्यता की भयंका स्थिति जायगी याघोर संकट से छुटकारा पा कर श्रीर श्रागे बढ़ेगी ? बात यह है कि पिच्छम में वैज्ञा-निक स्रोज इतनी हो खुकी है श्रीर लड़ाई

की तथ्यारी में हत्या के ऐसे र रोमांचकारी आविष्कार हो चुके हैं कि आगर फिर १६१४—१८ का सा विश्वव्यापी युद्ध हो तो विमान, बम्ब और गैम के द्वारा राजधानी तथा उद्योग, व्यापार, विद्या और कला के सब नगर मिनटों में सदा के लिये मिटाये जा सकते हैं। आज यह सम्भावना यूद्ध के सामने है कि विज्ञान सम्यता को मिटा दे और फिर आप भी मिट जाये। आज गहरे गर्स के कगार पर यूरोपियन सभ्यता इस कारण आ पड़ी है कि मनुष्य ने आन तो बहुत संचय किया है पर उसका ठीक प्रयोग नहीं समभा है अर्थात् उसका आनवल असामाजिक, पाशविक दृत्तियों के हाथ में है। इससे प्रगट होना है कि आन और प्रकृतिविजय यथेष्ट नही है। सभ्यता की पूर्णता के लिये बाहरी प्रकृति को जीतना काफ़ी नहीं है; मनुष्य को अपनी भीतरी प्रकृति भी जीतनी चाहिये। माननी प्रकृति में कई प्रवृत्ति हैं जिनका नियमन व्यक्ति

मानवी प्रकृति प्र विजय के जीवन की शान्ति और सुब के लिये एवं समाज के सामंजस्य और संवृद्धि के लिये आवश्यक है। कोध, मान, लोभ, ईर्पा ओर

निदुरता से व्यक्ति श्रपना और दूसरों का जीवन स्वार्थपूर्ण श्रौर क्लेशमय बना सकता है। इनको जीतना श्रर्थात् इनके। वेग को सामाजिक संवृद्धि के मार्गी में परिएत कर देना सभ्यता के लिये श्रावश्यक है। श्रार यह प्रवृत्तियां उच्छृं सल होकर जीवन पर श्रपनी ही प्रभुता जमा लं तो मान्सी समाज हेष और संग्राम का केन्द्र हो जाय श्रीर समाज के सुल में श्रीर उन्नति में बड़ी बाधा हा। इसके विपरीत श्रार श्राहंसा, स्नेह, श्रीर सहानुभूति की प्रधानता हो यह लोक स्वगं के तुल्य हो सकता है। श्राज तक कोई समाज पंसा नहीं हुआ जिसमें केवल बुरी प्रवृत्तियों श्रथवा यों कहिये श्रसामाजिक प्रवृत्तियों का या केवल श्रद्धी श्रथांत् सामा-जिक प्रवृत्तियों का श्रकंटक राज्य रहा हो। इतिहास में सदा दानों तरह की प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण रहा है पर किन प्रवृत्तियों की मात्रा कितनी है—यह सम्यता की एक कसीटी है।

समाज के सुख के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति एक दूसरे को क्षित न पहुँचाएं पर इसके आलावा समाज की सेवा समाज की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति समाज की सेवा करे आर्थात् अपने मानसिक, औद्योगिक, राजनैतिक या और तरह के प्रयक्षों से सामाजिक संवृद्धि की चेष्टा करे।

यह सामाजिक सहयोग अत्यंत आवश्यक और महस्वपूर्ण है क्यों कि समाज के बहुत से काम इतने विशाल और कठिन हैं कि बहुत से आदिमियों के सिमिलित विचार और प्रयक्त से ही पूरे हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, सामाजिक अवस्था की समीक्षा और उन्नति के उपाय दूं हना, राजनैतिक जीवन में ऊंचे आदर्श स्थापित करना और सब के हितां की सेवा कराना, सामाजिक न्याय को सर्वव्यापी बनाना—यह काम तभी पूरे हो सकते हैं जब बहुत से स्त्री पुरुष सार्वजनिक जीवन में सिम्मिलित हों और स्वार्थ और पञ्चात से रहित हो कर समाज की सेवा करें। शिक्षण में, आर्थ के जीवन में, एवं जीवन के दूसरे विभागों में भी सहयोग भीर सेवा

के भाव की आवश्यकता है। जो सभ्यता यथेष्ट संख्या में निष्काम समाजसेवी पैदा कर सकती है अर्थात् जो अपने आदर्शों और परिस्थितियों के द्वारा समाजसेवा का भाव जागृत कर सकती है और स्थिर रख सकती है वह सभ्यता उन्नति करेगी और सफल कहलाने के योग्य होगी।

संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जो धनी और विद्वान, सच्चरित्र
और समाजसेवी होते हुए भी सुखी नहीं हैं।
सामंजस्य बाहर से देखिये तो उनके पास किसी चीज़ की
कभी नहीं है पर भीतर ही भीतर घह घोर
अशान्ति के शिकार हैं। इसी तरह अनेक समाज हैं जिनके पास
विद्या और वैभव की बहुतायन है और समाजसेवकों की भी कभी
नहीं है पर वह असंतोष और क्लेश में फँसे हैं। इसका कारण क्मा
है ? यदि मनुष्य अपने जीवन का विश्लेषण करे तो इस परिणाम पर
पहुँचेगा कि सुख और शान्ति के लिये आन्तरिक सामंजस्य की
आवश्यकता है। किसी शारीरिक या मानसिक शक्ति का अत्यधिक
प्रावल्य हो जाय और अन्य शक्तियां अविकसित पड़ी रहें तो
जीवन अध्रा रह जायगा और पूर्ण सुख

चित्तवृत्तियों की अत्यधिक पूर्ति की जाय और अन्य वृत्तियों की अवहेलना की जाय तो आन्तरिक जीवन एक नीरव संग्राम का क्षेत्र हो जायगा। व्यक्तित्व की पूर्णता इसमें है कि सब शक्तियों और वृत्तियों का यथोचित विकास और प्रसार हो, उनमें पारस्परिक विरोध न हो किन्तु बुद्धि के द्वारा उन सब का सामंजस्य और संगठन कर दिया जाय।

**व्यक्ति**गत

श्रीर संताप दूर भाग जायगा । श्रगर कुछ

व्यक्तिगत जीवन के सामंजस्य के लिये एक बात बहुत ज़करी

है। मनुष्य सामाजिक जीव है। समाज न हो

सामाजिक सामजस्य तो व्यक्ति का न जन्म हो सकता है, न भरख

पोषण हो सकता है न शक्तियों का विकास
हो सकता है। मा के दूध के साथ त्रश्चा सामाजिकना का पान करता
है। धीरे धीरे वह समाज के जीवन का अदूर भाग बनता जाता
है। हिन्दुओं के और अन्य जातियों के संस्कार इसी सामाजिक
दीक्षा के चिन्ह अथवा धोषणापत्र हैं। व्यक्ति स्वभावतः समाज का
अंग है। समाज से अर्थात् अन्य व्यक्तियों और समुदायों से उसका
सामंजस्य होना चाहिए। अगर सामंजस्य गहीं है तो उसके जीवन
में कठिनाई और अड़चन होगी और समाज का जीवन किसी न
किसी अंश में अस्तव्यस्त हो जायगा।

अपने व्यक्तित्व की अथवा यों किहये अपनी सामाजिकता की पूर्ति के लिये मनुष्य बहुत से समुदाय या समुदाय संघ स्थापित करता है। राजनीति, शिक्षा, उद्योग, धर्म, साहित्य, मनेश्ंजन इत्यादि इत्यादि की अवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह तरह तरह के संगठन करता है। इस प्रकार बहुत से समुदाय बनते हैं। कुटुम्ब का समुदाय तो मानो प्रकृति ने ही बना दिया है। जैसे व्यक्तिगत जीवन में वृत्तियों की संधि और सामंजस्य आवश्यक हैं वैसे ही सामाजिक जीवन में व्यक्तियों के ही नहीं किन्तु समुदायों के सामंजस्य का आवश्यकता है। स्मरण रखना चाहिये कि सामंजस्य का अर्थ दमन नहीं है; सबा सामंजस्य विकास और प्रसार का है। व्यक्ति, समुदाय और समाज के वास्तविक सामंजस्य की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही सुगमता जीवन में होगी। यदि सभ्यताका लक्ष्य मानवी जीवन की पूर्ति और सुख है तो

सामंजस्य को भी सभ्यता का एक सक्षण और कसीटी मानना पड़ेगा।

## पुरानी हिन्दू सभ्यता के लक्षण

इस प्रकार सामान्यतः सभ्यता की परीक्षा के लिये पांच कसीटियां स्थिर की जा सकती हैं—(१) समाहरण ज्ञान के द्वारा प्रकृति पर विजय; (२) तस्वज्ञान के द्वारा विश्व पवं श्रात्मा श्रीर परमात्मा, जीवन श्रीर मरण, सुल श्रीर दुन्व की पहेलियों को सुलकाने का युक्तिपूर्ण प्रयत्न; (३) मानवी प्रकृति पर विजय श्रयांत् चित्तवृत्तियों का संयम श्रीर नियमन; (४) सामाजिक दित श्रीर सेवा का व्यापक भाव; श्रीर (५) व्यक्तिगत श्रीर सामाजिक सामंजस्य। किसी सभ्यता ने इन श्रादशों को कहां तक व्यवहार में परिखत किया—इस विषय पर मतभेद के लियं बहुत स्थान है। पेतिहासिक निर्णय के लिये पूरी सामग्री नहीं मिलती। मानसिक, नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक श्रवस्थाश्रों का तार-तम्य यों भी कठिन है। तथापि यह देखना चाहिये कि इनकसौटियों पर कसने से प्राचीन हिन्दू सभ्यता कैसी उतरती है?

प्रकृतिहान में पुराने हिन्दू अपनी समकालीन किसी जाति से कम नहीं थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन हिन्दू सम्यता कीर प्रहृतिहान कीर प्रहृतिहान चालों को मालूम थीं हिन्दु श्रों से छिपी हुई थीं पर इसके विपरीन बहुत सी बातें हिन्दु श्रों को मालूम थीं किन्तु श्रीरों को नहीं। यत दो सी बरस में यूहप ने वैद्यानिक श्राविष्कारों की धूम मचा दी है श्रीर दिन दूनी रात चौगुनी पेसी उद्यति की है कि शांखें चकाचौंध हो जाती हैं, पर सबहवीं सदी तक यूरुप का प्राकृतिक ज्ञान सामान्यतः प्राचीन मारत से अधिक नहीं था। गणित और ज्योतिष् में हिन्दू उनसे बढ़ कर ही थे। रसायन में उनके बराबर नहीं थे पर वैद्यक में उनसे बहुत आगे

निकल चुके थे; नहर, तालाव, वाँध, भवन भिन्न २ विषय इत्यादि बनाने में किसी से कम नहीं थे।

शरीर की वनावट का शान, और वनस्पतियों

का ज्ञान, हिन्दुओं को जैसा था वैसा किसी प्रानी जाति को नहीं था। उन्होंने ऐसी ऐसी द्वार्श्वी का पता लगाया जो आज भी उपयोगी हैं और आश्चर्य कराती हैं। जन्तुशास्त्र में हिन्दू पीछे रह गयेथे पर सच पूछिये तो १८ वी सदी तक किसी भी जातिका जन्तुज्ञान ऊंचे दर्जे का नहीं था। मनोविज्ञान में हिन्दुमां के कुछ सिद्धान्त बद्धत मार्के के हैं। यागशास्त्रों में मानसिक प्रवृत्तियाँ का विश्लेपण आश्चर्यजनक है और नीतिशास्त्रों में भी उसकी विवेचना बहुत ऊंचे दर्जें की है। यह सच है कि हिन्दू मानस शास्त्र की पद्धित सर्वथा वैज्ञानिक नहीं थी पर यह भी स्मरण रखना चाहिये कि वैक्षानिक मानस शास्त्र ग्रठारहवीं सदी से पहिले कहीं भी नहीं था। श्रस्तु, ज्ञान श्रौर प्रकृति पर विजय के सम्बन्ध में हिन्दू सभ्यता १६-१७ वीं सदी के पहिले की किसी भी सभ्यता से कमन थी। यह सच है कि प्रकृति पर पूरी विजय न हुई; श्रतिवृष्टि, श्रवृष्टि इत्यादि प्राकृतिक विपत्तियों के परिणामों का यथोचित निराकरण नहीं हुन्नाः श्राने जाने के मार्गें। में श्रमुविधाएं बनी रहीं; वर्तमान समय के से आविष्कार नहीं हुये। पर स्मरण रखना चाहिये कि प्रकृति की कठिनाइयाँ भी बहुत बड़ी है और उन को जीतने में बहुत सदियां लगती है। आज भी वह पूरी तरह नहीं जोती जा सन्ती है। शायद हिन्दुओं की भीतिक शास्त्रों की श्रोर कुछ श्रधिक ध्यान देना चाहिये था पर कुछ भी हो

उन्हें ने जितना किया वह उस समय की हिन्द से प्रशंसनीय है।

प्रकृतिज्ञान को छोड़ कर तरम्बान की ओर देखिये तो हिन्दू-सम्यता का गौरत्र श्रौर भी स्पष्ट प्रतीत तस्वज्ञान होगा। उपनिषदों के समय से लेकर बार-ह्यों-तेरहर्बी इंस्वी सदी तक हिन्दुओं ने विश्व की मीमांसाओं को सुलभाने का प्रयत्न बड़े थेगा से श्रौर बड़ी युक्ति से किया। उनके निष्कर्षी से कोई सहमत हो या न हो पर उप-निपद, षड्दर्शन, भगवद्गीता, एवं बौद्ध श्रौर जैन दर्शनों के महत्त्व से कोई इन्कार नहीं कर सकता। जर्मनी के प्रस्थात दार्शनिक शापन-हायर ने कहा था कि उपनिषदों से मुक्ते अपने जावन में शान्ति मिली है श्रौर उपनिषदों से ही मुक्ते अपनी मौत में शान्ति मिलेगी। मैक्समुलर ने कहा था कि मानवी मिलाफ्त

यूरोपियन सम्मतियां ने सब से बड़े सिद्धान्त और सब से बड़ी युक्तियां हिन्दुस्तान में ही निकाली। हाउस्टन

स्टुअर्र चेम्बरलेन इत्यादि छेलक भी जो सदा जर्मन जातियों की श्रेष्ठता और प्रधानता के गीत गाया करते हैं इतना तो मानते ही हैं कि तत्त्वज्ञान में हिन्दुओं की बराबरो कोई नहीं कर सका। कह चुके हैं कि विश्व की पहेली सब के सामने कभी न कभी आती है। मीन के बाद क्या होता है?—इस प्रश्न से कोई बच ही नहीं सकता। हिन्दुओं का स्वभाव पेसा गम्भीर था कि इन प्रश्नों का उत्तर पाये

बिना उनको चैन नहीं था। यह भी उन्होंने गंभीरता श्रच्छी तरह समक्ष लिया था, यद्यपि श्रीर बहुत सी जातियां १६ची सदी तक यह न समक्ष

पाई, कि तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में मतभेद अनिवार्य है और सत्य की बोज में सहनशीलता के बिना काम नहीं चल सकता। हिन्दुओं में विचार की स्वतंत्रता का राज्य था। बीसों क्या सैकड़ों मत निक्रते, कोई किसी सिद्धान्त को मानता था, कोई किसी दूसरे को, कोई परमेश्वर में विश्वास करता था, कोई अवीश्वरवादी था, किसी

किसी को आतमा या पुनर्जन्मका अस्तित्व ही

सतभेद मान्य न था। सब धारणाओं या सिद्धान्तों पर

पूरी पूरी बहस हुई और अन्त में कुछ सिद्धान्त

लगभग सारी जाति को मान्य हुये। अगर

सहनजीलता विचार की स्वतंत्रता और सहनशीलता न होती तो तस्त्रज्ञात में ऐसी आश्वर्यकारी, ऐसी

चमत्कारिक, सफलता कभी न हो सकती थी। हिन्दू तस्वक्षान का प्रधान गुण यह है कि वह अस्तित्व की तह तक पहुँ वने का प्रयत्न करता है और सदा गुक्ति के मार्ग पर चलकर धारणाएं स्थापित करता है। यहां न्याय अर्थात् तक की हद हो गई है। सारे तस्वक्षान में निर्भयता कूट कूट कर भरी है। अस्तु, इस सम्बन्ध में हिन्दू सभ्यता का स्थान सब से ऊँचा है। यदि कोई

निर्मयता आपत्ति हो सकती है तो यह है कि तत्त्वज्ञान

में जाति ने अन्यधिक मानसिक शक्ति व्यय

की श्रीर यथोचित सामंत्रस्य की श्रवहेलना की। परलोक की धुन में बहुत से लोगों ने इस लोक को भुला दिया। किसी किसी काल में आध्यात्मिक श्रवसंधान के प्रयास के कारण वैराग्य श्रीर सन्यास

का पेसा दौर दौरा हुआ कि चहुन से कुटु-

एक कापित स्वों का जीवन अस्तव्यस्त हो गया, बहुत सा नैतिक वल समाजसेवा से खिच कर दूर जंगलों और पहाड़ों में जा पड़ा और कमी कभी राजनैतिक जीवन में भी कठिनाइयां पैदा हुई। सामान्यतः, परलोक की चिन्ता

ने इस जीवन के निजी महस्य को कुछ कर दिया और समाज पर

श्रानेवाले दुर्जो और विपत्तियों का सामना पूरी पूरी संगठित शक्ति से न होने दिया। यदि हिन्दुश्रों को तत्त्वज्ञान का प्रेम ज़रा कम होता तो उनकी मानसिक प्रतिभा भौतिक शास्त्रों में श्रीर भी श्रिधिक उन्नति करती श्रीर जीवनोपयोगी श्राविष्कारों के द्वारा मानव जाति की अधिक सेवा करती।

तत्त्वज्ञान का प्रधान उद्देश्य था सत्य की खोज, पर सत्य के ज्ञानमात्र से हिन्दुश्री को सुंतीप न था। धात्मसंयम उसके आधार पर उन्होंने जीवन का श्रीर मोक्ष का मार्ग निश्चित करने की भी चेष्टा की।

उन्होंने श्रच्छो तरह समभ लिया था कि मनुष्य भौर कुछ करे या न करे पर उसे अपनी प्रकृति पर विजय श्रवश्य प्राप्त करनी चाहिये; श्रप्ती निर्वलताओं का दूर करना चाहिए; काध, मान, माया, लोभ, मत्सर श्रादि प्रवृत्तियों को वश में करना चाहिए, मीत से कभी न उरना चाहिये। श्राह्मण, यौद्ध, जैन भादि धर्मों से जो नोतिशास्त्र संयुक्त हैं उन सब में श्राह्मसंयम की यड़ी महिमा है।

गुरुश्रों के साथ या मठों की बड़ी २ पाठशा-बादर्श लाओं में विद्यार्थियों को सब से पहले संवम सिखाया जाता था, गृहस्थीं को संवम

का उरिश दिया जाना था और वानप्रस्थों तथा सन्या-सियों से तो पूर्ण संयम की आशा की जाती थी। हिन्दुओं में त्याग का जो आदर्श था यह भी अंचे संयम का मार्ग था। इसके कारण बहुतेरे लोग संसार के सब पेश्चर्य और सुख को ही तुच्छ समभते थे और उसे पुराने कपड़े की तरह आसानी से छोड़ने को तथ्यार थे। हिन्दू आचार या धर्म का प्रधान भंग, प्रधान लक्षण, संयम था। यह कहने का अभिन्नाय नहीं है कि सब लोग पूरे संयमी हो गये थे। अगर पेसा होता तो आपस के लड़ाई भगड़े बिट्कुल मिट जाते। प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास संप्रामों से, वहुधा अनावर्यक और हानिकर संप्रामों से, भरा हुआ है। पिछने अध्यायों में उनके बहुत से हण्डान्त मिले होंगे। उनसे प्रगट है कि राजवर्गों में और जनताओं में पूरा संयम नहीं था, दूसरों की धन धरती छीनने की प्रबल आकांक्षा थी, कभी कभी कोध और ईर्पा की धूम हो जाती थी। समाज धा कुटुम्ब के जीधन के बारे में जो। बातें मालूम हैं वह भी पूर्ण संयम नहीं सिद्ध करती। तो भी इतना स्वष्ट है कि संयम का आदर्श बहुत ऊंचा था और बहुतेर लोग उसकी पालन करने की बेप्टा करते थे। सब विद्यापीठों में ब्रह्मवर्य पर जोर

व्यवहार दिया जाता था श्रीर यावजीवन श्रात्मशासन की शिक्षा दी जाती थी। मानवी प्रकृति पर

विजय पाने का महान प्रयत्न धार्मिक साहित्य में ही नहीं किन्तु हिन्दू लीकिक साहित्य में, मूर्तियों और चित्रों में, मंदिरों और मठों में भी प्रतिविश्वित है। आत्मसंयम की दिए से समीक्षा कीजिये तभी हिन्दू कला के गुण श्रीर चमत्कार समक्ष में था सकते हैं। गीतम- बुद्ध की मूर्तियां देखिये जो हिन्दुस्तान और यूक्ष के अजायबढ़ानों में बहुतायत से मौजूद हैं। यहां मानो संयम को ही सूर्ति के क्य में बैठा दिया है। जैन तीर्थं करों की मूर्तियों प्रथमतः इन्द्रिय जीतने वालों की मूर्तियां हैं। अनेक ब्राह्मण मूर्तियों में भी यही प्रधान लक्षण है। मूर्ति के द्वारा संयम प्रगट करने का श्रपूर्व कौशल हिन्दु श्रों में था। ब्रीस की मूर्तिकला का प्रधान लक्ष्य शारीरिक सौन्दर्य था। हिन्दू मूर्तिकला का लक्ष्य नैतिक सौंदर्य था। हिन्दू चित्रों में भी बहुधा शरीर और प्रकृति को गीण रख के मानसिक श्रवस्था और विशेष कर संयम को प्रगट करने का प्रयास है। बहुत से हिन्दू कियों स्थीर लेखकों ने संयम और श्रात्मिग्रह के वर्णन में कलम तोड़ दी है।

पर इस आत्मसंयम के आदर्श और अभ्यास की जड में एक निर्वलता थी जो मध्यकालीन युरुप और पव्छिम पशिया के देशों में भी नजर आती है और जिसका संकेत यहां आवश्यक है। प्राचीन हिन्दुओं ने एक निर्वलता कुछ प्रवृत्तियों को बिल्कुल दवाने का अथवा यो कहिये कभी २ मिटाने का प्रयक्त किया। पर वह यह भूल गये, जैसा कि आजकल का मनोविकान सिखाता है, कि यह प्रवृत्तियां मिटाई नहीं जा सकतीं: यह इतनी स्वभाविक है कि मिटाने का प्रयत्न ही नैतिक और मानसिक जीवन के लिये हानिकर हो सकता है। इस लिये इन प्रयृत्तियों कां दमन दबाने या मिटाने के बजाय इनके ध्येय ऊंचे करने का, इनकी शक्ति के लिये अच्छे अच्छे मार्ग निकालने का, प्रयत करना चाहिये। इनको स्वयावतः बुरा समभने की, इनकी निन्दा करने की, कोई आवश्यकता नहीं है। इनका स्वीकार की जये और फिर इनका नियमन करने की चेष्टा कीजिये। ऐसा करने से इपक्रि का जीवन पूर्ण श्रीर सुखमय होगा, समाज में सामंजस्य होगा. वारो श्रांर उल्लास का भाव होगा श्रीर परिवर्तन असामाजिक आचार भी बहुत कम होगा। दो एक उदाहरण लीजिये। मनुष्य की चेतना में अहम् का भाव है; विश्व को वह श्रहम् की आँखों से ही देखता है; इस भाव से श्रभिमान उत्पन्न हो सकता है; अभिमान के वश हो कर आदमी दूसरों को अहम् नीचा समभता है, दूसरों के सुख दुख का विचार छोड़ देता है और अत्याचारी हो जाता है। अहम् के भाव ५र कैसे विजय हो ? अगर इसे मिटाने का प्रयत्न कीजिये तो क्यकित्व के नाश हो जाने का डर है; व्यक्तित्व के नाश हो जाने से जीवनवाक

का केन्द्र ही बिगड़ जायगा। अस्तु, अहम् को मिटाने का प्रयस्त करना अनुचित है। पर अहम् को सामाजिकता से पेसा परिपूर्ण कर सकते हैं कि उसकी असामाजिक प्रवृत्ति जाती रहे, उसे अभि-मान हो तो अहिंसा का हो, समाज सेवा का हो; अगर वह अपने को दूसरों से अच्छा समके तो उनका अपमान करने के बजाय उनको अपने आवर्श तक उठाने का प्रयक्त करे। इस प्रकार अहम् को मिटाने के बजाय अहम् को शुद्ध करने की चेष्टा करनी चाहिये। एक और प्रवृत्ति को लीजिये। जाति को स्थिर रखने के लिये प्रकृति ने अपने विकासकम में मानती चित्त को ऐसा बनाया है कि स्थी की और पुरुष का आकर्षण होता है और पुरुष की ओर स्थी का। व्यापक अर्थ में इसको कामप्रवृत्ति कह सकते हैं। यह प्रवृत्ति उच्छ खल हो जाय तो बहुनरे जीवनों का सत्यानाश कर सकती है, शरीर, मस्तिष्क,

> शीर चरित्र को मिही में मिला सकती है श्रीर काम समाज में हाहाकार मचा सकती है। यह इतनी बलवान प्रवृत्ति है कि इसका नियमन

त्रीर समाजीकरण सामाजिक संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है। पर इसकी प्रयक्ता से तंग आकर बहुत से धार्मिक और नैतिक शिक्षकों ने इसको मिटाने का उपदेश दिया है, इसको बहुत बुरा बताया है; इस लिये संसार खोड़ने की शिक्षा दी है। जैसा कि पहले कह जुके हैं, इस प्रकार के मानों के कारण स्त्रीमात्र की बहुत निन्दा हुई, पर्दे का रिवाज शुक्ष हुआ, स्त्रियां घरों में बन्द रहने लगीं, बहुत सी विधवाप जला ही गई, विधवाच्याह कम हो गया, और स्त्रियों का पद बहुत गिर गया। प्राचीन मारत में ही नहीं किन्तु मध्यकालीन यूक्य में और कई युगों तक कुछ मुसलमान देशों में भी कुछ कुछ पेसे हो परिणाम दिखाई देते हैं। अपने प्रधान ध्येय में शायद कुछ सफळता इससे हुई होगी पर सामाजिक होश के क्य में इसका

मूल्य यहुत अधिक था। इसके विपरीत कामप्रवृत्ति को स्वभावतः हुरी संमभने के बजाय उसके मगटन का यथोचित प्रबन्ध और उसके ध्येयं का यथोचित नियमन किया जा सकता है। जहां स्त्री पुरुप साधारणतः मिलते जुंलते रहते हैं वहां हुरी वासनाएं जल्दी नहीं पेद। होतीं, जहां शिक्षा और अनुभव से स्थियों के मानसिक और नैतिक बलं के विकास का अवसर होता है वहां वह सामाजिक जीवन में पूरा भाग लेने हुये भी अपनी रक्षा आप कर लेती हैं। जहाँ प्रेमव्याह कां अवसर होता है वहां कामप्रवृत्ति सारे जीवन को मधुर कर सकती है, शिष्टाचार को उंचा कर सकती है और काव्य तथा कला को प्रोत्साहन दे सकती है। इस सम्बन्ध में जिन समाजों ने कोरी दमन नीति के आधार पर अपने आदर्श बनाये और संस्थाएं रंचीं उनकी होने उठानी पड़ी है। हिन्दू आध्यात्मक आदर्श में तो भूख प्यास, जाडा गर्मी आदिको जीतने तक का प्रयत्न है।

हिन्दू संयम की यह निर्वलत स्वीकार करनी पड़ेगी कि इसमें दमन की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी। निष्कर्ष इन्द्रियों की वश में रखने का आदर्श बहुत अच्छा था पर इसके प्रतिपादक मानव प्रकृति

को पूरी तरह न जानने कें कारण यह भूल गये कि सब प्रवृत्तियों के विकास, सामंजस्य श्रीर समाजीकरण से ही जीवन की पूर्णता होती हैं। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि साधारणतः संयम में भारतीय श्रादर्श बहुत ऊंचा था और उससे जीवन के श्रनेक श्रंशों के संचालन एवं उन्नति में बहुत सहायता मिली।

संयम का विषय स्वभावतः सभ्यता की चौथी कसौटी सामाजिकता की झोर ले जाता है। हिन्दू सभ्यता
समाजिकता ने व्यक्ति की स्वार्थपरायणता की जगह पर
कहाँ तक समाजिकता और समाजसेवा की

स्थापना की ? पर इस प्रश्न के पिंह ने एक और प्रश्न है कि सामा-जिंकता और सामाजसेवा का क्षेत्र कितना मानना चाहिये ? जो पुरुंप अपने कुटुम्य के लिये दिन रात परिश्रम करता है, अपनी स्त्री और संतान के आराम के लिये सब कुंश भी सहना है वह स्वाधीं नहीं कहा जा सकता। परं अगर उसका सारा स्नेह कुटुम्ब तक ही परिमिन है, आगर उसकी सहानुभृति के क्षेत्र की सीमा घर की दीवालें ही हैं, अगर वह अपने कुटुम्ब के लिये दूमरों को घोला देने या लूटने को नच्यार है तो वह समाजसेवी नहीं कहा जा सकता और न उसमें सामाजिकता की मात्रा ही अधिक मानी जा सकती है। इसी तरह जो मनुष्य केवल अपने गांव को सब कुछ मान बैटा है और बाहर के सुख दुख से खदासीन है

महानुभूति का क्षेत्र वह ब्रामरोचक है, पूरे समाज का सेवक नहीं है। जो पुरुष श्रपने वर्ग या वर्ण के ही हित

लगा हुआ है या अपने समुदाय के हिनों पर ही ज़्यादा ज़ोर देता है यह भी पूरा समाजसेवक नहीं है। इस युक्ति के अनुसार समाज का क्षेत्र मनुष्य जानि के बराबर है और सभाना की कसौटी यह उहरनी है कि उसके आद्शों और संस्थाओं के द्वारा सब मनुष्य के हिन की सेवा होती है या नहीं। आज तक कोई सभ्यता नहीं हुई जो इस कसौटी पर पूरी उतर सके। प्राचीन समय में चीन, मिस्न, पैलेस्टाइन, फ़ारस, ग्रीस, रोम इत्यादि के निवासी अपने ही देशवालों से थोडी बहुत सहानुभूति रखते थे और परदेसियों को असभ्य या नीच मान कर उन्हें दासता या पराधीनता के या कम से कम नीचे पद के ही योग्य समभते थे। आज कल भी अमरीका,

जापान, इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि दूसरे देशों से ग्यवहा देशवाले अपने को सबसे थ्रेष्ठ मानते हैं श्रीर दूसरी जातियों से लड़ने को उनकी या कमज़ोरी से स्वार्थसाधन करने को तय्यार हैं। प्राचीन भारतवासी भी प्रथने को सब से श्रेष्ठ मानते थे पर उनको यह श्रेय प्राप्त है कि वल-धान होने हुये भी उन्होंने कभी दूसरे देशों पर श्रस्थाचार नहीं किया। उन्होंने दूर दूर के देगों श्रीर द्वीपों में अपने उपनियेश बनाये श्रीर श्रपनी सभ्यता का प्रचार किया पर वर्तमान यूरोपियन जातियों को तरह कभी श्रादिम नियासियों को मार कूट कर नष्ट नहीं किया, गुलाम नहीं बनाया, पददिलत नहीं किया। श्रशांक, कनिष्क इत्यादि के राजत्व में उन्होंने दूसरे देशों की सेवा करने की चेष्टा की। इस दिन्द सं हिन्दू सभ्यता संसार की श्रीर सभ्यताओं से ऊंची ठहरती है।

पर जैसा कि ऊपर संकेत कर चुके हैं, सामाजिकता की परीक्षा देश के भीतर के वर्गों के पारस्परिक सम्बन्धीं से भी होती है। यहां भी आज तक काई वर्शसम्बन्ध सभ्यता परिपूर्ण नहीं हुई । श्रीस श्रीर रोम की पुरानी सभ्यता तो दासता के आधार पर स्थिर थी अर्थात् लाखीं दास थे जो मिहनत मज़दूरी करते थे, अत्याचार सहते थे और स्वतंत्र नागरिक आनन्द से राजनीति, साहित्य, कला इत्यादि में हमें थे या यो ही चैन उडाते थे। मध्य कालीन युरुप में गुलामी लगभग बन्द हो गई पर खेतिहरों की श्रवस्था अर्धदासता की सी थी। श्राज कल युरुप में न तो दासता है श्रीर न श्रर्थदासना पर वर्ग-भेद बहुत है और सामाजिक पर्व आर्थिक संगठन ऐसा है कि मिहनत मज़रूरी करनेवालीं को बड़े क्लेश उठाने पडते हैं। समाज में कई वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग के हितों की पक बराबर सेवा नहीं होती। वर्गा के अधिकांश मनुष्य विशेषकर अपने ही वर्ग की चिन्ता करते हैं। अमरीका, जापान इत्यादि में भी अनेक अंशों में पेसी ही परिस्थित दिखाई देती है। इस प्रकार एक ही देश के भीतर सामाजिकता या समाजसेवा को कमी नज़र आती है, सहा अभूति का संकोच दिखाई देता है, स्नेह का क्षेत्र परिमित मालूम होता है। इन तमाम सभ्यताओं का यह दोष पुराने हिन्दुस्तान की सभ्यता में भी था और किसी किसी श्रंश में सब से ज़्यादा था। वर्णभेद की उत्पत्ति के पेतिहासिक कारणों की विवेचना

पहले कर चुके हैं श्रीर उस व्यवस्था के वर्ण प्रकृत व्यवहार को स्पष्ट करने की चेष्टा भी

कर चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुराने

हिन्दुस्तान में नीच जातियों का अपमान होता था, उन्नति के अवसर उनको बहुत कम दिये जाते थे, ऊंचे मानसिक और आध्यासिक जीवन से वह वंचित थे, उनकी आर्थिक अवस्था भी शोचनीय थी। सूत्रकार, स्मृतिकार, पुराण्डेखक आदि सब कहते हैं कि इन जातियों का एक मात्र धर्म है द्विजों की सेवा। इस प्रकार यहां

द्विजों के सुख का विचार था, श्रद्ध केवल उस

भाषाचार सुल के साधन थे। कुछ शूद्रों की भ्रवस्था इक्स श्रच्छी थी पर बहुतेरे बड़े नीचे धरातल

पर जीवन निर्वाह करते थे। इस मामले में ऊंची जातिवालों के हृद्य इतने सकुचित थे कि सामाजिक अत्याचार उनकी अत्याचार ही न मालूम होता था। धर्म का विधान या पूर्वजन्म के कर्मा का फल मान कर वह उसी संगठन का उचित समभते थे। सामाजिक न्याय का भाव ही निर्वल हो गया था।

स्वयं क्रिजों में भी समानता का कोई भाव नहीं था। तीन बड़े भेद थे श्रीर छंटि छंटि तो सैकड़ों भेद थे। समानता का श्रभाव सब को उन्नति श्रीर सुख के समान अवसर नहीं थे। जन्म की श्राकस्मिक घटना से भारमी का पद नियत हो जाता था। जिसने बैश्य कुल में जनम लिया उसको प्रचंड से प्रचंड विद्वान होने पर भी किसी विशाल विद्यापीठ का अध्यक्ष बनने का अवसर बहुत नहीं था। व्यक्ति और समाज के सुन्न और उसि के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक स्त्री पुरुष अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूरा पूरा विकास कर सके; जिस व्यवसाय की ओर आगी प्रवृत्ति और आकांक्षा हो वह व्यवसाय कर सके; अपने गुणों के कारण वह जिनने आदर सन्मान के योग्य हो उतना समाज सं निष्कंटक रूप म पा सके। अगर वर्णभेद के सिद्धान्त पूर्ग तरह माने जाते तो यह स्वतंत्रता वित्कुल नष्ट हो जाती। मानवी प्रग्रीत ने सिद्धान्त की वेड़ी को बहुत कुछ तोड़ दिया पर सिद्धान्त ऐसा प्रयल था कि उसने व्यवसाय की स्वतंत्रता में बड़ी रुकावट डाली। हिन्दुओं का

कुछ ऐसा विश्यास था कि जन्म से ही
व्यवसाय की प्रवृत्ति नियन हो जाती है, जैसे
व्यापारी का लड़का व्यापार के योग्य है.

मोबी का लड़का जुना बनाने के योग्य है, पुरेहित का लड़का पुरेहिनी के योग्य है। पर यह विश्वास भ्रममृतक है। वैज्ञानि ह परीक्षाओं ने इसे असत्य सिद्ध कर दिया है। घर में पिना के व्यवसाय की शिक्षा का साधन अवश्य रहता है पर मानसिक शक्तियों की विशेषना या प्रवृत्ति पैनृककुल के अधीन नहीं है। स्वतन्त्रता और शिक्षा होने पर ही मनुष्य को आगी विशेष प्रवृत्ति का पता लगता है। यहां हिन्दू संगठन ने व्यक्तित्व पर आधान किया और समाजसेवा के अवसर बेनरह घटा दिये। यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है कि अदालत में दर्ख देने के समय वर्ण का जो विचार किया जाता था उससे केवल न्याय की हत्या होती थी।

जातपाँति के भेदों से हिन्दू समाज सैकड़ों दुकड़ों में बिखर गया। हर एक दुकड़े का अपना अलग जीवन था, मानी अपना सलग संसार था। राष्ट्रीयता का समाजविष्छेव भाव कभी उदय न हुआ, हिन्दुत्व का भाव भी मुसलमानों के आने के पहले पवल न हुआ । सामाजिक विच्छे ह ने राजनैतिक विच्छेद से मिलकर देश को बार बार नीचा दिखाया । लुश्राल्चन, लान पान और सगाई ब्याह के प्रतिबन्धों का प्रभाव मन पर यही पडता कि हमारे यहां एक समाज नहीं है. एक जनता नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, अनेक समाज और अनेक जन-तायं हैं। पूरे समाज की सेवा और पूरे समाज की भक्ति का भाव बहत कम लोगों के हृदय में जागृत होता है। जब उस समाज पर बाहर से या भीतर सं कोई संकट आता है तब थोड़े से आदमी ही अपने इत्य की प्रेरणा से उसकी रक्षा के लिए आगे बढते हैं। सामाजिक विच्छेदों से साधारण समय में भो पूरे समाज की सेवा का भाव निर्वल हो जाता है, सहानुभृति का श्रेत्र संकुचित हो जाता है, हृदय संकीर्ण हो जाता है। हिन्दू संगठन की यह सब के बड़ी कमजोरी थी। वर्णव्यवस्था से देश की रक्षा में एक और तरह से भी ठकावट हुई। इतिहास में घोर संकट के समय अनेक समाजों के सब पुरुष युद्ध के लिए तय्यार हुए हैं। उदाहरणार्थ, जब ई० ए० पांचवीं सदी में फारस ने श्रीक नगरराज्य पथेन्स पर हमला किया तब सब प्रशीनयन नागरिकों ने लड़ाई के लिए कमर बांधी। स्पार्टा में तो यों हो सब लोग समर के लिये तय्यार रहते थे। १६१४ १८ की लड़ाई में जर्मनी, फान्स, इंग्लैंड आदि देशों के सब पुरुष राष्ट्रीय सेवा में लगे थे,--लाखों तो मैदान में लड रहे राजनैतिक संकट थे और बाकी गोला बाकद बना रहे थे. रेल तार चला रहे थे और दूसरे ज़रूरी काम कर

रहे थे। कहने का तात्पय यह है कि किसी न किसी कर में सारी जाति देशरक्षा के काम में लगी हुई थी। पर हिन्दू व्यवस्था में देशरक्षा का काम केवल एक वर्ण को सौंप दिया। गया था। यह सच है कि यहां भी व्यवस्था का उल्लंघन कर के कुछ ब्राह्मण, वैश्य ब्रीर शूद्र सेना में आये, नायक भी हुये, ब्रीर यहां तक बढ़े कि राजा ब्रीर सम्राट् बन बैठे। पर साधारणतः राज्य की रक्षा एक ही वर्ण के हाथ में थी; बहुतेरे समुदायों से युद्ध करने की, हथियार बाँघने की, चर्चा ही उठ गई थी; सैनिक सेवा उनके वस की बात न रही थी। इस अवस्था में कभी २ देश को बड़ी हानि उठानी पड़ी। एक तो राजनैतिक विच्छेद के कारण एक दो राज्यों को अकेले २ ही ब्राह्ममणकारियों का सामना करना पड़ता था। दूसरे, पूरे समाज की सेवा का भाव निर्वल होने से रक्षा के काम में जनता से यथेप्ट सहायता न मिलती थी। तीसरे, वर्णव्यवस्था के कारण बहुधा केवल एक ही वर्ग युद्ध करता था।

वर्णस्यवस्था के कारण श्राभ्यंतरिक राजनैतिक जीवन भी छिन्न

भिन्न हो गया था। यहाँ क्षत्रियों के अलावा और

राजनैतिक जीवन वर्णों से राजनीतिक निकलते रहे। तथापि व्यवस्था ने उनकी संख्या अवश्य ही कम कर

दी। साधारणतः वैसा व्यापक राजनैतिक जीवन नहीं प्रगट हुआ जैसा कि पुराने प्रीस या रोम में था या सोलहवी सदी के बाद यूहप में हुआ है। निस्स देह राजनैतिक जीवन के इस संकोच के और भी कारण थे; जैसा कि कह खुके हैं, राज्य बड़े २ थे; आने जाने की सुविधा आजकल की सी नहीं हो सकती थी; संगठन छोटे छोटे प्रदेशों के आधार पर था; गांव ही बहुत सी बातों में स्वाधीन थे। पर दन सब के अलावा, वर्णव्यस्था ने भी राजनैतिक जीवन के क्षेत्र को परिमित कर दिया।

श्रस्तु, सामाजिकता श्रीर समाजसेवा की दिष्ट से हिन्दू सम्यता को वैसी सफलता नहीं हुई जितनी श्रीर सामंत्रस्य मामलों में हुई थी। तो भी यह स्पष्ट है कि राजनैतिक, अधिक श्रीर साधारण सामाजिक

जीवन में एक तरह का सामंजस्य हो गया था, एक तरह की व्यवस्था हो गई थी, एक तरह का समभौता हो गया था जो शताब्दियों तक बना रहा। प्रत्येक गांव अपनी बहुत सी स्रावश्यक-ताश्चों को श्राप ही पूरा कर लेता था। प्रत्येक उपजाति अपनी श्रन्य श्रावश्यकताश्रों को श्राप ही पूरा कर लेती थी। शेष प्रयोजनी के लिये छोटे छोटे राज्य और दो चार बातों के लिये बड़े बड़े साम्राज्य पर्याप्त थे। प्रत्येक समाज के सामने यह प्रश्न रहता है कि व्यक्ति के विचार, भाव, प्रवृत्ति इत्यादि को सामाजिक कर कैसे दे, स्वार्थ को परार्थ से कैसे संयुक्त करे ? कुछ आदर्श होने चाहिये, कुछ संस्थाएं होनी चाहिये जिनके द्वारा व्यक्तियों की शक्तियों का श्रीर उनके हितों का समीकरण श्रीर सामंजस्य हों। इस सर्व-प्रधान उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ आदशीं और कुछ संस्थाओं का विकास किया। आज हजारी बरस के श्रन्भव के बाद हम देख सकते हैं कि उनमें क्या कमी थी पर हमें यह मक्तकंठ से स्वीकार करना चाहिये कि इनमें समय की बहुत कुछ अनुकूलता थी, आवश्यकतात्रों को पूरा करने की बहुत कुछ शक्ति थी। उनकी स्थिरता ही उनकी पेतिहासिक उपयोगिता का एक प्रमास है।

हिन्दू सामंजस्य के सम्बन्ध में एक प्रथा और एक आदर्श का उल्लेख विशेष कप से होना चाहिये। राजनै-संध तिक संगठन के सम्बन्ध में संघप्तथा का वर्णन पिछले अध्यायों में बार बार कर खुके हैं। इस के गुणों और अवगुणों की समीक्षा भी हो चुकी है। यहां पर केवल इस मूलतस्व की ओर ध्यान आकर्षित करना है कि हिन्दुस्तान पेसे विशाल देश में संघित्सद्धान्त सामंतस्य का एक रूप था। सैकड़ों, हज़ारों, मील के फ़ासलों के कारण स्थायी राजनै-

तिक एक्पता असम्भव थी। किसी भी राजनीति राजधानी से बड़े राज्य पर सीधा केन्द्रिक शासन न तो सम्भव था और न उपयोगी

हो सकता था। पर इसके साथ साथ राजनैतिक व्यवस्था और सामंजस्य की भी आवश्यकता थी। इस परिस्थित में हिन्दू संगठन ने संघिसद्धान्त का अवलम्बन किया। राजनैतिक संघप्रधा के बल से हिन्दू राज्य जनता की बहुन सेवा कर सका और सभ्यता के अनेक अंगों—शिक्षा, साहित्य, कला, इत्यादि—को प्रोत्साहन दे सका।

पर संघसिद्धान्त राजनीति तक ही परिमित न था। आर्थिक जीवन में श्रेणियां भी इस सिद्धान्त का एक कार्थिक जीवन कप थीं। तरह तरह के उद्योग और व्यापार करनेवाले अपनी अपनी श्रेणियां बना कर वहुत सा आत्मशासन करते थे। शेष आर्थिक सामंजस्य राज्य, प्रचलित रीति रिवाज और लोकमत के द्वारा हो जाता था। व्यवसायिक स्वराज्य और सामंजस्य निस्सदेह हिन्दुओं के आर्थिक अश्युव्य के कारण थे। साधारण सामाजिक जीवन में सामंजस्य ने वर्ण, अथवा यों कहिये जाति कौर उपजाति के संगठन का कप धारण किया। उसकी आलोचना अभी कर चुके हैं। हिन्दू सभ्यता में संघसिद्धान्त इतना प्रवल और व्यापक था कि प्रह धर्म में भी दिन्दगीवर है।

यहां धार्मिक सहनशीलता और धर्मों के पारस्परिक ऋष

का फिर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। पर आहारण धर्म की एक विशेषता पर ध्यान दिलाना धर्म आवश्यक है। इसमें कहीं कहरता नहीं है, जटिलता नहीं है। ज्यापकता और सहिष्सुता

इसके मुख्य लक्षण हैं। अपने अनुयायी को विचार और पूजा की जैसी स्वतंत्रता यह देता है वैसी आज तक संसार में किसी धर्म ने नहीं दी है। चाहे कोई केवल एक परमेश्वर को माने और चाहे अनेक देवी देवताओं की उपासन करे; ब्रैतवादी हो, या अब्रैतवादी हो; कर्म-काण्ड वाला है या योगी हो;—सब के लिये ब्राह्मण धर्म के मीतर स्थान है। यह मानों राजनैतिक संघसिद्धान्त का धार्मिक व्यवहार है। इसके बल से ब्राह्मण धर्म ने बहुतरे अनार्य मतों को और विदेशी आगन्तुकों के मतों को कुछ बदल कर अपने में मिला लिया। हिन्दुओं के दार्शनिक संसार में भी संघसिद्धान्त प्रचलित है।

सामंजस्य का एक सर्वध्यापी आदर्श हिन्दुओं ने निकाला था जो अन्य जातियों के धर्मों और नीतिशास्त्रीं श्रिक्षा में मिलता अवश्य है पर जिसकी पूरी व्याख्या हिन्दुस्तान में ही हुई थी। यह

अहिंसा का आदर्श था जो बौद्ध और जैन धर्मों का आधार है और अखा धर्म को भी मान्य है। हिन्दु औं का अहिंसा का आदर्श मनुष्य, पशु, पक्षी, कं हे मको हे सब ही जीवनधारियों के लिये हैं। जीवमात्र को एक कुटु स्व मानना और मनुष्य को सब प्राणियों के हित का ध्यान रखने का उपदेश देना—यह हिन्दू आखारशास्त्र का, हिन्दू सम्यता का, सबसे बड़ा गुण था। सबसे ऊंचा आदर्श जिसकी कल्पना मानवी मस्तिष्क कर सकता है अहिंसा है। अहिंसा के सिद्धान्त का जितना न्यबहार किया जायगा उतनी ही मात्रा सुख और शान्ति की विश्वमंडल में होगी। मानवजाति ने

श्रामी तक इस श्रादर्श को कार्य में परिश्वत नहीं किया है पर श्रादर्श की ब्याख्या ही पक बड़े महत्त्व की बात है। हिन्दू सभ्यता का ध्रेय है कि उसने कुछ समुदाय उत्पन्न किये जो साधारण जीवन में हो नहीं किन्दु आधिक श्रीर राजनैतिक जीवन में भी इस भादशं का प्रशंग करने रहे श्रीर जिन्होंने श्राज तक इसको जीता जागता रक्खा है। जब संसार इस श्रादर्श का पूरा प्रयोग करेगा तब जीवन का पूर्ण सामंजस्य होगा और गौतमबुद्ध प्रशं महावीर-स्वामी सरीखे उपदेशक संसार के—जीवमात्र के—सबसे बड़े हितैपी माने जांयगे।

यह दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दू सभ्यता के आदर्श हिन्दू धर्म, नीति, साहित्य और कला में समाप्ति विद्यमान हैं। सभ्यता के इन श्रंगों का बड्पन वह सब लोग मानते हैं जिनको इनसे थोड़ी सी भी जानकारी है। हिन्दुस्तान में सदा उनका प्रभाव रहेगा और संसार सदा उनको अपना एक बहुमूल्य कोप मानेगा। सब बातों का विचार कर के देखिये तो हिन्दू सभ्यता जगत् की इनी गिनी प्रधान सभ्यताओं में गणना के योग्य है। अभी इसका इतिहास समाप्त नहीं हुन्ना है। समय के अनुसार यह अपने में पीरवर्तन श्रवश्य करेगी । श्रतुकूलन ही व्यक्तिगत या जातीय जीवन का प्रधान सक्षण है। पर हिन्दू सभ्यता में येसे सिद्धान्त हैं जो सम्मवतः भविष्य में सारे जगत् पर फिर प्रभाव डालेंगे श्रीर मानवजाति को नया मार्ग दिखायेंगे। श्रहिंसा, ब्रह्मचर्य, संयम, त्याग, ज्ञान की खोज, तर्क, सहनशीलता-यह श्रावशं कभी न कभी संसार भर में प्रशंसा पायेंगे और सारी सभ्यता की उन्नति के साधन होंगे।

## अनुक्रमणिका ।

श्रक्तवा ५५२, ५६५, ५६६; ५६८, ५७३, ५७४, ५३५। श्रंग २६१। मङ्गिरस् ४१३। श्चरिन ५९, ८१, ४७५, ४८३। भारतमित्र ४३३। श्रगुत्तरनिकाय २६१, २६१। भजन्ता ६. ४३४, ४४५, ४४८,-गुका ४५४। भागमेर ४९६। भजातरात्रु २६३, २६४। षाजितनाथ २२%। ष्मट्दकथा २६२। भथर्वनेद १३, ७१, ८५, १०८, ११२, ११६, ११५, ११७, २८५,—में जादू टोना ११५। भनार्य, साधारण जीवन ४९,-वर्ग भनुत फ़ैज़ी ५१३। 88 1 धानंगपाळ ४९६। भनंगहर्य मात्रराज ४५८। भनन्तनाथ २२४। चन्तिमयुग की सभ्यता ५१०--२३,

—ाजनैतिक सङ्गठन और विवार

५१०,--सिम्र ५१३--१४,--कश्मीर |

-- 96--665 IBSB--66--865 मगध ५१८—१९;—**६क्री**ज ५२०; —वडीसा ५२१, — ज्ञासाम ५२१, —मालवा ५२१,—मारवाष्ट्र - ५२२ २३,—भववेरूनी ५२३। बनु ३३। अनुयोगद्वारञ्जन २४५। षतुकोस प्रथा १०१। बनुकोम ब्वाइ २७, १३६। चकुगानिस्ताम २३, २९, २६१, २९६, २९२, ४६५, ४९६ । अज़ीका ४९, ३०३। भव्दुर रहीम खान बाना पहर। अब्दुल कादिर बदायूनी ५६९। मबुल,तज्ल ५७३। षक्त्री दुल्हसन ७। श्रमिनन्द ५३९। श्वमिनन्दन नाथ २३ ।। अमरचन्द्र ५३९। भमताय या भम्मताय ४८५ । श्रमरसिंह ४४०। भम्बद्धसुत्त, दीवनिकाय २७६। अस्वरताथ यो समर्गाथ ४८५।

**अम्बाजातक २७१** । श्रमितगति सूरि ५३४। धमरीकन संयुक्तराज ३८, दक्खिनी रियासत ४९। श्रमरू ५४२। षमीर ख़ुसरू ५६४। ध्यमीर संबुक्तिगीन ४८८, ४९५, ४९८। ध्ययोध्या १७८, १८०, ४५०, ४५४। धरनाथ २२५। बारब २२६, ४५५, ४ ०। धर्वाचीनकाल, पारस्परिक प्रभाव ५८५, भनुकूलन ५८५। बल् इदरीसी ८, ५१३। धाल्डत्वी ५५०। ब्रह्यस्मी ८, ५२९, ५३०, ५६९। बल्मसूदी ८, ५१३। ब्रह्मक्य २६१। श्रकारहोन विलजी ५०६, ५००। श्रकोर ५१४। श्रवस्तिपुर ५४१। श्रवनित वर्मन् ५००, ५५१। श्चवन्ती २६१ । श्रवलोकितेश्वर ४५२। ब्राध्यवीष १९९, ३२०, ३५०, ३६०, 252, 254 1 श्रशोक ४, ३०१, ३०२, ३०६, ३१२, इ१३, इपर, इपण, ४४९, ४५९,

४६०, ५५६, ६०६,---का किङ्ग विजय ३०२,---में बाध्यारिमक परिवर्तन ३०२; - के उत्तराधिकारी ३०३,-का समय ३०९;-के स्तम्म ३१२, के शिकालेख ३०९। सशोकावदान ३०३। बास्तक २६१। **भ**रससायन सुत्त २७०। श्रसिक्ती ३१। बाह्मदनगर ५५८, ५५९, ५६१। अक्षपाद २०८। सत्रि २६, ४०६। षाइवीरियन ८६। बाचाराङ्गसम्म २५७, २६१, २८१ । भादित्य चेाल ५०७ । ब्रादित्यवर्धन ४५०। श्रादिनाथ का मन्दिर ५४९। ष्ट्रांध्र ५, १२, ४५४,--- त्राति ७६। ब्रानन्द २४६, २५४। बानन्द्रपाछ ४९९। धानम्दवर्धन ४३९। बार्नंबड--ऋरावेद का समय-नोट २६ ---२७;--वैदिक मीटर २५-२६। ब्राप्तमीमासा २४५। ब्यापस्तम्ब ४, १४५, १४६, ३४०। श्राब्ध पर्वत १७, ५४२। षायुर्वेद ३७२।

शावीं १९, ८८;—का श्रादिस स्थान
२९;—के झाने का मार्ग ३०-३१,
—का जीवन ३१,—के वर्ग ३३,
४०,—श्रीर श्रनावीं से मेद ३५,
—श्रीर श्रनावीं का सम्बन्ध ३६;
—का धर्म ४०,—के देवता ४१,—
के स्वाह रसम ५१;—में खियों का पद ५०,—विधवा स्वाह ५२;—
नैतिक श्रादर्श ६०,—में धार्मिक ५१०।
विश्वास ६२;—राज प्रवन्ध ६६—
७४।

चारंदेव ६६२।
चारुणेव उपनिषद १२९, १६०।
चारुणेव पद्ध।
चारुप्स १०।
चाश्रम उपनिषद १२९।
चाश्रम उपनिषद १२९।
चाश्रम उपनिषद १२९।
चाश्रम उपनिषद १२९।
चाश्रम ५०।
चाराम १७९, ४५६।
इटली ९०।
इत्स्या ७, ४६४, ४६९, ४७०।
इन्द १४, ४९, ६२, ६७, ८१, १६९,

इन्द्र तृतीय ४८७, ५०५। इन्सिकप्शनम् इन्द्रिकेरम् ५। इन्द्रियन पुन्तिकेरी ५। इन्न्युद्देवा ७, ५१३, ५३३।

ईस्काइकस २९७। ं बत्तररामचरित, ४६२, ४७४, ४७५, 490 1 बत्तर वैदिक काल-में राजनीत १११:--में संघरा सन ---राजा ११३,---समिति भीर उसके श्रविकार ११५,--राज्य के स्वविकारी ११६; —में स्याय १ १७;—में साहित्य,--में शिक्षा १३०;--में वर्णद्ववस्था १३४। वत्तराध्ययन सूत्र ३४८। उदयगिरि ३७३। वद्यन २१५। उद्योतकर २०९। वप-जाति,--३४५--४९;--के कारवा ३४६, - भये हिन्दू समुदाय १४६, --विदेशी समुदाय ३४७,-भन्य कार्या ३४७;---प्रवास ३४८;---षार्मिक भेद ३४८;—षाचार भेद ३४८;--- उसति ३४९। डपनिचतु, १२२, १८५<sub>।</sub> ५९८;—में

पुनर्जन्म १२४;--- में ब्रह्मविद्या १२६। वर (शहर ), २०। दशनस्, ३२८, ४१२, ४१३। रशीनर, ७७। पुट्रियन ८६। एथेन्स १२। पुन्टायोकस साटर ३०१। पुविद्याफ़िया इन्डिका ५। प्रियाफिया कर्नटिका ५ । प्विरस ३०३। एरियन २६६। प्रज्ञवर्थ इंटिक्स्टन ४। एलेक्ज़ैन्बर ३६५। पुशिया २२४, ३०३।

ऐसरेय-जाहाता ६६, ७६, ८९, ९४, ९५, ९९, १०५, ११४, १२८, १३४, १३५, १३९, १४०;—रचना काल १२९,—बारएयक 1361

ऐरिस्डोफ़ नीज़ २९७। ऐलीफ़ न्या राजू ४८५। ऐसीरिया ४८। श्रीरङा ५६२। श्रोद्धनवर्ग २४६, २६९। बोरङ्गज़ व ५५९, ५६४। भ्रोलुक्य २१५। ऋरवेद २५, २६ २८, ३१, ५४, ६३, क्रमेसिहान्त १२७।

७१,७२, ७३, ९४, ९८, ११५, १२१, १३०, २५९, ३५३,—का समय २६; --की सभ्यता २५। ऋषसदेव २२५, ५११, ५३७। कठोपनिषद् १३९। कवाद २१५, -रहस्य २१७। कणभुज्याकणभक्ष २१५। करतकथल सुत्त २००। कदम्ब वंश ४५४। कनकसेन वादिराज ५३९। कन्याकुमारी १६, ४५९। कनारा ४५४। कनिएक ३१९, ३७५, ६०६। कक्षीज ४ ११, ४६४, ४८६ ४८७,— साम्राज्य ४८७,---साम्राज्य का हास ४८७,—पर मुसङ्मान ४८८,---गहरवार ४८८।

कपदिंग २०२। कपित्र २०६। कपिलबस्तु २४५, २६१। कविष्ठत्र ७५। कबीर ५६७। कस्बोज २६१। क्युधि ५३३। कयधु ६७। कर्णदेव ४९४।

कर्टियस २६६। कलचुरि वंश, ४९४। कहपसूत्र २७२, २७३। कल्यानी ५०६। कल्हण २८९, ५००, ५१४, ५१६। कका, ४४३-५०;--गुसहला ४४३;---गुसकाल की गुफ़ायें ४४४,-गुसकाल के बाद अजन्ता के चित्र ४४५-४८, --- भारतीय, गुप्तकाल के बाद ५४९-५३;--कश्मीर शैली ५५१;--नैवाल ५५१,---वृक्तिलन की ५५१,--धुर दक्षित की ५५३-मीय काल के बाद मूर्तिकका ३७३ ७४ --गांधार मूर्तिकला ३७५—हिन्दू चित्रकला ई॰ पू॰ दूसरी सदी ३७६ -- निर्माण कला ४८३-८५।

किल हु ३०२। कथ पेलूस, ६९। कश्मीर १६, ४८६, प६३,। किलराज ५३९। कीवी १७, ४५७, ४६१, ५०८, ५५३। कांसे का द्या १८। काठक संहिता ७५, ८८, ९५, ९०७, ११२, ११७, ४५३, ४८५, ४८७। कात्यायम १४४, ३४१, ४०७, ४५९, ४६०। कामदेव २६, ८१, ४२५, ४६८,

कामन्दक, ३२६, ३३१;—सर्थशास कामरूप, ४५३, ४५७, ४६२। कास (गञ्ज ३४३-४५;---वात्स्यायम ३४३, --का स्थान ३४३;---की शिक्षा 1881 कारिय १२। कार्की ६। कोलाम २६१। कालिंजर ४९४। कालिदास ४, ३५७, ३५८, ३६०, ६८६, ३९६ ३९८, ४००, ४२०, ४२५, ४२०, ४२९, ४०४, ४९३, ५६८;---का समय ३९६। क।वेरिपमपहिनम्, ४५९ । कावेरी नदी १३, १६, ४५९, ४६०। काश्वप, २१५। कासी २६१। किथिया ५३३। किष्टवाङ् ५६३ । कीक्ट ३४, ७०। कीर्तिपाष्ट ५२०। कीर्तिवर्मन् ४५४। कीर्तिवर्मन् चंदेळ ४९४, ४९५। कीर्तिसेन ५३१। कीय, बेरीडेल २५, २७, ७१, ७९, ९८, ११७, २४६, --केन्निय हिस्ट्री षाफु इन्डिया २७।

कीने १७९। .कुतुबुद्दीन ऐवक ४९५। .कुतुबमीनार ४९६। कुंथनाथ २२५। कुमारगुप्त प्रथम ३ '५,--भीर पुरुविन है जाति ३८५,--भीर हुण ३८३। कुमारगुप्त द्वितीय ३८८। कुमार चन्द्रकेतु ४७७। कुमारदास ४७७। कुमारदेवी ३८१। कुमारिक भट्ट १५२, २०३, २०४। .करान ५५५ । कुरु २६१। कुरुक्षेत्र १५४, २५९। कुर्वंश १५४। कुशान ५५४। कुसीनारा २६९ । कृणिक, २६३। केक्य ७७। केदारनाथ १७ । केरल ४४५, ४५९, ४६०, 4091 केशवदास ५७०। केसपुत्त २६१। कैलाश मन्दिर ४८४, ५०६, ५५१। कोंकन ५५९। के।नारक ५४९।

कोरिया २४६।

के। हिचयन ८६। कोशक १७८, २६१, २६६, २६४। कीटल्य (या कीटिल्य ), ३२५, ३२७, ३२९, ३३०, ३३१, ३४३, ४१४;---भर्यशास ३२५,--अंडल ३२६;---अं राज्य के कर्सध्य ३२७; — बार्थिक प्रयञ्ज ३२७;--के मार्ग ३२७;--शाड्य की कार्यवाही ३२८,--म्याय ३२९; --सेना ३२९;---धर्महीन राजनीति ३३०, -- धुर दक्खिन ३३१। कीरव १५५, १८५। कौशास्त्री २८७। कोषीतकि-अपनिषद्व, १२५, १२७, १८८, १३३, १३४, १३७,--- नासाय 69, 902 1 कृष्ण बजुर्वेद ११२। कृष्ण प्रथम ५०६। कृष्णा नदी १३, १४। कृत्वास ७८। क्रीट (टापू ), २२। सञ्जराही ४९४, ४९५, ५५०। खानदेश ५५६। सारवेळ, राजा ५, ११, ३१६। ख़ुइकनिकाय २६८। ्खुसरू द्वितीय ४५५। खेरावन २३। रांगा ११, १३, १५, १६, ३०, २६४ ४६५ ।

गंजाम ४५३ । गंगैकॉड चोलपुरम् ५०८। गंड ४९५। रांधार २६१। गंबारि ३३ । गंगानाथ का २१५, २१६, २१९। गुज़नी, ४९८। गणपति शास्त्री ३६६। गया १७ । प्रद्वर्मन् मौखरि १५१। गहरकार ४९६। गगियदेव कलजुरि ४९४। गायकवाड़ बढ़ोदा ५६१। विम २। ग्रियसंन ३०, ३५७। ब्रीक ६, २८, ४१, ५०, ७२, २६७, २९६, २९७, ४५०, ४६०,--प्रभाव २९६,---लक्ति कला पर २५७,-बाटक पर २१७,-ज्योतिर् 2961 गीतगोविन्द् ४९१। गीता १८६। ब्रीस ९०, १९२, ५५५ । गुजरात ४८७, ४९३। गुवाभद्राचार्य ५११, ५३५। गुणाक्य ४। गुप्तकाल ४५९।

गुप्त साम्राज्य ४५०; -- भीर वसके बाद ३८१-९०,---राजनैनिक विष्छेद ३८१. मगध ३८७,--- त्रालादित्य ३८७,---बन्य राजा ३८८, - शासन प्रधा ३९१-९८,---शासकों की पदिवयां कोर सम्बन्ध ३९१;—श्रविकारी ३९२,--प्रादेशिक शासन ३९५,--राज के कर्ताह्य ३९५.--परिषद्ध ३५७। गुरु मानक ५९१। गुद्धदेव २०२। गुर्जर प्रतिहार वंश, १२। बौड्पाद् १९४। गौतम १४५, १४७, १४८, १५१, २०८, २०९, २४५, २४७, २५३, २५६, २५८, २६३, २६८, २७१, २७२, **३००, ३४**१, ३६२, ३७५, ६१४ । गोदावरी १३, १६, ४५५। गोपुरम् ५०८। गोमिल १४४। गोलकुंडा ५०९, ५५८, ५६३। गौरीशक्कर द्वीराचंद घोका ८०। गुल्समद २६। गृससूत्र ३, १४५। चक्रायुघ ४८७ । चचनामा अर्थोत् तारी विहिन्द विसिध 6, 412 4181

FISH SELECT बन्देक ४९६। सम्बद्ध अतरी। बस्या ५३७। च्यवन १८१ । बरंक ईंक्ड ! बार्के वा बार्केस ४०४। चन्त्रगुप्त ३२५, ३८२,—प्रथम ३८१, —गुप्त स'बत् ३८२,—द्वितीत ३८५ ४४३;--की गुका ४४४,--मीर्य २६७, २६८, २९६, २९८, २९९, ३००, ५४५, ५४६, ५५६ — का असं 1001 चन्द्रममञ्जूरि ५१२ । चन्द्रममु २२५। चन्द्रवरदाई ४८९, ४३६, ४९७। बाद्रापीड़ ४६७, ४८२, ५००। बाश्यम्ब ३२५, ५१३, ५४५। चायमान अभ्यार्वसिनि, ५९। चारवृत्त ३७१। षालुका ४५४, ४५५, ४६१, ४९३, पुनहस्थान ५०७,—का 1 258 चिनान ३१। चीम ४, १९२, २४६, ४५५, ४१६।

ब्रह्मकाम १५३ १५४ १५५१५६।

बेदिराज्य, ४९३, ४९४ ।

चेती, २६१।

चेर या केरल, ४५१। चैतम्य, ५६२। चोल, ४५५, ४५९, ४६०, ४६१, ५०६, 409, 446 1 चीहान राज्य, ४९६ । छत्तीम गढ़, १७९। छान्दोग्य उपनिषद्ग, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, 180, 180 जगन्नाथपुरी ४४३ जड़वाद -शरीर २२०,-वेतन २२०, धनन्दवाद २२१, -धनित २२१, ---संजय २२१। जञ्जना १६, १६, २८, ३०, ३१, ८७, 1028 जयचन्द् ४८४, ४८८। जयदेव ४९१, ५४२। जयपाल ४८८, ४२५, ४९८, ४९९ । जयसिंह ५२१। जयवीङ् ४८६, ५००, ५१५। ज़क्सीज़ २६६। जर्मन २८, ७२। जर्मनी २८०। ब्रह्मंगीर ५५९, ५६६, ५६८, ५३४। जाइल्स ७। जातक २६४, २६९,---का समय २६९, —स्थान २६९,—सामाजिक भवस्था २७०-९५.--अत्रियों की प्रधानता

२व२;७ --वण व्यस्था २७२;---शिक्षा के विषय २८६;--श्वीम चौर व्यापार २८६:--विदेशी व्यापार २८०,---प्रावेशिक आसन २९३:--म्याय 1 895

अ।न मार्शक २०। जापान ४, १९२, २४६ । जाबाकि ४८१। जावा ६ । जण्ड जातक २७३ । ज्ञम २९७।

ज़ेनोफ्न २६५ । जैकेशी २०, १७६। जैन दर्शन २२१।

जेजाकसुरिह ४९४, ४९५.

मुसलमान विजय ४९५।

जैनधर्म--तीर्घ'कर और उनका समय २२६: -- जैन सिद्धान्त २२६, -- मेाश १२८,--भावक्षमं २२९;--धर्म के सक्षया २३२.-मुनिधर्म २३४,-परीबह और उसके मेद २६५,-कर्म चीर इसके भेद २३६;--चौदह गुवा स्थान २३८:--ज्ञान और इसके भेद २४०:--मनः पर्यवद्यान २४१ - ४२, —क्रेवलज्ञान २४२,—प्रमाण श्रीर क्षेत्रके भेद २४२,—नय और उसके र नुर्वशस ३३ ।

श्रेष २४३;--- त्रैन स्याद्वाद श्रीर उसके भेद २४४-४५,---जैनसंघ २५६,-किया २५०;-संघ की श्रवस्था २५७,-सन्यास का विरोध २५८, --सिद्धान्त २३४, ३५१। जैमिनि २०३, २०४। केलम ३१। तंजीर ५०७, ५०४, ५५३ । तक्रांतला २८९ (देखा तक्षशिला) तत्त्वज्ञान १२०,--की लहर १२०,--कत १२२;--यश १२२;--आत्मा १२३,--जहा १२३। तराइन ४९६। तक्षित्रिला ५, ३७, २३४ २८४, २८५, २८६, २८९। ताज महल ५६४, ५७५। तामिक साहित्य ४। तामीलकम् प्रदेश ४५९। तालीकार ५०९। तिस्तिर जातक २७१। तिब्बत ४, १९२, २४६, ४५६, ४५०। तिरहुत ४५७। तिस्वरतुषर ३३१। तुकाराम ५६४।

तुङ्गभन्ना वदी ५५२ ।

तुकसीदार १७९, ५६९, ५७० । तेजपास ५४९। तेविज्जसुन २१३। तैसिरीय आरम्बक १३२, १३३,—माक्सम ६६, ९८, विद्या, रामी ५००। ११७, १३१, १३२, १३३;—संहिता विन्यांबदान ३०३। ८८, ९५, १०२, १ ३, ११४, 1351 तोमर बंश ४९३। तीरमाख ३८९, ४०२। थान ४८५। याना ४८५। दिक्तन-राष्ट्रकूट ५०५,-धर्म ५०५ देवप्रभवृति ५३०। साहित्म ५०६, -- ऋस्यामी के बालुक्य ं देवपाल ४८७, ४९०। ५०९,- सागामी वंदा ५०६,-- देवल ५०२। सुसस्त्रमान विजय ५०६, -की शी: ( आकाश का देवना ) ४५। सम्बना ५२४-२८,--दिस्बनी शासन । दसिक या द्विह २०२। परथ, २८,—कला पर८,—साहित्य ं दाविड १९, २०। 426 1 विविद्यम् ४०३, ४४६, ४३९। द्वाराम माइनी २०। दशक्त ३०४। इहिर, राजा ५०१, ५०३। वाबु पहर । दाराशिकोइ ५७३। इरिसमुद्र ५०६।

् हारिका १७। दाशराज्ञ ( युद्ध ) ३६ । . दिग्नाम २०९। १३४,—उपस्पिद् | दिशुष्ट १००। दिगम्बर २२६। दिवोदास, राजा ५९। ः दीवनिकाय २६१, २६२, २७०। दीर्वतमस् ०३। दीपवंश ३०३। देवगिरि ५०६। देवदस १६३। म्बा १३। र्थम ४९४, ४९५। धनञ्जय ४४०, ४७४। धनपाल ४४०, ५१३। धम्मपद २५३। धर्मनाथ २२५। धर्मपास ४९०। े धर्मशास्त्र १५३ ।

धर्मसूत्र ३, १९। धर्मोत्तर २०९। धुर-दक्षित्रम ५०७-९, ४५५,--के तीन कहे राज्य ४५९,---वेटि राज्य ४५९।

भ्रुवसट ४५६। मन्ददास ५७०। मन्ददंश का—समव २६४। मर्मदा १६, १६, ४५४, ४५५।

मत्यक्ष भीर उसके भेद २०९,—

सत्यक्ष भीर उसके भेद २०९;—

हेतु भीर उसके भेद २१०,—हेत्वाभास
भीर उसके भेद २१०,—हेत्वाभास
भीर उसके भेद २१०,—राज्य विकास २१६, १६६।

नेतुमचेक्रियम, राजा ४१

नेतुमचेक्रियम, राजा ४१

नेतुमचेक्रियम, राजा ४१

नेताय २१५, स्वर्ध भेद २११,

नीताथ २२५, २६६।

नेताय २१५, ५६६।

नेताय २१५, १६६।

वैपाल ४, २६६, ४५६,

नीताथ २२५।

वैचाल ४०, १६१।

वैचाल ४०, १६९।

नरवर्षन ४५०। नरसिंहवर्मन् ४५८। नागभङ्ग, राजा ४८७। नागानम्ब ४६४, ४६७, ४७०। गानक पद्द, ५००।

नारद ३, १७३, १८४, ३००, ३०१, ४०२, ४०३, ४०५, ४०६, ४६६,

नारायका १९४, ४७२।
नालन्य १७, २८६, ४६६, ४६४।
निकाबार ५०८।
निजास राज्य ४८४।
निदानकथा २७२।
निहक १३८, १३९।
निहक ७८।
नेतुसचेक्रियम, राजा ४६१!
नेतिनाथ २२५, २२६।
नेपाल ४, २४६, ४५३, ४५६, ४५०।
प्रसास ७७, १६१।
पंचितिस माह्यक्य ७६, ११२, ११६।
पंजाब ५, ३१, २६५, २६७।
पट्चकळ ५५१।
पत्रसुक्ति २०६. २०७, २०८, ३५९,

पदकुसकमाण जातक २००।
पद्मपुराण ५३।
पद्मपुराण ५३८।
पद्मभट ५६८।
प्रजापति ५७, ६७, ११५, ४८०।

प्रसाकरवर्धन ४५०, ४५१,—हुवाँ से विक्रस ३५९। विष्फिक्किन २६१। युद्ध ४५१;--देहास्त ४५१। विषद्शिका ४६४, ४७७। प्रशस्तपाद २१५। ं ब्रिंसेप ४। प्रज्ञापनसूत्र २४५। - दिक्कनी ३७०। परमार वंश ४९२। पीग मदेश ५०८। परश्चराम १५६। पीपा ५७०। परुष्यी ३१। पुक्कोटा ५५८। पार्श्वनाथ ३७३। पुण्ड ७६। प्राश्र ३, १४४, १५९, ४१०, ४११। पुरगुस ३८७। पहास ४५५, ४५७, ४५८, ५०७,---की पुराख ४१४-१९,--का समय ४१४;--प्रधानता ४५८। विषम ४१४,—वपदुराख ४१४,— पव्यागा सुत्त २५३। राजनीति ४१४,—धर्म ४१५,— पश्तो २८। बोक्षपुरंख ४१९। पाटकिपुत्र ५. २२६, २६४, २६७, २८७, पुरी ५४९ । २९६, ३०१, ३०६, ४५० ५४५ । 3£ \$\$ 1 पाण्ड्या ४५५, ४५९, ४६०, ४६९, युक्तरबस् १०७, ४२९। पुरुकेशिन्—प्रथम ४५४;—द्वितीय 4031 ४५४, ४५५. ४५६, ४५७, ४५८। पाणिनि ३५३, ४४१। पार्जिटर २६०। पुलिद् ७६। पार्श्वनाथ २२२। पुरुषदुन्त २२५। वारस्कर १४४। पुष्पतित्र ३१६. ३८३, ४६३ । पास्तवंश ४९०। ं पूर्व मीमोसा—कर्म काण्ड भीर इसकी पाछी १३। विधि २०३-४,-- प्रमाख और स्सके पाछी निकाय ३। मेद २०४। पावापुरी १७। प्यम् ६२। पाषाय युग १७।

वेबार ४५९। पेस्ट ८६। वेशवा ५६१। पीक्कस ९८। पृथ्वीराज ४८९, ५९५,-की पराजय ४९६,---पराजय के कारण ४२७। प्रदर्शराज रासे। ४८२, ४९६-९७। फ़तहपुर सीकरी ५७३। फरांसीसी ५५८। क्रीस ९०। ुफ्लीट ४, ४६५। फ्रारम २९, ४६५, ५५५। फ़ारसी २८। फासवाळ २७१ । फ़ाहियान ७, ३०८, ३९१। फ़िनलैण्ड २९। फिदींसी ४८। फिलाहेरफोस ३०१। कीडो २९७। क्रेंब २८। फ़्रीज़ी ५६९। बंगाल पृशिषाटिक सुमायटी ५। बंगाळ २६१, ४५५, ४५९, ४६४, ९१७, ५०८,---मुसलमान विजय ४९२। बिल्तबार ख़िलजी ४९०, ४९२। बबेख ४९४।

बच्छगोत्त २४८। अपज्ञी २६९ । बज्रायुध १८७। बक्राश्ची ३१९। बद्रीनाथ १७। बनारस १७, २४५, २४१, २८७, 7691 बम्बई ४८५। बर्धन साम्राज्य —की शासन प्रगाली ४६२, - संघ शासन ४६२,--विद्या-पीठ ४६३,--म्याय ४६५,---इक्सिन 1 338 बह्मगुस ४४२। व्रह्म पुरामा १७। ब्रह्मपुत्र ११, १६। बद्धा ४६७, ४८५, ४८४। वर्मा १९२, २४६, ४५९। बरार ५१८। बराइमिहिर ४४२। बह्नास्रसेन ४९१। बरुद्वीक ७७ । बसन्तगढ़ ५४२ । बसिष्ठ ४७५। बह्मनी राज्य ५०९। बाग्रसट्ट ४५१। बातापि या बादामी ४५१। बाकगंगाचर तिकक २७, २९।

बास्तादित्य ३८७, ३८८।

बिन्दुसार ३००, ५५६;-का विदेशी

राज्यों से सम्बन्ध ३०१।

बिम्बिमार २६३, २६४।

बिलोचिस्तान २३।

विद्वार २६१।

बीजापुर ४५४, ५०९, ५५८।

बुद्ध २०५, २१५, २२०, २२६, २४८, २५२, २५४, २५५, २५७, २६९,

200, 200, 248 1

बुद्रगुप्त ३८८।

बुद्धाेष २७६ २८२, २८३, ३०३।

बुद्धस्वामी ५४३।

बुकि २६१।

बुहुकर ८०।

बेत्तिग, राजा ५५२।

बेलूर ५५२।

वैक्लिन ४८, २६७।

बेाधिसस्य ३५०।

बेाहेमिया (चेकोस्लोवाकिया ) २९।

बीख दर्शन २४६, २४८।

२४६;--जान २४६,---उपदेश २४६,

—संसार की समस्या २४०;---

जीवन का मार्ग २५१;---पारस्परिक प्रमात्र २५१,-संसार की उत्पत्ति

२५२,---भिक्षुकों को उपदेश २५३;

--सम्यास २५४,--बीद् संब भीर

इसके नियम २५४,---महाबान

३५९,--दक्तिल में ३५२;--तन्त्र

इत्यादि ३५१।

बीद्धायून १४४, १४५, १४१, २०२।

बीप २।

मंडी ४५२ ।

भगवद्याता १८५, २०६, ५९८।

सट्टनायक ४३९।

, अटिंडा ४९८ ।

महिंद ४७१।

भद्रवाहुस्वामी २७२, ३५२।

मतृंहरि ४०१।

भरद्वाज २६, १६१, २७०।

मारवि ४।

भक्षि २०२।

अलु २६१।

बीद्व धर्म-का समय २४५,-साहित्य । भवभूति ४, ३५९, ४६८, ४७४, ४७४,

भागवत धर्म ३५१;—दक्तिन में मिक ३५२।

भांडारकर ४।

भारतीय दर्शन—तर्क १९१,—में मतभेद १९१;—विशेषीकरण का प्रभाव १९१,—छः दर्शन और उनके विकास

का समय १९३।

भारवि ४३५, ५३८, ५३९।

भाषा ३५३-५८ ।

भाम ४, ३६-७२,—का ममय ३६६।

आस्करवर्मन् ४-३।

भास्कराचार्य ४४२।

भिल्माल ४८०।

भुवनेश्वर ५४९।

भूमध्यसागर २२, २४, २९६।

भोजदेव २०९, ५१३, ४९३, ४९४।

भौसका ५६१।

सगध ७७, २६), २६२, २६३, २६४, २६५, २६७, २६८, ४५३, ५६७, ४६८;— बल्लियार का हमला ४९०।

मगलेश ४५४।

मंगोलिया १९२।

मच्छ २६१।

मित्रिमा निकाय २५४, २७०, २८१। मजूरा या मदूरा ४६१, ५०८। मण्डविमश्र २०३ । मत्स्य ७६, ४८३ ।

77791 ----

मद्भरः या मजूरा ४६१, ५०८। महाम एपिप्रेफ़िस्ट्म रिपार्ट ५।

मध्य भ्रमरीका ९०।

मध्यपृशिया २९।

मध्य प्रदेश १७९।

मध्य बंगाळ ४५२, ४५३।

मव्यमशी ७४।

गतु ३, ३२२, ३१४, ३२६ ३३३, ३३४,

. ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, **३४०**,

३४१, ३४९, ३४५।

मनुषर्मशास्त्र, -वर्षाश्रम ३२१,--राज

प्रबन्ध ३२२,-प्रादेशक शासन

**३२३, ६२, १२३,—न्याय ३१३ —** 

विष्यु ३२४।

मनुका सामाजिक सिद्धधान्त ३३३-२०।

सम्मट ४३९।

मराठा-शिवाजी ५६०-शासन ५६०;

—संघ मिद्रधास्त ५६१,—का हास

महा२८१, २६१ ।

महाकुछ २८२।

4631

मकावार ४५९।

मिकक का फूर ५०६।

मलिक सुहम्मद जायसी ५६९।

महाभारत—का समय १५३,—विषय १५,—
१५४,—ऐतिहासिक सूख्य १५,—
में वर्ण व्यवस्था १५५-१६१,—
में बाश्रमव्यवस्था १६२,—में
नियोग १६९,—सामाजिक जीवन
१६९,—राजनीति १७१,—में
प्रावेशिक शासन १७२,—राज
कर्तव्य १७५,—में जनसमिति का
वनदे १७५,—में परराष्ट्रनीति,
१७५,—में रणनीति १७६।

महाराष्ट्र ४५४। महायान २४७, ३५०, ४५६, ४६४। महावाग २५३, २५५, २५६, २५७। महावंश ३०३।

महावस्तु २६१, २६२, ३५४। ं महाबीर २०५, २९५, २२०, २२५, २२६, २४५, २६३, २७३, ३५४ ---का जन्म २७३,---चरित ४७४, ५१०,--स्वामी ३७४, ६१४। । महायकुळदापि सुत्त २८१। महीपास ४८७, ५०:। महेंद्रपार ४८७, ४९०। साध ४, ५६९। माशिश्य सुरि ५३९। मातंग्ड का मन्दिर ५५०। माध्य २०५, २१५, ४६४। माधवाचार्य ३२१। मामस्लपुरम् ५५३ । मालक ५, ४५१, ४५२, ४५७, ४६८, 1008 माहिड्ड ५०७। मिताक्षरा २६५। मिथिला २६१। मिनन्दर ३१८ मिलिन्द् पन्ही २७०। मिस्रा २०, २२, ४८, ३०६, ४५८, 1038

, मिहिरगुल ३८९, ४०२, ४५५ :

मिहिरभोज ४८०। मित्रवह्य ११,१९ । मीष्ट्र ८६। मीरमुहम्मद् माञ्चम ५१३ । मीराबाई ५६९ । मुकापोड़, खिहनादित्व ५०० मुंज, ४९२। सुद्राराक्षव ५११। मुनिसनतनाथ २२५। मुहम्मद्विन कासिम ७, ५०१, ५०२ 403, 408 1 ग्रहम्मद ग़ोरी ४८२, ४९५, ४९६। सुहस्मद पैगुस्बर ५०१, ५५५। मुर्तिब ७६। मुख्यदी ५५३। मेक्किंड्क जे॰ डब्स्यू॰ ७, २६६। मेक्डानेल-हिस्टी आफ संस्कृत लिट-रेचर २६, २७। समा या ममिति पर सम्मति, ७१, भीर कीथ, इन्डेक्स, ९५। मेक्सिको ८६। मेगस्थेनीज़ ६, २९९, ३०१, ३०२, ३०४, ३०७, ४६० । मेघातिथि ५१३। मेतीकोनिया ६, २६५, २६६, ३०३, । मेहतुङ्गाचार्य ५१३, ५३२, । मेलोपोटेसिया २२, २३, ७९,

मैक्समुक्तर २, २६ २७, २९, २९८;---ऋग्वेद का समय २५, २६:---ऋग्वेद संहिता २७। मैत्र ३००। मैत्रायची संहिता ७५, ९५, १००, १०१, 104, 112, 110 1 मैत्रायको उपनिषद् १३६, १३४। मैत्रेय ३७१, ३७२ । मोरिया २६१। मोहेन्जोदको ९ २०, २१. २३, २४, 24 1 मोधाः।स्व १५३। मोञ्जबर्म १७० । मोर्यकाल ४५९;-की कका २१०,-गुकाचों की कजा में विकास ३१३;--मीर्यकास की मूर्ति ३१४,-धुर-दिक्सिन की सूर्तिकला ६१५। मौर्यवंश १२। मीयं साम्राज्य १९३, ४५०। मौर्यं साम्राज्य की सामाजिक श्रीर राज-नैतिक श्रवस्था ३०४;—प्रीक वर्णन ३०५,--रीति रिवाश ३०५;--शासन ३०३:-- प्रादेशिक शामत ३१०;--कका ३१०। मुक्क्रइटिका ३७०, ३९७। यजुर्वेद ७९।

यम ४०५, ४०६, । यमरोक ८८। यमुना ४७९। यशोधर्मन् ४८८, ३८९,-नोस्माम ३८८ महरगुर ३८९ हुओं की पगञ्चय ३८९ । षशोधरा २५५। यशावर्मन् ४५४, ५००। याद्व वंश ५०६। याश्चलस्य ३ १०३.३२४ ३२५,३२६, ३३५, ३४१ ४६६,— में मामा जक विद्यान्त ३३९--४५.- में परिषद ३५४,---भेराजा के कर्मध्य ३२२। यम ४८। युद्यान च्यांग ६०३, ६८४ ६८५,६८८, ब्रुटर, ४५६ ४४२, ४६२, ४**१३** ४६४, ४६७, १६८ १६९, ४३० 828 1 युक्तप्रदेश २६१ । श्रुचिद्धिः १२४, १५५ १५७ १६३,१६५ 900, 902 1 युची ५५४ । यूरिविडीज़ २९०। ब्रुप २५, ६२४, ६०३। बोग-पमन्त्र २०६,-सांख्यसे सम्बन्धः,

२०६ -- चित्तवृत्तिनिरोध २०७:---सूत्र के बार पाय २०७,---कैवस्य २०७, - सम्याय २०९,---योग के षाठ साधन २०८ -- बासन २०८, - विभूति २०८। योगन्धरायस ३६९ १०० । रतावस्ती ४६४, ४६८, ३७७। रयदास ५७०। रवीनद्रमाथ ठाकुर ५८६। · रशियन २८ । रग्वालदास बनर्जी २०। राजतरंगियां ५०० ५१४। राज्ञाना २० २३। राज्यपाल ४८८। राज्यवर्धन ४५० ४५१,--की हरना 8.41 1 राज्यक्षी ४५१, ४५२- ४६३,४६५,-- की विवित्ति ४५१। राजराज- तंजीर का संदिर ५०८। राजशेखर १४८। राजा कुमार ४५७। राजा चन्द्रदेव ४८८। राजा धर्मपास ४८० । राजाधिराज ५०९। राजा रामपाल ५३९। राजा बीरसिंह ५६२ । राजा शर्यात ९६।

रोम १९० ।

राजेन्द्र ४९० । राजेन्द्र प्रथम ५०८, ५०९;--का उत्तरा-धिकारी ५०९। शना प्रताप ५६%। रामा सीगा ५६२ । शासक्रदना कवि ५३२ । शामदास गुरु ५६०, ५६२. ५६९। राममङ् ४६७ । रासामुज १५६, २०२, ५०५। रामायया ३ १६ १५५, १३८, १८१ 162, 968, 248, 862, 436,-रचनाकाल १७८,—में राजनीति १८०, -- में राजा का कर्ताच्य १८०. -में सामाजिक जीवन १८१,---में धर्म १८४। रामेश्वर १७ ५०४। राष्ट्र पुरिवादिक सुमायटी ।। रार्लिसम २६५। राष्ट्रकृष्ट ४५४ ४८७, ५०४, ५०६ । रायगङ्ग ५६० । राषी ३३। रिवर्ष किंक २६। रिञ्चल खेषिय्स २४६, २६१, २६२।

रीवर्ष राज्य ४९४ ।

रोसन ४१, ५०, ७२, ४५, ४६०। लंबाइ, १७३, १९२, १०३, १४६, लक्काद्दिम ५००। लड्बिग् १६ । लिकतिवस्तर २६२, २७२, २८२,--348 I लिजतादित्य सुकार्पाङ्ग ४८६. ५१६, प्रदेश, -के उत्तराधिकारी ५०० । खबसंग ४५०। लक्ष्मण्येन ४२१. ५४२। लाड्यायन १४४ लाहोर के सक्बरे ५०४। लिखित ४०८। लिच्छवि २ १, २६३ २६४ १८१. ३४९, ६८१। क्रिपि उद लेत 🤊 । लैटिन ६ २८। लोक्षिम्बराज • ३९। वंशहा स्मी ४५०। वर्गावन ५८६। वर्षन ४५३ । । बर्फ्स्याव २१५।

व्यापार धार उपनिवेश ३७६, ८०,--विदेशी व्यापार ३७६,—हिन्दुस्तानी उपनिवेश ३७८,---पर हिन्दु सम्दता का प्रभाव ३७८, ३८०। ब्यास ३१,२०९, ४०८। व्योमशेखर २१५ । बस्स ८१, ११४। बस्त्रथ ३६। बसभी २२६, ४ ३, ४६८। वंसा ३६१। बलभीराय ३८२, ५१३। वरहरा ५१३ । वहकाकसेन ५१६। बलीद, सलीका ५०३ वसिष्ठ २३, ४९, १४२, १५०, €80 F वसुपह्म ३६१। बाचस्पति १९४, २०६। बाजसनेयि स'हिता ७५, ९८, ९९, 117, 158, 118, 150 1 वारस ७, ४७, ४६९। बादिमसिंह सूरि ५१२। वाराभष्ट ४, ४५३, ४५६, ४६२, ४६४, ४६६, ४६७, ४९७ । वात्स्यायन २०९; ३४२, ३४३, ३४४, 1 885

वाद्रायश २०२। वान्तपुर या बावन्तिपुर ५५१। वामनभट्ट व रा ५६२। वार्डसानीज् ३०७। वार्हस्पत्य श्वर्थशास्त्र ३३० । बाह्मीकि १७८, १७९, १८४, ३५८, 4001 वासेद्वसुत्त २७८। नात्यदेव ३४९ । ं विक्रमशिला १७, २८६ | ४९७ । विक्रमांकदेवचरित ५१७ । विक्रमादित्य २६९, ६८५ । विजयपास ४८७, ४८८ । विजयनगर ५०९,--का ध्वंस ५०९,--साम्राज्य ५५७, ५६८, ५७४। विंटरनिज् , कलकत्ता युनीवसि टी रीहर-शिप लेक्चरस् २०। वितस्ता ३१। विदर्भ ७७। विद्यापति ठाकुर ५१३ । विद्यापति विद्वस्य ५६७। विदेख ३६१। विनय ३६१। विश्वाचल १३, ४५२। विम्दुसार ३०१।

विमलनाथ २२५। विसहसा ५४२। विश् ४७,९८। बिश्वामित्र २६, ४४, १८२, ४७५। विशासदस ५११

विष्णु, ३, ६२, ८१, १८५, ३२६, ३३९ मुष्त्र, प्रदृष्, ४७९, ४८४;—का लामाजिक निद्वालन ३३७, ३९।

विदग्वधंन ४५५। विष्णुशर्मा ४०४।

विद्यक्षा ५०। विसेंट ए, स्मिथ २६५। विज्ञानभिक्षु २०६, २०७। विज्ञानेश्वर ३२५, ५१३।

वेदवब्यास, महर्षि १५३

वेद १९३ ।

वेदान्त १९८, - मझ १९९, - अविद्या वोग्ज़काई २७। १९९,---तश्वमसि । २००,-- व्यवहार ३००,--- सहमशरीर २०१,--- स्थूल-शरीर२०१ ,—सगुख ब्रह्म २०२, विशिष्टाद्वीत २०२।

वेस्ट्र ४५९।

वैतहब्य ७६ वैद्य देव परश देविक ऋचा ५३। वैदिक काल १७५, —साहित्य ७५, ---श्रावीं का विस्तार ७६;-- श्राधिक जीवन ७७,--उद्योग धन्धे ७८;---विग्रा•९,--जीवन का भाव ८०; --८५ :--वर्णस्थवस्था ८६-१०० :---श्रार्य श्रीर श्रमार्थ ८०, ९०।

वैदिक साहित्व १०५। · वैशम्पायन ५१३ ।

बैशेषिक-धर्म २१५,--पदार्थ घौर हसके मेद २१५:--परमाण्-१६.--द्रव्य भीर इसके अंद २१५:---भाकाश इत्यादि २१६:--भातमा २१७,--गुण और उसके भेद २१७; - कर्म और इसके भेद २१८;-सामान्य २१८,-विशेष २१९;--समवाय २१९,- बहुद्शीन २१९। बैसाली २६१,२६३।

: बृहदारण्यक उपनिषद्व १०२, १२७, २९, 120, 121, 128, 120, 1261 बृहद्दे बता १२०, १३२, १३६,--रथना कास १२०।

बृहस्पति ३, ८१, ११४,५७२, ३२८, ४०२, ४०३, ४०६, ४६६, ४८४, । ह कर रेक्ट

शंकराचार्य १७.१८६, १९६ १९९, शुक्ल बजुवे ह ११२, ११७।

ब्देश, पर्य ।

शंकरमिश्र २९७।

शक्तम् ३५२ ।

शतपथ १२४,१२५,१३०, १३१, १३२, १३३, १३४ ३३५, १३६ १३७, १३८

43Q. I

शबर ७६, २०३।

अवानवक ई० ए० ६ ।

श्रवणवेकगोल १७, ३००।

शशीक ४६४, ४५३।

शहाबुद्दीन गोरी ४८९ ४९०।

शांखायन ७६, १४४।

शासवाहन या शासकर्णि ३५७।

शातःतप ४०९।

शापनदायर १९३, ५८६, ५९८।

शास्त्रवय सन्न १५३।

शारद्वत ३९१।

शाहजहाँ ५५९, ५६४ ५६६, ५६८, ५३३

448 |

शिय १८४, ३९९ **४२५, ४२**६, ४६७,

४८४, ४८५, ५६०, ५६३।

शिशुनाग २६२, २५३।

शिश्न र्वता २४।

शीतलनाथ २२५ :

शीकभद्र ४६४।

श्रुक्त १७२

श्रुतुदी ३१।

शुद्धोदन २४५,२५८।

भूद ८८ १४१ १५। १४९ १६१

श्चेतकेतु १६१ ।

शेख मुवारक ५७३।

शेरणाह ५६६।

शेश्चनाग वश २६४।

शौनक १२०।

अरेशिक ५३०।

श्रं यांग नाथ २२१।

श्रीष्ठन् १८।

श्रीत सन्न ३, १४४ ।

श्रीधर २१५।

श्रीवन्म २१५।

श्रीहर्ग ५१३ ५३९।

षड् दर्शन ५९४

स्र स्कृत १३,२८, संस्कृत कावप ४१५-

४२, —कादव ४१, —कविता के गुन

४२०, -काडब, छडवीं सदी के

लगभग ४३५ . --साहित्य का विश्लेषण ४३८.—नाटक ४२९-३५,

—विज्ञान ४४० —कोष ४४०,

—दयाकरता ३४१ —उपासिष् ४४१,

—पालित अपोतिष ४४२, —गाँवास

ज्योतिष् ४४२;—रसायन ४४२। स्कल्ब्यु स ८६, ३८७, ४४३, ४८३ ---सामाज्य का सम्म ३८६। स्क्युथीज़ ५३३। सर्वेकरजातक २७१। स्टाबी २६६, ३०४। सत्तपुरा १३। मतलज ३१। स्थावडीश्वर या स्थानेश्वर ४५०, ४५१, 8.45 1 मध्याकश्नन्दी ५३९। मानस्कुभार १३१ । सन्तनाथ २२५। स्पार्टी २६०। सबुक्त्ाीम ४९९। मभ्यता---चौथी - छडवीं सदी की ४९६,--दिक्खन की ५२४-- २८ --दक्खिनी शासन ५२४ २८ ---**क्टा** ५२४,—साहित्य ५२८, मभ्यता के पहले १७ - जातियों की वथल पथल १८,-- हिन्दुस्तान १९ सम्यता के सक्षाम-सम्बता की

कसौटी ५८८.—श्राध्यात्मिक जिज्ञासा

५९३,-- सामजस्य ५९४, - सामा-

जिक मामंजस्य ५९५, - समुदाय 4841 सम्भवनाथ २२५। मम्भवजातक २७३। समबायांग सूत्र २४५। समंतभद्र ५४५। समबत ४०१। सम्मति तर्क सूत्र २४५। सम्भाजी ५६१ । समाजवास्त्र (सोशिय।होजी ) ३। सम्मिलित वर्ग ४९। समुद्रगुप्त २८५, ३८२, ३८३, ३८४.— ४४३,--का दिखिनय ३८२,--प्रजा-तन्त्र३८२ ---दिखन ३८२,--- प्रधीन राजा ६८३,-- अश्वमेध ६८३,--बौद्धमठ ३८३,-- विद्याकी उसति 1828 सम्मेद्शिखर १७ । स्याद्वादमंजरी २४५ । सरस्वती १६, ६४, ४८५। स्याम ६, ४९२, २४६। सर्वानस्य ४४०। स्लाव ३७। रस्तेव ( देखो स्स्ताब ) ३७ । सवितर् ४१। ५९०,--पश्छिमी सभ्वता की भयंकर । स्थिति ५९२, समाज की सेवा साहरीनी ३०३। साउथ इन्डियन इन्स्क्रिप्शन्स ५।

साकिय ३६५,

लांक्य १९३,--पुरुष १९४,--प्रकृति चौर इसके मेद्र १९४,-बुद्धि चीर

इसके भेद १९५,- अहंकार १९५,-विकार १९५ .-- तस्व १९६ :-- गुण

199,—सकर १९७, -- प्रतिसंकर । सिंध ५, ११, १२, १६, २०, ६४, ८७,

१९७ ; - प्रविवेक १९७ , --कर्म

१९८ . —कैवल्य १९८ ,—प्रमास

सीरपकारिका १२७।

सांस्य-चित्रका १९४।

स्रांक्यतस्यकीमुद्दी १९४।

सांधी ६।

सामञ्जूषक सुत्त २६३।

सामवेद ७६।

सामाजिक लिद्यान्त ४०४---४१३।

सारताथ ५, २४५, ३१२, ३७४।

सारिपुत्त २४९।

सावित्री ६२।

माहित्य ३५८-६३, ४७१-८२;--नाट्य े सुत्त निपात २५२, २७०, २७३ /

शास ४०४ -- ८२७ -- नाटक सुदास ३६।

४७४;--भाषा का मांमजस्य ३५६ | तुवर्मस्वामिगणभूय ५१२।

451

सिकम्दर ६, २६५, २६६, २६७, २६८,

२९६, ३८२ ।

स्किथियन ५३३।

स्किथियोज ५३३।

सियियन ५५४।

मिद्रसेन दिवाकर २४५।

२६५, ४५६. ४६५. ५०१,---से धार

कोग ५०१; --स वशासन ५०१,---

फ़ासिम का इमला ५०२;--क़ामिम

की प्रगति ५०४,--- भरव शासन

५०४,---भर्व राज्य का

५०४, – हुमरी सुयलमान

सिंधिया ५६१ ।

सियु-की ४६५।

ं सिरिमेघवन ३८३ ।

सिरोडी ५४९।

सिद्यां सेवी २४६:

सीरिया ६०३।

स्टुबर्ट ५३२।

ं सुन्दरमधिन् ५३९ ।

सुपद्मनाथ २२५। सुपार्श्वनाथ २२५। सुमतिनाथ २१५। सुमात्रा ६ । सुमित्र ३६२। सुमेरियन सम्बता २३। ब्रिशह ४५७। सुलैमान ७, ५१३। बुबन्धु ४, ४३६, ४६७। सुस्तान महसूद ४९९। सुश्रुत ( र्फार भन्य प्रंथ ) ६७२। सरदास ५६९, ५७०। सर्पनारायण स्वामी ५५५। सुर्यमन्दिर ४८५। सेनवंश-व्हाल सेन ४९१,-- कक्ष्मण सेन ४९१। सेम्युएल बील ७। संस्पृकस निकेटर ६, २९८, २९९, ३०१, -- हिम्दुस्तान पर हमला २९८, का पराजय २९९।

सोन २६४ । सोफ़ोक्कीज़ २९७ । सोमदेव ४, ५१३, ५१२ । स्नोगसन चम्पो, चीनसमाट् ४५७ ।

सोरठ ४५३। स्पेन ५५५। हंक २०२। हकृत्या ९. २०, २३, २४, २५; हकृत्या चौर मीहेन्त्रोददो-सम्पता २०,--भाजन २१;—ऋपद्गा०१,—ज़ेवर २१,--गाड़ी २२, मकान२२,--इथि-यार २६;--सुमेरियन मध्यता २६। इनंस ३०। हरद्वार १७। हर्षेषरित ४५१, ४५२, ४६२, ४६४, ४६७, ४७९, । हर्ष ४५३, ४५७, ४६५ । इर्वेबर्धन ४५५, ४५६, ४६२, ४६३, ४६४, ४०७, ४८९, ५५६;—राज्यकी ४५२,—का दिग्विजय ४५३;— क्दिलन ४५४;-ईरान से संबंध ४२४, - और युक्तकेशिन् ४५५;--चीन से संबंध ४५३। हरिसम्द्र ५३९। हरिभद्ग ५१२। इतियंश १७०।

इरिवश पुरास ५३१, ५३९ ।

हरिषेण ३८४, ३८५, ४१९। इसवीद् ५५२। इसन गंगु ५५८। इस्तिनापुर १५४। हाथीगुम्फा ५। द्वापिकम्स् (ग्रेंट एपिक भाफ् इन्डिया) 143 1

हिन्दुस्तान २९, -- के भादिम निवासी 19,-के इतिहास पर भूगोक का सतर, साब हवा १५,--साब हवा में परिवर्तन ९:--इसरप-- विक्रम ८: --- उत्तर-पश्किम की बाटियां ११,---हत्तर-पूरव की पर्वतश्रेषी १०,---वत्तर का मैदान ११,--दिल्लन १३; अत्रिय ८८। --- धर कविखन १४: -- नदियां १२, श्लीश्रवासी ४४०। तीन भाग १,--हिन्दुस्तान के इति- श्रसदस्यु राजा ५९। हास की मामग्री-भवन और मृति ं त्रिधनापस्री ५५६, ४८८।

५,-विदेशी केस ६;-प्रीका ६:-् - भरव ७-- सिक्षे विका-ळेख और ताम्लेख ४,;--साहित्य ३, भीर सुहर ५;--हिन्दुस्तान की एक्वता १६ । हिर्यवदेशान् १४४। हिलीमाँट ७१। हीनयान ३५०, ४५६, ४६४, हुस्ट्ज् ४, ३०३। हेसचन्द्र ३४३, ४३९, ५३० । हेरोडोटस ६, २६५। होयसल वंश ५०६, होस्कर ५६१ । —पद्वाड़ी जातियां १४;—इतिहास, क्षेत्रेम्द्र ४, ४४०, ५१०, ५६२, ५४३।

## शुद्धिपत्र

| SE  | पंक्ति | षशुद         | शुद          |
|-----|--------|--------------|--------------|
| 1   | •      | क्'ग         | र्यम         |
| ٠,  | 11     | र्श          | बी           |
| 2   | 1•     | \$           | *            |
| ş   | •      | T            | या           |
| ,,  | 16     | भीर कारव     | कीरकार व     |
| ß   | 58     | हो           | द्यी         |
| ч   | 18     | सिच          | स्ति 🕶       |
| 4   | 9      | वातें        | बार्ते       |
| •   | 1      | ग            | ने           |
| y 1 | 96     | ऐतिया        | पुशिया       |
| 6   | 4      | <b>उत्तर</b> | <b>बत्तर</b> |
| 9   | 58     | गेडे         | गंहे         |
| 10  | ٩.     | होती         | इोतीं        |
| 11  | 11     | है           | ŧ            |
| 15  | 2      | गूर्जर       | गुजंर        |
| "   | 15     | कारि थ       | कोरि'थ       |
| "   | *4     | केका रख      | के कारण      |
| 18  | 4      | \$           | ŧ            |
| 18  | 18     | रहीं         | रही          |
| 10  | 19     | द्भविषा      | दुनियां      |

## ( २८ )

| BE          | पंक्ति     | <b>भशु</b> द             | शुद                   |
|-------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| २०          | <b>इ</b> २ | <b>শার্ক থাজাত্মিক</b> ড | <b>चाकिंयेकाजिक्छ</b> |
| २३          | •          | ए सिये                   | <b>हं</b> सिवे        |
| 19          | २३         | र्थी                     | थी                    |
| 98          | 9          | साहित्य                  | साहित्य               |
| 24          | 11         | काफी                     | काफी                  |
| "           | माट        | बेरोडेल कीथ              | बेरीडेल कीथ           |
| २६          | Ę          | कामदेव                   | वामदेव                |
| ₹ ₹         | 98         | समंत्रमूह                | मंत्र समूह            |
| ٠,          | 9'4        | स                        | तै                    |
| 20          | फुटनेाट    | केंग्जित                 | केरिज ज               |
| **          | +3         | <b>हिस्ड्री</b>          | हिस्ट्री              |
| 28          | 99         | ष्मीर                    | भीर                   |
| ₹ o         | 10         | श्चार्या                 | भार्यो                |
| ₽ o         | 34         | हिन्दु स्तान             | <b>हि</b> न्दुस्तान   |
| 34          | 9.6        | थी                       | थों                   |
| 33          | 6          | शति                      | रीति                  |
| ३५          | ષ          | मालू मधी                 | माकूम होती थीं        |
| •           | 6          | धम ।क                    | थामि <sup>°</sup> क   |
| ,.          | 11         | भार्या                   | भार्यो                |
| 36          | 99         | धाया                     | भार्यी                |
| **          | 98         | सुकाविका                 | सुकाबिका              |
| ξΨ          | ą          | इननी                     | इतनी                  |
| <b>\$</b> 9 | Ą          | पष्ट                     | बह                    |

| र्द | पंक्ति  | षशुद                 | शुद           |
|-----|---------|----------------------|---------------|
| 83  | 15      | चार                  | भौर           |
| ••  | 48      | जाय                  | जार्थं        |
| ४२  | 9       | प्रथीना              | प्रार्थना     |
| ४६  | 94      | <b>म</b> कृति        | प्रमृत्ति     |
| 84  | ₹       | वीच                  | नीच           |
| Ęo  | 12      | का                   | की            |
| ωą  | 1       | £                    | हे            |
| ,,  | **      | •                    | 8             |
| ७९  | •       | पांत                 | पाँत          |
| 60  | 1       | स्रोत                | स्रोत         |
| 9   | ,फु:नोट | <b>पै</b> लियोग्रीकी | वैकियामाकी    |
| 49  | नोर ७   | प्रथव                | श्रथर्व       |
| 63  | 16      | ान                   | याने          |
| ९०  | 915     | सन्य इ               | सम्पर्क       |
| 109 | 12      | दसवे                 | व्यवे'        |
| 906 | 1       | श्नके।               | <b>श्</b> नकं |
| 110 | 10      | वड़ी                 | बढ़ा          |
| 111 | 1       | हो                   | हों           |
| 994 | 19      | जूका                 | जुषा          |
| 116 | मोट 🔾   | मक्डान्क             | मै हडानल      |
| 120 | 2       | €                    | *             |
| "   | मार्जिन | तष्वज्ञान            | तत्त्वज्ञान   |
| 368 | विरगामा | पुनजन्म              | युनर्जन्म     |

| SE         | पंक्ति  | षशुद                | शुद                 |
|------------|---------|---------------------|---------------------|
| 350        | 1       | भाग                 | <b>जा</b> ने        |
| 325        | ने।ट ८  | वृहद्देवता          | मृहद्दे वता         |
| 135        | •       | *                   | কা                  |
| 150        | ą       | वा                  | ते।                 |
| **         | 30      | शकिया               | शक्तियाँ            |
| 139        | 1       | स्मिया              | िक्वा               |
| 3,         | 18      | भावना               | भपना                |
| 185        | 38      | म                   | Ħ                   |
| 188        | 1       | भानिक               | भामि क              |
| 145        | ч,      | महिलया              | मंडलियां            |
| 151        | ٩       | हेरवी               | होंगी               |
| 959        | मोट १   | शान्तवर्षं          | शांतिपर्व           |
| 148        | 15      | कम                  | कर्म                |
| ,,         | 18      | निकर्म <b>ण्यता</b> | निष्कर्मण्यता       |
| ,,         | 15      | aiż                 | छे।इ                |
| **         | 16      | की                  | कीं                 |
| 334        | ч       | \$                  | 8                   |
| <b>3</b> ' | 7.9     | धादमा               | भादमी               |
| 1 ६ ९      | ٩ .     | दानो                | दोनो                |
| 9 5 2      | मार्जिन | मत्री               | संत्री              |
| 105        | नोट ४   | कार्द्पर्यं         | भाविपर्व            |
| 300        | 11      | <b>बशा</b> ग        | <b>उद्योग</b>       |
| 12         | 11      | बाधिक               | चावि <sup>°</sup> क |

## ( ३﴿ )

| SE  | पंकि        | षशुद              | शुद               |
|-----|-------------|-------------------|-------------------|
| 100 | २०          | छाङ्गा            | छोड़ना            |
| 100 | २०          | रामायण भाद        | रामायण के प्रादि  |
| 161 | 19          | भरण्यद कांद्र     | <b>ध</b> रण्यकांड |
| 968 | 16          | जायंगे            | नार्येंगे         |
| 163 | 2           | कैके । य          | कै हेथि           |
| ,,  | २०          | स                 | में               |
| 148 | 18          | <b>प</b> से क     | धार्मिक           |
| १८६ | 10          | निविकार           | निविकार           |
| 860 | <b>\$</b> ₹ | मम                | सम                |
| 966 | 9           | भक्तिमा           | भक्तिवार्गं       |
| 199 | Ę           | दाता              | देशता             |
| ,   | <b>₹</b> 9  | मायुकी            | मासूची            |
| 97  | 28          | ममार              | र्म सार           |
| 192 | 1           | वस्य              | <b>यु</b> रुप     |
| 968 | •           | सण्य              | सांख्य            |
| ,   | <b>?</b> •  | निगुण             | निगु ख            |
| 190 | सिरनामा     | <b>प्रतिस</b> क्त | प्रतिसंकर         |
| 196 | <b>२</b> •  | प्रदयग            | <b>अह</b> सर्ग    |
| 200 | 9           | बोतुको            | वस्तुचौ           |
| 51  | ¥           | माकम              | मालूम             |
| **  | 9.8         | \$                | 8                 |
| २०३ | २०          | स्थाना            | स्थानेां          |
| •   | <b>२२</b>   | दूषभाग            | पूर्वभाग          |

| Sa          | पंक्ति     | षशुद्             | श्च               |
|-------------|------------|-------------------|-------------------|
| २०८         | 1          | धन                | र्धन              |
| २१३         | Ę          | पाचवा             | पांचवां           |
| २१५         | ¥          | न्यायनशं <b>न</b> | न्यायदर्शन        |
| 216         | 9          | में शेषक          | <b>बै</b> शेषिक   |
| २१३         | २०         | पान               | पोत               |
| २२५         | 6          | मक्ष ए            | मास ग             |
| २२६         | <b>ર</b>   | म                 | Ħ                 |
| २२८         | <b>२</b> २ | मिकता             | मिलती             |
| २३३         | 16         | भिध्यात्व         | मिच्यात्व         |
| 230         | <b>ર</b>   | सिचकर             | स्विचकर           |
| २३९         | २६         | चतमा              | भारमा             |
| २४१         | 14         | के                | को                |
| २४५         | 14         | सिद्धाथ           | <b>सिद्धा</b> र्थ |
| २ <b>४७</b> | २०         | स्वय              | <b>स्वय</b> ं     |
| २४९         | 3          | वैस               | <b>यै</b> से      |
| २५०         | 18         | \$                | *                 |
| २५१         | A          | पत्र्थ            | पदार्थ            |
| ३५७         | नाट ५      | महाबर्ग           | महावरग            |
| २५८         | 10         | सं'गरम            | स'गठन             |
| ;;          | माट १      | कर्नमैनुएक        | कर्न, मैनुएळ      |
| १६५         | •          | <b>श्लकन्द्</b> र | सिकन्दर           |
| २६७         | २३         | गा                | बो।               |

|   |              | •           | ( \$\$ )        |                 |
|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
|   | SE           | पंक्ति ।    | बशुद            | सुद             |
|   | २६८          | 11          | पन              | धर्म            |
|   | *)           | २५          | बाद:            | बीद             |
|   | २६९          | 4           | <b>धारम</b>     | म्बार जा।       |
|   | 99           | 10          | द्या            | दीं             |
|   | <b>200</b>   | 12          | कस              | कन <sup>°</sup> |
|   | 3,           | 18          | पात             | पाँत            |
|   | २७२          | 9           | नही             | न हीं           |
|   | **           | 18          | <b>बाक्ष</b> णा | वास्यगाँ        |
|   | ₹ <i>७</i> • | सिरनामा     | <b>इय</b> माय   | <b>ब्यवस</b> ाय |
|   | २७६          | 12          | सम्पासा         | सम्यानी         |
|   | , •          | 19          | <b>ब्यस्था</b>  | <b>ब्यबस्था</b> |
| : | २८८          | सिरनामा     | स्नानगार        | स्नामागर        |
|   | ,,           | २२          | मीदिया          | सीढ़ियां        |
|   | २९०          | 1           | जातका           | जातकं           |
|   | ,,           | *           | E               | है              |
| 1 | <b>२</b> ९२  | 36          | देशवारिक        | दीवारिक         |
|   | <b>1</b> 01  | 3           | वत              | वर्त            |
|   | <b>१०३</b>   | 90          | मीय             | मीर्ष           |
|   | "            | ,फुट नेाट ४ | सा              | सी              |
| ; | 4-4          | 4           | पुश्चय          | देश्वय          |
|   | <b>३</b> ०९  | •           | धन              | धर्म            |
| 1 | <b>1</b> 1•  | 11          | जैकस्तानी       | जेळखानी         |
| ; | <b>Q1</b> •  | 1           | स               | સે              |

|               | ( ई४ )      |                |                        |  |
|---------------|-------------|----------------|------------------------|--|
| S.E.          | र्यक्त      | षशुद           | श्रद                   |  |
| 312           | मार्जिन     | रसम्भ          | <b>स्तरभ</b>           |  |
| 292           | 3.8         | एनवाई'         | बनवाई                  |  |
| 216           | नाट १       | वेवन, हाडस     | नेवन, इाउस             |  |
| *44           | 19          | हो ग           | होना                   |  |
| * 58          | 3           | संद            | बौट                    |  |
| 326           | ą           | वस             | वस                     |  |
| 9*            | ,फुट ने।ट 🧕 | स्रोग्नदेषपृरि | सामदेव स्रि            |  |
| ,,            | ,, 14       | याज्ञपदश्य     | या <b>ज्य</b> स्थ्य    |  |
| 185           | 8           | वग             | वर्ग                   |  |
| 1>            | •           | प्या           | पेसा                   |  |
| ३३२           | सिरनामा     | भा ।देव        | द्माय <sup>°</sup> देव |  |
| 188           | 13          | <b>ा</b> न     | इन्हें                 |  |
| 146           | 3.8         | वत्येक्षा      | बत्त्रे क्षा           |  |
| "             | 14          | ताकी           | ता इनकी                |  |
| 243           | 18          | गई             | गई'                    |  |
| इपद           | 10          | वहा            | वड़ा                   |  |
| <b>ફ</b> પષ્ઠ | ą           | इन्हे          | इन्हें                 |  |
| "             | 94          | र्थी           | भी                     |  |
| 49            | २३          | नदी            | नदीं                   |  |
| 240           | 14          | क्राज          | क्रोभ                  |  |
| 141           | 1           | <b>K</b> T     | धी                     |  |
| 298           | 11          | थी             | र्थी                   |  |
| ,,,           | **          | 45             | कर                     |  |

# ( 24 )

| रह    | पंकि       | षशुद        | शुद            |
|-------|------------|-------------|----------------|
| \$45  | 1          | सा          | ते।            |
| ३७३   | २०         | पैर जेर     | पैर पर जोर     |
| **    | ર <b>ૄ</b> | प्रसद् गुन् | भसाद गुण       |
| \$68  | ¥          | चारो        | चारों          |
| १८५   | ą          | <b>र</b> सक | शसके           |
| 360   | 12         | षम          | धर्म           |
| ३९३   | સું પ્ય    | बह्धा       | बहुधा          |
| £ 6.8 | 4          | चारो        | चारों          |
| ३९५   | 4          | कूए         | कूपँ           |
| २९८   | 18         | या          | र्थी           |
| ३९९   | 11         | थी          | था             |
| ४०९   | ч          | निपम        | नियम           |
| ,,    | 9'9        | विद्वित     | द्विज          |
| 816   | Ę          | व्यहिसा     | व्यक्षिंसा     |
| 838   | *          | पुराको      | <b>पुराचों</b> |
| 853   | 6          | ङ्गा        | য়             |
| ४२३   | 15         | ग्रह        | जह             |
| ४२४   | 93         | तांहि       | साहि           |
| 858   | 6          | न           | ने             |
| ४३२   | •          | छाड़ते      | छोड़ते         |
| asś   | ч          | .सूच        | . <b>নুৰ</b>   |
| ,,    | •          | दोवारों     | दीवारों        |
| 888   | ŧ          | मी          | भी             |

### ( \$\$ )

| SR   | पंक्ति  | <b>चशु</b> द् | शुद              |
|------|---------|---------------|------------------|
| 284  | 10      | को            | की               |
| 8.28 | साजिंग  | ह्यों         | ह्यों            |
| 348  | 1       | सह            | सहे              |
| ,,   | सिरनामा | प्रधनता       | प्रधानता         |
| 445  | भाजिन   | सं बसशान      | सं घशासन         |
| 845  | ,,      | सन्नाट्       | सम्राट्          |
| 29   | "       | <b>धाकार</b>  | चाकर             |
| 866  | ۹,      | धी            | र्थी             |
| 884  | 9'4     | यहा           | यहां             |
| 401  | 8       | सतवीं         | सातवीं           |
| 805  | 9.      | तवपि          | शद्पि            |
| 804  | Q       | त्याने        | त्यागने          |
| 888  | ą       | गाँव          | गांव             |
| ,    | 6       | वाञ्चिये      | चाहिये           |
| "    | 13      | चारो          | चारों            |
| **   | 3'3     | परुशासा       | <b>या</b> डशाला  |
| ,    | 21      | <b>अ</b> सूरा | <b>ब्र</b> क्टरा |
| •,   | २४      | ş             | ê                |
| ४८६  | 36      | म             | Ħ                |
| ,,   | माजिंन  | क्रमीज        | कचीज             |
| 868  | 12      | मुसलमनो       | <b>मुसलम</b> ानी |
| ४९६  | 8       | मीर           | च्चीर            |
| 400  | 18      | क्या          | किया             |

| रह          | पंकि       | वशुद           | शुद                 |
|-------------|------------|----------------|---------------------|
| 401         | 10         | वकीका          | क्रज़ीकृत           |
| )1          | 58         | निर्वंखता      | निर्वलमा            |
| 402         | 14         | ढांडस          | ढाढ्स               |
| <b>५०३</b>  | 39         | का             | को                  |
| чов         | 96         | वसारकार        | बलारकार             |
| "           | 86         | निर्वक         | निर्म स             |
| ५०५         | 1          | वाहर           | बाहर                |
| ५१९         | 18         | कृत्वज         | काग्ज               |
| ५२०         | ने।ट १     | युषिप्रकिया    | प्विद्याक्तिया      |
| 421         | 1          | ताञ्चपत्र      | साम्पन्न            |
| ٠,          | *          | बगांस          | बंगास               |
| ५३४         | ч          | यावज्ञरुक्ष    | या ज् <b>बल्क्य</b> |
| <b>५२६</b>  | ¥          | योग्यता        | भयोग्यसा            |
| 490         | 1          | पुसा           | पुसी                |
| ٠,          | ,,         | थाड़े          | थोड़े               |
| <b>;</b> ;  | 21         | <b>ड</b> न्हें | <b>उन्हें</b>       |
| <b>५</b> २८ | 16         | चारो           | चारों               |
| <b>५३</b> ३ | 4          | हेना           | होता                |
| ५६९         | •          | भार            | भौर                 |
| ५४०         | <b>२</b> ० | प्राकर         | प्रकार              |
| ५४२         | <b>₹1</b>  | विहारि         | विद्वार             |
| 488         | 10         | जोाड़          | जोड़ा               |
| ,,          | 15         | নুক্তাৰ        | तासाव               |

| E              | पंक्ति          | षशुद्            | श्च                  |
|----------------|-----------------|------------------|----------------------|
| પ્રષ્ટપ        | 4               | सर्गो            | सर्भो                |
| ٠,             | 10              | रचना             | र <b>चना</b> प्      |
| 488            | **              | सञ्च             | सत्रु                |
| 449            | 28              | सूचा             | सीधा                 |
| <i>પપ</i> ર    | ч               | चारो             | चारों                |
| **             | ₹३              | हमारलॅ           | इमारतें              |
| પપર            | 16              | रका हैं          | रहा है               |
| 448            | ч               | चारो             | चारों                |
| ,,             | 14              | स्रोगो           | स्रोगी               |
| 13             | 16              | दिन्दू           | हिन्दू               |
| 444            | 10              | बेहिश्त          | बहिश्त               |
| 448            | २१              | राजधी            | राजाणी               |
| 449            | 10              | ₹स               | <b>.</b>             |
| <i>પુપ્ત</i> ૃ | 2               | संगटन            | संगठन                |
| "              | R               | रमस्ती           | रक्लीं               |
| 442            | 4               | की               | को                   |
| 9.5            | 11              | इये              | हुये                 |
| 19             | नेाट चातिम पंकि | पःगसन            | फ्रगसन               |
| ५६४            | 4               | प्रविक्तित       | प्रचलित              |
| ५६६            | .फुट नेाट ३     | <b>प्रोसोडिय</b> | मोसी <b>वि</b> ंग्स् |
| ५६९            | 8               | थी               | था                   |
| "              | 15              | मुसकमानस         | मुसलमान              |
| ,,             | 16              | <b>सं</b> वर्थक  | <b>आवश्यक</b>        |

| SE  | पंक्ति      | मश्चर            | शुब                     |
|-----|-------------|------------------|-------------------------|
| 400 | 1           | भार              | धीर                     |
| **  | 9           | स                | से                      |
| **  | •           | पुराहिती         | पुरोहिसों               |
| Aas | ¥           | भी               | भी                      |
| 37  | .पुर ने।ट २ | फ्रसी            | कारसी                   |
| 408 | 11          | সম্              | तब                      |
| 454 | 4           | जायगी            | जाय गी                  |
| 400 | 9           | गई               | गई'                     |
| 461 | २२          | सब               | सब                      |
| 428 | <b>₹</b> 0  | दाता है          | होता है                 |
| 464 | e           | कहीं             | कहीं                    |
| ५८६ | २८          | <b>श्रत्यक्ष</b> | <b>ब</b> त्प <b>क्ष</b> |
| 469 | Ę           | समाळोत्रन        | समाकोचना                |
| *1  | 14          | Ħ                | Ħ                       |
| 468 | 1           | को               | की                      |
| 491 | 6           | विव्यक्षावाद     | वित्रगढावाद             |
| 492 | ₹•          | प्रवृत्ति        | प्रमृतियां              |
| 490 | 31          | <b>माविष्कार</b> | <b>जाविष्कार</b>        |
| 31  | २२          | ŧ                | Ĭ                       |
| 499 | 44          | सिच              | शिव                     |
| **  | **          | gi               | हुईं                    |
| 409 | 4           | ŧ                | \$                      |
| 21  | 18          | कीशने            | कीजिये                  |

### ( 80 )

| 52          | पंचित   | समुद     | धर            |  |
|-------------|---------|----------|---------------|--|
| 4.7         | 39      | चारो     | पारों         |  |
| K+8         | 18      | विर्वकता | विश्रं कता    |  |
| "           | 11      | •        | *             |  |
| **          | २२      | बहुत     | * <b>E</b> C. |  |
| 404         | सिरवामा | दमवद्या  | व्यवद्वार     |  |
| 404         | •       | व्यवसाय  | व्यवसाय       |  |
| 15          | 10      | महीत     | महति          |  |
| •>          | 13      | वड़ी     | वड़ी          |  |
| 4.9         | 20      | योधी     | वांची         |  |
| <b>E1</b> • | 1       | तात्वय   | साम्पर्ध      |  |
| >2          | 4       | वस       | 44            |  |
| 511         | ¥       | व्यथिक   | वार्थिक       |  |
| ,,          | 96      | कोर      | चौर           |  |
| ,           | 28      | राह      | 46            |  |
| 418         | 14      | प्राचीग  | प्रवेशग       |  |

बीर सेवा मन्दर

पुस्तकालय

पुस्त